॥ श्रीः ॥ 🕝

# विद्या भवन संस्कृत ग्रन्थमाला २४

श्रीमद्प्पय्यदीक्षितविराचितः

# कुवलयानन्दः

'अलंकारसुरभि' हिन्दी व्याख्योपेतः

**न्या**ख्याकार

डॉ॰ भोलाशङ्कर न्यास

प्राध्यापक, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय



चौग्वम्वा विद्या भवन. वनारस-१

प्रकाशक— चौखम्वा विद्या सवन चौक बनारस-१

(पुनर्मुदणादिका सर्वेऽधिकारा प्रकाशकाधीना )
The Chowkhamba Vidya Bhawan
Chowk, Banaras.

( INDIA )

1956

मूल्य ६॥)

मुद्रक--विद्या विलास प्रेस, वनारस

## पूज्य पितृव्य

## पं० विष्णुदत्तजी ज्यास

काव्यतीर्थ, धर्मशास्त्री

की

दिवंगत आत्मा

को

## निवेदन

भारतीय माहित्यशास्त्र के त्राध्ययन में यह मेरा तीमरा प्रयास है, जिसे में माहित्यिक-यमाज के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पूर्व में धनअब के सावलोक दशरपक की हिंदी व्याख्या 'हिंदी दशरूपक' तथा ध्वनिसम्प्रदाय के शब्दशक्तिसवधी विचारों पर 'व्यनिसम्प्रदाय ग्रॉर उसके सिद्धात, भाग १ ( शब्दशक्तिविवेचन )' विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत कर चुका हूँ। 'ध्वनिसम्प्रदाय श्रीर उसके सिद्धात भाग १' मेरा डाक्टरेट का प्रवध है तथा इसे नागरीप्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है। 'हिंदी दशस्पक' पर उत्तरप्रदेश मरकार ने पुरस्कार घोषित कर मुझे प्रोत्साहन दिया है। विद्वानी ने इन टोनां प्रन्यों को समुचित प्रोत्साहन देकर मेरे ठत्साह में श्रभिगृद्धि की है। श्रय मे भारतीय माहित्यशाम विषयक इस तीसरे पुष्प को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। प्रस्तुत व्यात्या के गुण-दोपों के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने यहाँ टीक उसी शैर्ला वा श्राश्रय लिया है जो 'हिंदी दशहपक' में पार्ड जाती है। किंतु 'हिंदी दशहपक' मे टम ब्याख्या में एक विशिष्टता मिलेगी। तत्तत् श्रव्हार के साथ मैंने विस्तृत टिप्पणियों की योजना कर मम्मट, रूप्यक, पंडितराज जनलाय श्रादि के श्रहंकारसंवर्धा नर्तो के नाय दीक्षित के मर्तों की तुलनात्मक ममालोचना की है। इसके श्रांतिरिक्त व्रवलयानद की उपलब्ध दो दोक्त्र्यों-गंगाधर बाजपेयी कृत गरिकरजनी तथा वैद्यनाथ तत्नन् कृत 'प्रलंशरचित्रिश-का गमुचित उपयोग कर उनके मती का भी खरेत किया गया है। 'प्राशा है, विद्वानों को ये दोनों वार्ते र्राचकर प्रतीत होनी। ग्रलमारमान वडा नहन िपर है तया की प्रलचारों ही बारोकियों ने विषय में स्वयं अधिकारी आलेनारिनों में भी ऐरमत्य नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्ली-क्ली वृत्र बृद्धि रह जाना सभव ही सबना है। मैं अधिकारी विद्वानों के परामर्श का स्वागत कहँगा तथा भावी संस्करण में उसवे समुचित उपयोग से श्रपने को धन्य समभूँगा।

पुस्तक के आरभ में मैंने एक विस्तृत भूमिका दो है। इसमें दो दृष्टिकोण रखे गये हें, एक वैज्ञानिक शोधसवधी दृष्टिकोण, दूसरा प्रमुख श्रलकारों के सामान्य परिचय देने का विचार। इसीलिए भूमिका की दो भागों में बाँटा गया है। प्रथम भाग में दीक्षित का परिचय, उनकी अन्य दो कृतियों में पक्षवित विचारों का सकेत दिया गया है। इस भाग में दीक्षित के द्वारा उद्धावित नये त्राठकारों की मीमासा वाला त्राश त्रात्यिष महत्त्वपूर्ण है, जिसमें भोजराज, शोभाकरमित्र, रुय्यक, जयदेव, पडितराज, विश्वेश्वर तथा नागेश की कृतियों का उपयोग कर उनका तलनात्मक शोधपूर्ण श्राध्ययन दिया गया है। इससे श्रलग श्रश भी कम महत्त्व का नहीं है, जहाँ दीक्षित के द्वारा चित्र-मीमासा में १२ श्रालकारों के विषय में उपत्यस्त किये गये विचारों का उन्नेख किया गया है। यह श्रश प्रमुख १२ श्रलकारों की बारीकियों की जानने में जिज्ञासुत्रों की सहायता कर सकेगा। साथ ही यह श्रश 'हिंदी कुवलयानद' का पूरक कहा जा सकता है। भूमिका के श्रगले भाग में एक श्रोर काव्य में श्रलकारों का स्थान तथा श्रलकारों के वर्गीकरण पर श्रातिसंक्षिप्त मकेत किया गया है, दूसरी श्रीर ६० के लगभग श्रालकारों का म्बरूप तथा उनके परस्पर साम्य-चैपम्य पर विंदुशैली में विवरण दिया गया है, जो प्रालकारों के मृल तत्त्व को (कारिका या वृत्ति को भी) स्पष्टरूप से सममने में मटट करेगा । तत्तन् श्रलकार की वास्तविक श्रात्मा जानने की इच्छा वाले साहित्यिकों तया विट्यार्थियों के लिए यह ग्रम ग्रत्यधिक उपयोगी है।

मान्यालकारों का विषय भारतीय साहित्यशास्त्र में आत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। नवेपन की युन में मदाध साहित्यिक आलकारों की पुरानी काव्यक्टियों कह कर उन्ते तोउने में ही आपनी कातिकारिता का परिचय देते हैं। पर चाहे वे लोग आलकारों का विरोध करते रहे, काव्य में आलकार का सर्वधा विच्छेद करने में वे 'प्रशक्त ही रहेंगे। हिंदी का क्या छायावादी कवि, क्या प्रयोगवादी कि सभी ने प्रपन्ता कविना-कामिनी को आलकार-पन्ना ने मजाया है, यह दूसरी वात है कि आल है करने के अप्रस्तुत ठीक वे ही न हों, जो पुराने कि के थे तथा वह आल के आलकारिक चमत्कार को उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक श्रादि नामों मे श्रमिहित करने में नाक-भी सिकोटता हो। पर पुराने नामों तक से घृणा करना उसकी दूपित तथा कुत्सित मनोवृत्ति का परिचायक है। श्राज की प्रगतिवादी तथा मानवतावादी श्रालीचना ने भी साहित्यशास्त्र के ग्राध्ययन को तथा शुद्ध साहित्यिक पर्याब्वीचन की करारा धक्का पहुँचाया है। मैं प्रगतिवादी तथा मानवतावादी श्रालोचना को हेय नहीं कहता, वह भी कवि तथा कृति के महत्त्व का पर्यालोचन करने के लिए उपादेय है, किंतु एकमात्र वही नहीं । मानवतावादी मापदण्ड के साथ जब तक साहित्यिक मापदण्ड का उपादान न होगा, श्रालोचना पूणे न होगी, वह समाजशास्त्रीय लेख मात्र वनी रहेगी। इन नये खेवे के श्रालीचकों के गुरु टी॰ एस॰ इलियट तक ने घ्रपने एक निवध में साहित्यिक पर्यालीचन में मानवतावादी तथा माहित्यशास्त्रोय दोनों तरह के मानों का प्रयोग करने की स्पष्ट सलाह दी यी। वस्तुत दोनों शैलियों का समन्वय करने पर ही हम 'श्रालोचन-दर्शन' को जन्म दे सकेंगे। हिंदी में इस प्रकार की शैली के जन्मदाता त्र्याचार्य रामचन्द्र शुरू थे तथा मेरी नमम में श्रालोचना की वही शेली स्वस्थ है। रस, ध्वनि, रीति, श्रलंकार का समिवत ज्ञान एक साहित्यिक के लिए श्रत्यावश्यक है, वह उसे 'रिट्यों' कह कर उसकी श्रालीचना भले ही करे, नये श्रलकारों की कल्पना करे, नये नामकरण करे, नये प्रयोग करे, पर पुरानों को नमम तो ले। यदि ऐसा नहीं, तो स्पष्ट है कि वह किसी सीधे रास्ते मे हो यश के गौरीशिखर पर पहुँचना चाहता है तथा वास्तविक साहित्यिक गुतिययों में श्रपना समय उलमाना वेकार सममता है। हर्प का विषय है कि इधर हिरो के कुछ विद्वानों का ध्यान इन माहित्यशास्त्रीय विपयों की श्रोर जाने लगा है, लॅ॰ नगेन्द्र रन विद्वानों के ध्यप्रदूत कहे जा सकते हैं। रीति, वक्नीकि, ध्वनि, रम प्रारि के माथ ही व्यलंबारों के विकास पर भी एक गवेपणापूर्ण प्राध्ययन की हिंदी में आवश्यकता है जिनमें श्राचार्य भरत से लेकर श्राचार्य रामचट शुक्क तक के प्रतकारमवधी विचारों का विवेचन करते हुए प्रमुख प्रतकारों का ऐतिहासिक तथा नाहित्यक पर्याठोचन हो । इन पिक्तवाँ का लेखक शीघ्र ही 'भारतीय नाहित्यशास्त्र तथा जाप्यालकार' के नाम में एवं प्रवच प्रस्तुत करने का प्रयंत कर रहा है। श्राशा है, यह प्रवय उक्त क्वी की बुद्ध पूरा कर सरेगा।

| विषय                       | দুষ্ঠ ,      | विषय '                        | वृष्ठ        |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| ३२ श्राचेपालद्वार          | १३७          | ६१ त्र्रार्थान्तरन्यासालङ्कार | २०१          |
| ३३ विरोधामासालद्वार        | १४१          | ६२ विकस्वरालङ्कार             | २०८ 🏃        |
| ३४ विभावनालद्वारः          | १४२          | ६३ प्रौढोक्त्यलङ्कार          | • 90         |
| ३५ विशेषोक्त्यलह्वारः      | ঀৢৼ७         | ६४ सभावनालङ्कार               | २११          |
| ३६ श्रसभवालद्वार           | 986          | ६५ मिथ्याध्यवसित्यलङ्कार      | २१२          |
| ३७ श्रसगत्यलद्वारः         | १४९          | ६६ ललितालङ्कार                | २१३          |
| ३८ विषमालद्वारः            | <b>੧</b> ሂ ୪ | ६७ प्रहर्षणालङ्कारः           | २१९          |
| ३९ समालद्वार-              | १६०          | ६८ विषादनालङ्कार              | २ <b>२</b> २ |
| ४० विचित्रालद्वार          | <b>१</b> ६४  | ६९ उद्यासालङ्कार              | "            |
| ४१ श्रिषकालङ्कार           | १६५          | ७० श्रवज्ञालङ्कार             | <b>२२</b> ६  |
| ४२ श्रल्पालद्वार           | १६७          | ७१ श्रनुज्ञालद्वार            | २२ ७         |
| ४३ श्रन्योन्यालद्वारः      | 9 ह 🗆        | ७२ लेशालङ्कार                 | २२९          |
| ४४ विशेषालद्वार            | १६९          | ७३ मुद्रालङ्कार               | <b>२</b> ३२  |
| ४५ व्याचातालद्वार          | १७२          | ७४ रहावल्यलङ्कार              | २३३          |
| ४६ कारणमालालद्वार          | १७४          | ७५ तद्गुणालङ्कारः             | <b>२</b> ३५  |
| ४७ एकावल्यलङ्कार           | १७५          | ७६ पूर्वरूपालङ्कार            | २३६          |
| ४८ मालादीपकालद्वार         | १७६          | ७७ त्रतद्गुणालङ्कार           | २३७          |
| ४९ सारालद्वार              | १७८          | ७८ श्रनुगुणालङ्कार            | २३९          |
| ५० यथासख्यालंकार           | १७९          | ७९ मोलितालङ्कार               | "            |
| ५१ पर्यायालद्वार           | 960          | ८० सामान्यालद्वार             | २४०          |
| ४२ परिवृत्त्यलङ्कारः       | 968          | ८१ उन्मीलितालङ्कार            | २४३          |
| <b>४३ परिस</b> ख्यालद्वारः | 27           | ८२ विशेषालङ्कार               | **           |
| ५४ विकल्पालद्वार           | १८६          | ८३ उत्तरालङ्कार               | २४४          |
| ४५ समुख्यालद्वारः          | १८७          | ८४ स्चमालङ्कार                |              |
| ४६ कारकदोपकालद्वार         | 968          | ८५ पिहितालङ्कार               |              |
| <b>५० तमाध्यलद्वार</b>     | १९०          | ८६ व्याजोक्त्यलङ्कार          |              |
| ५८ प्रत्यनीकालद्वार        | 959          | ८७ गूढोक्त्यलद्वार            |              |
| ५९ श्रर्योपत्यलङ्कारः      | 383          | ८८ विवृतोक्त्यलद्वार          |              |
| ६० काव्यतिप्तातज्ञार       | 955          | ८९ युक्त्यलहार                |              |
|                            |              |                               | ł            |
|                            |              |                               |              |

## [ ३ ]

| विपय                                | द्रह        | विपय                      | प्रष्ट |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| ९० लोकोक्त्यलद्वार                  | २४७         | १०८ प्रत्यक्षालद्वार      | २७५    |
| ९१ छेकोक्त्यलद्वार                  | "           | १०९ श्रनुमानालह्वारः      | २७६    |
| ९२ वक्रोक्त्यलद्वारः                | २४९         | ११० उपमानालद्वारः         | २७७    |
| ९३ स्वभावोक्त्यलद्वार               | २६०         | १११ शाब्दप्रमाणालद्वारः   | २७८    |
| ९४ भाविकालद्वार                     | २६१         | ११२ स्मृत्यलद्वार         | २७९    |
| ९५ उदात्तालद्वार                    | २ <b>६२</b> | ११३ श्रुत्यलद्वार         | २८०    |
| <b>९</b> ६ श्रत्युक्त्यलद्वारः      | "           | ११४ श्रर्यापत्त्यलद्वारः  | २८२    |
| <b>९</b> ७ निस्क्त्यलद्वार          | २६४         | ११४ श्रनुपलच्यलद्वारः     | २८३    |
| ९८ प्रतिपेधालद्वार                  | "           | ११६ सभवारुद्वार           | "      |
| ९९ विध्यलद्वार-                     | २६५         | ११७ ऐतिह्यालद्वार-        | २८४    |
| १०० हेत्वलद्वार                     | २६६         | ११८ ञ्रलद्वारसंग्रष्टिः   | २८५    |
| १०१ रसवदलक्कार                      | २६ <b>९</b> | ११९ श्रिष्ठाद्विभावसकर    | २८७    |
| १०२ प्रेयोलद्वारस्य भावालद्वारत्वम् | २७०         | १२० समप्राधान्यसंकरः      | २८९    |
| १०३ कर्नस्व्यलद्वार                 | २७१         | १२१ सदेहसंकरालद्धार       | 356    |
| १०४ समाहितालद्वार                   | २७२         | १२२ एकवाचकानुप्रवेशसंकरः  | २९७    |
| १०५ भागोदयालग्नार                   | 27          | <b>१२३ सकरसंकरालद्वार</b> | ३०२    |
| १०६ भावमध्यलद्वार                   | २७३         | १२८ पद्यानुद्रमणिका       | ३०६    |
| १०० भापस्यकालद्वार                  | 17          |                           |        |

- Author



पि दले खेरे के उन आर भारिकों में, जिन्होंने अरुकारशास के विकास में एक निश्चित योग दिया है, तीन मीटिक प्रन्थकार तथा तीन प्रमिद्ध टीकाकार है। मीछिक प्रन्थकारों में अप्पय दोक्षित, पितराज जगन्नाथ तथा विस्वेदवर पिंडत का नाम लिया जा सकता है, तथा टीकाकारों में नोविन्द ठरकुर, नागेश भट्ट एव वैद्यनाथ तत्सत् का । यद्यपि अठकारशाम्न के क्षेत्र में पटितराज जगजण तथा विद्वेदवर का महत्त्व दक्षित से कहा अधिक है, क्योंकि परितराज ने जिस मीलिकता मे तत्ता समस्याओं पर विचार किया है, नथा विश्वेदवर ने जिस पाडित्यपूर्ण शेलों में विषयविवेचन उपन्यस्न किया है, वह द्रोक्षित में नहीं मिलते, तथापि दीक्षित का भी अपना एक स्थान है, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता। दीक्षित का व्यक्तित्व एक मर्बनत्रस्वतन्त्र पटित का व्यक्तित्व र्ष, जिसने वेदात, मीमामा, न्याकरण, साहित्यशाम जैसे विविध विषयों पर अपनी हे तिनी उठाई है। इस दृष्टि से दाक्षित की तुलना नागेश भट्ट से की जा मकती है, यथि नागेश का अपना क्षेत्र व्याकरण तथा माहित्यशास्त्र ही रहा है, तथा उनके मीनिक बन्ध व टीकाएँ इन्हों दो शार्मों से सम्बद्ध ई। दीक्षित मूलत मीमामक ई, तो नागेश मूलत वियाकरण। दोनों ने अपनी माहित्यवित्ता का परिचय देने के ही ठिये अठकारशास पर रचनाएँ को ए। यपि दीक्षित मीलिक रचनाओं के लेखक हैं तथा नागेश टीकाकार हैं. तथापि दीक्षित के तोनों प्रधों में मौलिकता का प्राय अभाव है, जबकि नागेश की टाकाओं - उद्योत तथा गुरुमर्मप्रकाश-में भी मीलिक विचार विसरे हुए है। यह तथ्य नागेश तथा दाक्षित के तारतिमक मूल्य का सकेत दे सकता है। दीक्षित ने कुवलयानन्द तथा चित्रमीमासा में कर मीटिक विचार देने की चेष्टा अवस्य की है, किन्तु उन सभी मीटिक उद्मावनाओं का पितराज ने मफलतापूर्वक राण्टन किया है तथा उनकी मीलिकता मिरिन्थ हो उठती है। इतना होते हुए भा अप्पय दीक्षित के अन्भों का दो कारणों से कम महत्त्व नहीं है-प्रथम तो उनके प्राच्यानन्द में उनके समय तक उद्घादित समस्त अटकारों का साधारण परिचय मिल जाता है, दूसरे उनका उल्लेख स्थान-स्थान पर रसगगापर, अल्झारकीस्तुम, तथा एषीत में मिलने के कारण इन प्रन्यों के अध्येता के लिए दोक्षित के विचारों को जानना जरूरी हो जाता है।

अप्पय दोक्षित के स्वय के ही गथ में जनके ममय का कुछ सकेत मिलता है। कुक्तयानस्य के जनमहार में बताया गया है कि यह दक्षिण के किया राजा वैकट के लिए लिया गया था।

#### क्षमुं एवलयानन्दमक्रोद्यवदीषितः। नियोगाद्वेद्वटपतेर्निरपधिष्टपानिधेः॥

भाषेत्रद्र तथा प्रमित्नि के मतानुसार अस्पर मिलत का आण्यदाना विजयनगर का चैत्रद (१५३५ ई० के नगमा ) था। किन्तु दुरुद्ध के मतानुसार इनका आक्षयदाना विश्वशेष्टा का राजा वेंकट प्रथम था, जिसके १५८६ ई० से १६१३ ई० तक के लेख मिलते हैं। धिनादित्मणिनीपिका' की पुष्पिका में अप्पय ने चिन्नवीर के पुत्र तथा लिंगमनायक के पिता, चिन्नवीरम को
अपना आश्रयदाता वताया है। चिन्नवोरम वेल्रू का राजा था तथा इसके १५४९ ई० तथा १५६६
ई० के लेख मिले हैं। इस प्रकार अप्पय दीक्षित का रचनाकाल मीटे तौर पर १५४९ ई० तथा
१६१३ ई० के वीच जान पडता है। अत दीक्षित को सोलहवीं द्यती के अन्तिम चरण में रखना
अस्मान न होगा। इसकी पुष्टि इन प्रमाणों से भी हो जाती है कि अप्पय दीक्षित का उल्लेख
कमलाकर मट्ट (१७ वी दार्ती प्रथम चरण) ने किया है तथा उन्हीं दिनों पहितराज जगन्नाथ ने
अप्पय दीक्षित का खण्डन भी किया है। सतरहवीं द्यती के मध्यभाग में अप्पय दीक्षित के
श्रातुष्पीत्र नीलकण्ठ दीक्षित ने चित्रमीमासादोपिषक्कार की रचना कर पिटतराज के चित्रमीमासाखण्डन का उत्तर दिया था।

अप्पय दीक्षित के नाम के तीन रूप मिलते हैं —अप्पय दीक्षित, अप्पय्य दीक्षित तथा अप्प दीक्षित। कुन्नलयानन्द के ऊपर उद्भृत पद्य में 'अप्पदिक्षित' रूप मिलता है, पर प्राय इसका अप्पय तथा अप्पय्य रूप ही देखा जाता है। पिलतराज ने दोनों रूपों का प्रयोग किया है — देखिये अप्पय दीक्षित (रमगगाधर पृ०१४), अप्पय्य दीक्षित (पृ०२१०)। वैसे चित्रमीमामा खण्डन की भूमिका के पद्य में अप्पय रूप ही मिलता है —

#### सूचमं विभान्य मयका समुदीरितानामप्पय्यदीचितकृताविह दूषणानाम् । निर्मत्सरो यदि समुद्धरणं विद्ध्यादस्याह्मुङ्चलमतेश्वरणी वहामि॥

(चित्रमीमासाखण्डन काञ्यमाला ५० १२३)

अध्यय दीक्षित एक सर्वशास्त्र विद्वान् थे, जिनके विविध शास्त्रों पर लिखे ग्रन्थों की सख्या र०४ मानी जाती हैं। इससे अधिक अन्यकृतियों का पता अभी नहीं लगा है। वरदराजस्तव के कुछ पद्यों को तो कुवलयानन्द तथा वृत्तिवार्तिक में उदाहत किया गया है। वृत्तिवार्तिक में उद्धृत विष्णुस्तुतिपरक कुछ पद्य सभवत इसी के हैं, यद्यपि दीक्षित ने यह नहीं कहा है कि वे इससे उद्धृत हैं। कुवलयानन्द में उन्होंने स्पष्टत 'नदीये वरदराजस्तवे' कहकर अप्रस्तुतप्रशसा अलकार के प्रकरण में तीन पथ उपस्थित किये हैं। अन्यय्य दीक्षित के १०४ ग्रन्थों में प्रसिद्ध ग्रन्थ निम्न हैं —

९ अद्वेतवेदान्तविषयक ६ ग्रन्थ ---श्रीपरिमल, मिद्धातलेशसग्रह, वेदातनक्षत्रवादावला, मध्वनन्त्रमुखमर्दनमा, मध्वमतविष्वमनम्, न्यायरक्षामणि।

२ भक्तिविषयक २६ रचनाएँ '— शिखरिणामाला, शिवनस्त्रविषेक, ब्रह्मनर्कम्तव (लपुविवरण), आहित्यमनवरत्नम् नया असकी व्यान्त्या, शिवाहितविनिर्णय, शिवध्यानपद्धति, पञ्चरत्न नथा

र प्रत निहान् रेमो ( Regnand ) ने 'न रेनोर्गके मॉस्कीत' ( Le Rhetorique Sarnshrit ) ए० ३७ पर अप्य टाक्षित को विजयनगर के क्राग्राज (१५०० ई० ) का समसाम-विक माना है, जो आनि है।

इमनी चाच्या, आत्मार्पण, मानमोलाल, शिवकर्णमृतम्, आनन्दलहरो, चन्द्रिका, शिवमिष्यकारिः काम्तृति, रत्नत्रयपरीक्षा तथा इमकी व्यार्ग्या, अमगाचनैद्वरस्तुति, अपीत्कुचान्यस्तर, चन्द्र-कलाम्तर, शिवार्कमिणिरीषिका, शिवपूजािष्ठि, नयमिमाला तथा इमकी व्याप्या ।

**३. रामानुजमतविषयक ५ प्रन्यः**— नयनमयूर्यमालिका तथा इसकी व्याच्या, शीवेदांत-देशिप्रविरचित्रपादवान्सुरय की व्याच्या तथा वेटान्तदेशिप्रविरचित पादकानत्व की व्याच्या एव यरदराजस्तव।

- ४ माध्वसिद्धांतानुसारी २ प्रन्य :- त्यायरत्नमाला तया इनकी व्याच्या ।
- ५ च्याकरणविषयक १ प्रन्य -नक्षातादावनी ।
- ६ पूर्वमीमांसाशान्त्र पर २ प्रन्थ नव्यवदारावली तथा विभिरमापनम् ।
- ७ अलंकारशास्त्र पर ३ ग्रन्य:---हतिवानिक, चित्रनीमाना तथा कवलपानन्य ।

अध्यय त्रीक्षित सूनतः सीमासक एव बेदानी ह । उनका निम प्रथ तथा उनकी जनस्यान ह की युक्ति में की गई त्याच्या अध्यय त्रीक्षित के तिषयक पांटित्यका नकेत कर नकते हैं:—

क्षाश्रिय्य नृनमसृत्युतय पट ते देहत्तयोपनतदिन्यपदाभिमुरयाः। लावण्यपुण्यनिचयं सुहदि स्वदास्ये विन्यन्य यांति मिहिर प्रतिमासमिता ॥

( क्वल्यान्तर ५० /०९ )

तरी एक दीक्षित के साहित्यशासीय पाटिल का प्रश्न है, उनमें कोट मीलिकता नहीं तियार देती। त्या एक्यानल, क्या नित्रमीमासा, क्या मृत्तिशांतक तीनों आयों में दीक्षित का नशाहक रूप हा अधिक रहा होता है। वैसे एहाँ वार्ष दीक्षित में मीलिकता बताने का चेश की है वे असर करों हुए हैं तथा उन्हें पटितरात के कह आक्षेत्र सहने पड़े हैं। पटितराज ही नहीं भएकार कीस्तुभकार किटवेडका में भी अध्यय दाक्षित के कई मनों का रहन किया है। अध्यय दीक्षित के इन तीन प्रत्यों में प्रतिवातिक तथा निध्यमीमासा होनों अस्य अधूरे ही मिलते हैं। उन दीनों अस्य में प्रतिवातिक तथा निध्यमीमासा होनों अस्य अधूरे ही मिलते हैं। उन दीनों अस्य में प्रतिवाति किता सिक्षा विवात हम भूमिता के आगामी पूछों में देंने। प्रतिवातिक में केवर अनिया तथा लक्षा द्यानिक वा विवेचन पारा जाता है। निश्चमीमासा उन्हें भी अधिक निमान कर्णकाति का भी अध्या प्रवत्ता मिलता है।

अपन रोक्षित के आका सबने विचारों के गाण अन्हारशास में एक गना बाद निवार बह राज पुत्रा है। पितराज के स्मानावा में द्रोक्षित के निचारों वा गम का नाम्यत विचार है जब इहें स्थार पाँ ज्याथ का नजननों पीपित निया है। इसमा ही नहीं, वेचारे अध्य गीक्षित को गालिया पत सुनाई है। स्याम्युति के प्रजान में तो अध्य अधित को नहामूर्व निवार कैन का नामें हा प्रविचान करते हैं:—'उपाद्यमस्पायानिन्द्यम अनुस्थानापने। प्रतीति-निरोधाबेति सहद्येरावस्त्रनीयं किसुक्त द्रविद्युगवेनेति।'(रमनगथा पूर्व १६३) अध्य होर्वन ना प्रविच्याल के प्रस्ता केमनस्य का कहा विद्यानियों प्रस्थित है, जिनके निवार में हम नामें काना नाहते। जुना लगा है कि प्रवार में की कारने हैं। बारन प्रविच्यान में क्रान्तिक्ष ं करने में दीक्षित ही प्रमुख कारण थे । अत पिंडतराज ने दीक्षित के उस व्यवहार का उत्तर गालियों से दिया है। कुछ भी हो, पिंडतराज जैसे महापिंडत के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ठीक है या नहीं, इस पर विद्वान् ही निर्णय दे मकते हैं। अप्पय दीक्षित के विचारों का खण्डन एक दूसरे आलकारिक ने भी किया था—ये हैं भीमसेन दीक्षित। भीमसेन दीक्षित ने अपनी कान्यप्रकाश की टीका सुधासागर में बताया है कि उन्होंने 'कुवलयानन्दखण्डन' नामक अन्य की रचना की थी, जिसमें अप्पय दीक्षित के मतों का खण्डन रहा होगा। यह अन्य उपलब्ध नहीं है।

कुवलयानन्द पर दस टीकाओं का पता चलता हैं, जो निम्न हैं। इनमें तीन टीकार्वे प्रकाशित हो चुको हैं।

- (१) रिसकरंजनीटीका—इसके लेखक गगाधर वाजपेयी या गगाधराध्वरी हैं। इसने व्यप्पय दीक्षित को वपने पितामह के भाई का गुरु (अस्मित्पितामहसहोदरदेशिकेंद्र) कहा है। गगाधर तजीर के राजा शाह जो (१६८४-१७११ ई०) के आश्रय में था। यह टीका हालस्य नाथ की टिप्पणी के साथ कुंभकोणम् से सन् १८९२ में प्रकाशित हुई है। कुवल्यानन्द के पाठ के लिए यह टीका प्रामाणिक मानी जाती है।
- (२) वैद्यनाथ तरसत् कृत अलकारचिन्द्रकाः—यह कुवलयानन्द पर प्रसिद्ध उपलब्ध टीका है, जो कई वार छप चुकी है।
- (३) अलंकारदी पिका --- इसके रचियता आशाधर हैं, जिनकी एक अन्य कृति 'त्रिवेणिका' प्रो॰ वटुकनाथ शर्मा के सपादन में प्रकाशित हो चुकी है। आशाधर की दीपिका टीका कुवलयानन्द के केवल कारिका भाग पर है, आशाधर ने कुवलयानन्द के कृतिभागतथा उदाहरणों की ज्याख्या नहीं की है।
- (४, ५) अल्कारसुधा तथा विषमपदन्याख्यानपट्पदानदः —ये दोनों टीकार्ये प्रसिद्ध दैयाकरण नागोजी भट्ट की लिसी हैं, जिन्होंने कान्यप्रकाशप्रदीप, रसगगाधर, रसमजरी तथा रसतरिगणी पर भी टीकार्ये लिखी हैं। पहली टीका है, दूसरी टीका में कुवलयानन्द के केवल विषम (जटिल) पदों का न्याख्यान है। दोनों के उद्धरण स्टेन कोनो के केटलोग में मिलते हैं। प्राय इन दोनों टीकाओं को एक समझ लिया गया है।
  - (६) कान्यमजरी:-इसके रचियता न्यायवागीश भट्टाचार्य थे।
  - ( ७ ) मयुरानाथ कृत कुवल्यानन्दरीका ।
- (८) कुवल्यानन्द टिप्पण—इसके रचियता कुरवीराम है, जिन्होंने विष्णुगुणादर्श तथा दशरुपक की भो टीका की है।
  - (९) ठध्वलकारचन्द्रिका—स्मके रचिता देवीदत्त है।
- (१०) **युधरजनी—**रमके रचयिना बेंगलसूरि है। यह वस्तुत चन्द्रालोक के अर्थालकार वाले पचम मयूरा की टीका है, जिसके साथ अप्पय दोक्षित के कुवलयानन्द की टीका भी की गई है।

वित्रमीमासा पर तीन टीकार्ये हैं "-परानद की मुभा, बालकृष्य पायगुण्ड की गृहार्थमकाटिका तथा अञ्चात लेखक की वित्रालोक नामक टीका। वृत्तिवार्निक पर कोई टीका उपलब्ध नहीं
है। कुक्कियानन्द के केवल कारिकामाग का जर्मन अनुवाद सार० दिमद्त ने बर्लिन से १९०७ में
प्रकादित करायाथा तथा इसी अंश का अग्रेजी अनुवाद सुम्रहाण्य शर्मा ने इससे भी पहले
१९०३ में प्रकाशित किया था।

## (२)

अप्पय दांक्षित ने अलकारों के अतिरिक्त शब्दशक्ति तथा कान्य-भेद के विषय में मी विचार किया है। यघिष दांक्षित की इस मीमासा में कोई नवीन कल्पना नहीं मिलती, तथापि साहित्य- हारत के जिशास के लिश हमका इसलिए महत्त्व है कि अप्पय दीक्षित ने अपने पूर्व के आचारों के मत को लेकर उसका सुदर पल्लवन किया है। जैसा कि हम बता चुके हैं बाद के प्रायः ममी आलकारिकों ने ध्वनिमिद्धात को मान्यता दे दी है। दीक्षित के उपजीन्य जयदेव स्वय मी चन्द्रालोक में व्यक्षना हित्त नथा ध्वनि का विवचन करते हैं। सप्तम तथा अष्टम मयूख में चन्द्रालोक में व्यक्षना, ध्वनि तथा ग्रुगीभूतन्यग्य का वर्णन ध्वनिवादियों के ही सिद्धान्तों का सहारा लेकर किया है। अप्पय टाक्षित ने चन्द्रालोककार की भौति काव्य के समस्त उपकरणों का वर्णन नहीं किया है। उनका लक्ष्य प्रमुख रूप से अलकारों तक ही रहा है, पर वृत्तिवार्तिक तथा चित्रमीमासा के प्रस्तावनाभाग में क्रमश शब्दशक्ति तथा काव्य के ध्वनि, ग्रुणीभूतव्यग्य एव निव्रकाव्य नामक भेदों का सकेत अवस्य मिलता है।

अप्पय दी चित तथा शब्दशक्ति — मृत्तिवार्तिक में अप्पय दी श्वित की योजना अभिधा, लश्चणा तथा त्यजना पर विश्वर विचार करने की थी, किन्तु प्रस्तुत प्रस्थ केवल प्रथम दो शक्तियों पर हो मिलता है। लक्षणा के प्रकरण के साथ हा वह छोटा-सा प्रस्थ समाप्त हो जाना है। गृत्तिवार्तिक के प्रस्तावना श्लोकों ने पना चलता है कि लिक्षित व्यथना पर भी विचार करना चाहते होंगे। पराच प्रस्तुत प्रस्तुत प्रस्तुत विचारिक तथा निश्चमीमाना होनी प्रभी की पूरा लिखा ही न था।

भागुर्य विरुपानाया स्मुटमर्थान्तरे गिरः।
 कराझ इव लोगाङ्या ज्यावारो व्यवनातमक ॥ (चन्द्रालोक ७-२)

१६४व वा समस्यावनकारप्रकाश्म ।
 भिन्या नद्याम समिति तिस्त्री निस्त्रिता ॥
 तप पनिस्याम्द्रिति विस्त्री निस्त्रिता ॥
 निष्टकवितुमस्मानिः क्रियते प्रियोतिकम् ॥ (पृष्ठिवानिक १०१.)

षृत्तिवार्तिक का आर म अमिधा शक्ति के प्रसग से होता है। इम देखते हैं कि कोई भी शब्द सर्व प्रथम अपने निश्चित सकेतित अर्थ की प्रतीति कराता है। शब्द का यह निश्चित सकेतित अर्थ की प्रतीति कराता है। शब्द का यह निश्चित सकेतित अर्थ की प्रतीति कराने वाले ज्यापार को हि 'अभिधा' कहा जाता है, अभिधा का दूसरा नाम 'शक्ति' भी है। शक्ति इसका नाम श्तिलिए है कि शब्द में अपने सकेतित अर्थ को घोतित करने की क्षमता होती है। सकेत की इस अिक का सिन्नवेश, नैयायिकों के मतानुसार ईश्वरेच्छा के अनुसार होता है। ईश्वर ही सर्वप्रथम 'अमुक शब्द से अमुक अर्थ का ग्रहण करना चाहिए' इस सकेत की सृष्टि करता है, जहाँ तक पारिभाषिक शब्दों का प्रश्न है, उनमें सकेत की कल्पना शास्त्रकारादिकृत होती है। दीक्षित ने इसीलिए अभिधा की परिभाषा यह दी है कि वहाँ शिक्त (मुर्याष्ट्रित) से प्रतिपादित करने वाला (प्रतिपादक) व्यापार पाया जाता है।

#### शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधा ॥

टीक्षित की यह परिभाषा ठीक नहीं जान पडती, 'क्योंकि इक्ति तथा अभिषा दोनों एक *ही* ' श्रष्ट व्यापार के नाम हैं, ऐसी स्थिति में 'शक्ति के द्वारा प्रतिपादक होना अभिधा है' यह वाक्य दूसरे शब्दों में 'अभिया के द्वारा प्रतिपादक होना अभिया है' इस अर्थ की प्रतीति कराता है। अत अभिषा की परिभाषा में यह कहना कि 'जहाँ अभिषा से अर्थ प्रतीति हो, वहाँ अभिषा होगी' कुछ विचित्र-सा लगता है। वस्तुत यह परिभाषा दुष्ट है। तभी तो पिटतराज ने इस परिभाषा का खडन करते हुए बताया है कि अप्पय दीक्षित का अभिधा की परिभाषा असगत है। हम देखते है कि अमिथा के द्वारा किसी शब्दविशेष से साक्षात मकेतित किसी अर्थविशेष का ज्ञान होता है, इस प्रकार दीक्षित के लक्षण में प्रयुक्त 'प्रतिपादक' शब्द का तात्पर्य है उस ज्ञान का हेत् होना। यह 'प्रतिपादकत्व' वस्तुत शब्द में विद्यमान होता है, तो क्या हमें किसी शब्द में प्रतिपादकत्व है इनने से ज्ञान से अर्थ प्रतीति हो जाती है ? यदि ऐसा होता हो, तो फिर 'प्रतिपादकत्व, मिमधा' जैसा लक्षण वनाना ठींक होगा। यदि नहीं, तो ऐसा लक्षण क्यों वनाया गया ? यदि 'प्रतिपादकत्व' का अर्थ यह लिया जाय कि जिस व्यापार से वैसा ज्ञान हो सके (प्रतिपत्त्यनुकूल) वह अभिधा व्यापार है, तो फिर वह व्यापार शात होने पर ही वाच्यार्थ की प्रतीनि कराने में समर्थ होगा। इमीलिए पिटतराज अभिया की परिमापा में इस वात का सकेत कर देना आवश्यक समझते हैं कि वह अर्थ का शब्द के साथ, तथा शब्द का अर्थ के साथ स्थापित सवधविशेष है। इस सबध को शक्ति भी कहा जाता है।

शक्त्यास्योऽर्थस्य शब्दगतः, शब्दस्यार्थगतो वा सयधविशेषोऽभिधा । (रसगगाधर पृ० १७६)

अभिधाशक्ति को तीन तरह का माना है —रूढि, योग तथा योगरूढि । रूढि वहाँ होती है, नहाँ कोर शब्द असण्ट शक्ति के द्वारा ही किसी अर्थ की प्रतीति कराये । भाव यह है, जहाँ र ममस्त शब्द की असण्ड शक्ति उम शब्द के अवयर्षों से अलग-अलग अर्थ का वोधन कराये विना

१ रसगगाधर पृ० १७७.

र्ना असण्टार्थ प्रतीति कराना हो, वहाँ रुढि (अभिधा) होना है। अभिधा का दूसरा प्रकार योग है। जहाँ कोई पढ़ केवल अवयवशक्ति के ही द्वारा समस्त पद के एक अर्थ की प्रतीति कराये, वहाँ योग अभिषा होती है। र नीमरा प्रकार योगरूदि है। यहाँ पर की अवयवदान्ति नथा समुदाय-इक्ति दोनों की अपेक्षा होता है तथा उनको मन्मिलित इक्ति से पद के अर्थ की प्रतिपत्ति होती है। अप्पय दीक्षित ने इन तीनों प्रकारों के अनेक उटाहरण देकर इन्हें स्पष्ट किया है। इसी वध में दांक्षित ने बताया है कि कभी कभी किमी चौगरू पढ़ का प्रयोग होने पर भी उसकी शक्ति अवयवार्थ ही में नियन्त्रित हो जाती है, तब उक्त अर्थ की प्रतीति वराने के लिए पुनर मसुरायार्थवाचक रूड पद का प्रदोग करना पडता है। जैसे 'कुर्यो हरस्यापि पिनाकपाणेधैर्यच्युति के मम धन्विनो अन्ये :म पव मं 'पिनाकपाणि' योगन उपद है, अवयवदाक्ति से इसका अर्थ है 'पिनाक को हाथ में भारण करने वाला', नमुत्रावदाक्ति से इसका अर्थ है 'शिव'। इस प्रकार यहाँ दीगम्हि होने पर भी 'पिनाकपानि पर केवल अवयवार्थ की प्रतीति में ही नियंत्रित हो गया है, नवीं कि यहाँ यदि का भाव वर है कि पिनाक धनुष वटा सामर्थ्य साली है, ऐसे धनुष को जो विक्ति थारण करता है, वह कितना सामर्ग्यशाला होगा। जब 'विनाकपाणि ,पट इस तरह नियंत्रित हो गया है तो वह 'विशेषण' नर हो गया है, 'विशेष्य' के रूप में 'दिव' की प्रतीति नहीं करा पाता। अन कवि को पुन तमुदायशक्ति (क्कि) में 'शिव' की प्रतीति कराने वाले 'हरस्य' पद का प्रयोग करना पटा है। इस प्रसंग में दाक्षित ने योगरूउ पढ़ों के प्रयोग के विविध उदाहरण देकर अपवाट स्थलों की मीमामा की है। यहीं दीक्षित ने यह भी बताया है कि 'पड़ ज' पट का 'जमल' अर्थ होने पर नियादिक यहाँ लक्षणा शक्ति मानते हैं, क्योंकि 'क्जज' का बाच्यार्थ तो 'बाचट में उत्पातीने वाला' है, जिसमें कुसुदिनी आदि भी आजाने है। यहीं काल है कि नैयायिक पहों सकि या योग नहीं मानते। दोक्षित यहाँ 'अभिया' दक्ति हो मानते हैं।

इत्र ते वाद दाक्षित ने 'मयोगादि' अभिशानियामकों दा सकेत किया है, जिनके द्वारा अनेकार्थ मन्ते की अनिधा किया एक अर्थ में नियतित हो आगी है। इस सक्ष में एक महस्वपूर्व सारवंद प्रश्न उपनिया होता है। इत्र कि प्रतिया है। इत्र के कि प्रतिया है। इत्र के कि प्रतिया है। इत्र के कि प्रतिया है। इत्र कि प्रतिया है। इत्र कि प्रतिया कि प्रतिय कि प्रतिया कि प्रतिय कि प्रतिया कि प्रतिय कि प्

नाइअस्मिष्टिनस्पितस्था मरि। (यसिमानिक ६०१)

व्यवक्तिमाणमापेट पानीमधीवित्यस्य दौरा । ( इतिवानिस ६० ० )

प वक्तपुरानीमनशिन्यमेननेसर्थमितारकारं बीरम्पिः।(वन १०००)

- (१) या तो दोनों अर्थ समान महत्त्व के होते है, दोनों । करणिक होते है।
- (२) या दोनों अर्थ अप्राकरणिक होते हैं तथा किन किसी अन्य प्राकरणिक के उपमान के रूप में उन दोनों का प्रयोग करता है।
- (३) या इन अर्थों में एक प्राकरणिक होता है, अन्य अप्राकरणिक तथा उनमें परस्पर उपमानोपमेय भाव की विवक्षा पाई जाती है।

प्रश्न होता है, क्या इन अर्थों की प्रतीति अभिषा ही कराती है ? जहाँ तक प्रथम एव दितीय स्थिति का प्रश्न है, किसी विवाद की गुआयश ही नहीं, क्योंकि वहाँ दोनों पक्षों में 'सयोगादि' के दारा 'अभिधा' शक्ति का व्यापार पाया जाता है। अत वहाँ दोनों प्राकरणिक अर्थ या दोनों अप्राकरणिक अर्थ वाच्यार्थ ही होंगे। यही कारण है कि यहाँ सभी विद्वान् श्लेष अलकार मानते हैं।

किंतु क्या उस स्थल पर जहाँ एक अर्थ प्राकरणिक है तथा अन्य अप्राकरणिक, दोनों अर्थ वाच्यार्थ हैं १ क्या यहाँ भी इलेष अलकार है १ इस प्रश्न का उत्तर देते समय आलकारिक दो दलों में बँट जाते हैं। अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि शुद्ध ध्वनिवादियों के मतानुसार यहाँ प्राकरणिक अर्थ ही वाच्यार्थ है, क्योंकि अभिधा शक्ति उसी अर्थ में नियत्रित होती है। उसके नियत्रित हो जाने पर भी जिस अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति होती होते है, वह अमिधा से नहीं हो सकती, क्योंकि अभिधा का व्यापार समाप्त हो चुका है, अत यहाँ व्यक्षना वृत्ति माननी पढ़ेगी। फलत अप्राकरणिक अर्थ व्यक्यार्थ है, वाच्यार्थ नहीं। अत यहाँ श्लेप अलकार भी नहीं हो सकेगा, अपित शब्दशक्तिमूलक ध्वनि पाई जाती है। (मम्मटादि के मत के लिए दे०—टिप्पणी पृ० १००-१०१)

दोक्षित को यह मत मान्य नहीं। वृत्तिवार्तिक में दीक्षित ने विस्तार से व्यक्षनावादी के मत का खडन करते हुए इस मत की स्थापना की है कि इस स्थल पर भी दोनों (प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक) अर्थ वाच्यार्थ ही है, हाँ उनमें परस्पर उपमानोपमेयभाव स्थापित करने वाला अलकार अवस्य व्यग्यार्थ माना जा सकता है। यही कारण है कि दीक्षित यहाँ भी इलेप अलकार मानते हैं। दीक्षित ने बताया है कि प्राकरणिक अर्थ में एक अभिधा के नियन्त्रित होने पर दिलष्ट शब्द अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति अभिधा से न कराते हों, ऐसा नहीं है, अपितु वे दोनों अर्थों की प्रतीति अभिधा से ही कराते हैं —

'तद्गीत्या न कथंचिद्रिप प्रकरणाप्रकरणादिनियमन शक्यशङ्कम् । तस्मात् प्रस्तुताप्रस्तु-तोभयपरेऽपि प्रस्तुताप्रस्तुतोभयवान्यार्थेऽभिधैव वृत्तिः ।' (वृत्तिवार्तिक पृ०१५)

इस सबध में दीक्षित ने इस बात का भी सकेत किया है कि प्राचीन आलकारिकों ने इस् स्थल पर शाब्दी व्यञ्जना तथा ध्वनि क्यों मानी है ? वस्तुत प्राचीन आलकारिकों का यह अभिप्राय नहीं है कि दोनों अर्थ वाच्यार्थ नहीं है, वे केवल इस बात का सकेत करना चाहते हैं कि ऐसे स्थलों पर सदा उपमादि अर्थालकार की व्यञ्जना अवस्य पाई जाती है और उस अश में सदा ध्यनित्व होना है। उनका भाष यह कभी नहीं है कि अप्राप्तरणिक अर्थ में भी व्यक्षना व्यापार पाया जाना है।

यत्तु प्राचामप्रस्तुते शक्तिमूल्य्यक्षनवृत्त्यभिधानम्, तद्मस्तुतार्थप्रतीतिमूलके यथा 'उद्यमारूढः' इत्यादिविशेषणविशिष्टः पृथिवीपतिः स्वरूपेप्रौद्धैर्धनैर्लोकस्य हृद्यं रक्षयित, एव तथाभूतश्चन्द्रमा मृदुलं किरणें, हृत्यादिरूपेण प्रतीयमाने उपमाद्यर्थालङ्कारे तद्वश्य-भावरूढीकरणाभिप्रायेण । न तु तत्रापि वस्तुतो न्यक्षनम्यापारास्तित्वाभिप्रायेण ।'

( मृत्तिवातिक पृ० १६ )

अभिया के बाद दांश्वित ने लक्ष्माशक्ति पर विचार किया है। सर्वप्रथम दांश्वित ने गीणी लक्षमा से नर्वथा भिण शक्ति मानने वाले मामांसकों का गडन किया है तथा इस बात की स्थापना की है कि माइइय भी एक प्रकार का सबथ होने के कारण गीणी का समावेश लक्षणा में ही हो जाता है। सर्वप्रथम लक्षणा के हो भेद किये गये हें —गीणी तथा शुद्धा। इसके बाद स्विमती तथा प्रयोजनवनी वे दो भेद किये गये हैं, जिन्हें दांश्वित ने निस्खलक्षणा तथा फललक्षणा कहा है। फललक्षणा के देश्वित ने सात भेद माने हें -(१) जहलक्ष्मणा, (२) अजहलक्षणा, (३) जहदलहक्षणा, (४) सारोपा, (५) माध्यवमाना, (६) शुद्धा तथा (७) गीणो। जहलक्षणा तथा अजहलक्षणा की ही मन्मटादि स्थानस्थणा नथा उपादानलक्षणा कहते हैं। जहदलहरूषणा का सकेत मन्मटादि में नहीं मिलना। वेदातियों ने 'तत्त्वमिन' 'सोड्य देवदत्त ' में इस लक्षणाभेद को माना है, जिसे वे भागलक्षणा भी कहते हैं। दांश्वित ने वृक्तिप्रतिक में इमके उदाहरण 'प्रामो। द्रम्य', पुष्पित बनम्' दिये हैं। एव गाँव के किसी हिस्से में आग लग जाने पर एम कहते हैं 'गाँव जल गया' तो यहाँ जहदलहरूषणा हो। है, वर्षोकि 'प्राम' पद के एक कहा का हम प्रहण करने हैं, एक अहा का त्याग कर देने हैं। इसी तरह वन के कुछ भाग के पुष्पित होने पर 'वन पुष्पित हो गया' कहने में भी यहीं लग्ना होगा।

रांक्षित ने बताया है कि गींगी में केवल मारोपा तथा साध्यवसाना ये दो ही भेद होते हैं, जबकि शुद्धा में जहत्त्वाता, कजत्त्वाता, जहदजत्तक्षणा, मारोपा तथा साध्यवसाना ये पाँच भेद होते हैं। इस परह उद्याग के सात भेद होंगे। इस लोग गांगीमें भी जहतक्षणांदि भेद मानते हैं। शिक्षित इस गां से सहमत नहीं तथा इस मत का राज्यन करते हैं। (दे० वृत्ति-वांक्षित १० २२)।

अष्पय दीषित और कास्य का वर्गीकरण:—ग्रीक्षत ने नग्नदादि के अनुसार हा का य तान प्रजार का माना है, प्रति, युनोभूक्ष्यत्य तथा विष्ठकाष्ट्र । निष्ठमीमामा के प्रसावना भाग ने शहित ने तीनों प्रकार के बाच्यों का अतिसंदिष्ठ उल्लेख किया है। अर्थवित का प्रचन आरम्भ बाने के लिए कान्य के इस जिविष वर्गीकरण का 'मजेत कर देना आवश्यक हो। जाता है। दर्भाला प्रसंगक्ष्य देशित धानि तथा गुणाभूत प्रमाणा भी द्वाद सकेत कर देते हैं। इस सक्ष्य ने दीक्षित की निजी मान्यताएँ कुछ नहीं जान पहती, वे प्राचीन ध्वनिवादी आचार्यों का ही अनुसरण करते हैं।

दीक्षित ने ध्वनिकान्य वहाँ माना है, जहाँ कान्यवाक्य का न्यग्यार्थ वाच्यार्थ से उत्कृष्ट हो। (यम वाच्यातिशायि न्यंग्यं स ध्वनि:—चित्र० १०१) इसके तीन उदाहरण दिये गये है, जिनमें दिक्मात्र उदाहरण यह है —

स्थिताः चण पषमसु ताहिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिताः। वळीषु तस्या स्विळताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदविंदवः॥

'क्षण भर के लिए पार्वती की सघन वरौनियों पर ठहरे हुए, उसके ओठ पर गिरकर बाद में उन्नत पयोधर पर गिरने से चूर्ण विचूर्ण प्रथम वर्षाविंदु उसके त्रिवलि पर छुढक कर बहुत देर में जाकर नामि में पहुंच गये।'

इम पद में किव ने वर्णाविदुओं की गित के द्वारा एक ओर पार्वती के तत्तदगों की सुन्दरना— वरोनियों की सधनता, अधर की कोमलता, पयोधर की किठनता, त्रिविल की तर्गमयता तथा नाभि की गम्भीरता—की न्यजना कराई है, दूसरी ओर प्रथम वृष्टि के समय भी पार्वती की समाधि निश्चल बनी रहती है, इसकी भी न्यजना कराई है। यहाँ न्यग्यार्थ बाच्यार्थ से उत्कृष्ट होने के कारण ध्विन कान्य है। ध्विन कान्य का एक अन्य उदाहरण 'नि शेपच्युतचदन' आदि प्रसिद्ध पय दिया गया है, जिसकी न्याख्या करते समय दीक्षित ने इस तरह विवेचना की है कि अलकार ग्रथों में एक विवाद खटा हो गया है। दीक्षित ने जिम दग से इस पय की न्याख्या की है, उस दग से न्यग्यार्थ बाच्यार्थ का उपस्कारक बन वैठता है तथा उक्त पद्य में ध्विन कान्य न रहकर ग्रणीभृतन्यग्य हो जाता है। पिटतराज ने दीक्षित की इस न्याख्या का खण्टन किया है तथा उक्त पद्य की यथोचित न्यार्या की है। (इसके लिए दे० चित्र० पृ० ३, तथा रसगगाधर पृ० १५-१९)।

गुणीभृत न्यग्य काल्य वहा होता है, जहाँ न्यग्यार्थ वान्यार्थ से उत्कृष्ट नहीं होता। ( यन्न न्यंग्यं वाष्यानितशायि तद्गुणीमृतन्यग्यम्।—चित्र० ५० ४) इसके दो उदाहरण दिये गये हैं। एक उदाहरण यह हैं —

प्रहरिवरती मध्ये वाह्नस्ततोऽपि परेऽथवा किसुत सकले याते वाह्नि भिय स्विमहैष्यसि । इति दिनशतप्राप्यं देश प्रियस्य यियासतो हरति गमन वालालापै सवाप्पगल्डनले ॥

'हे प्रिय तुम एक पहर बाद लीट आवोगे ना ? मध्याह में तो आ जावोगे ना ? अपराह म ब तो अवस्य आ ही जावोगे ना ? अथवा शाम तक सूर्य के दिपने नक लीट आवोगे ?—इस तरह के बचनों को कहती प्रिया बहुन हूर (सैकटों दिन में प्राप्य) देश जाने के लिए उचन प्रिय के गमन को आँखों से आँसु गिराती रोक रही है।' टाधित के मतानुसार यहाँ गुणीभृत व्यय्य काव्य है। इसका व्यय्वार्थ है—'मै दिन के बाद में को नहीं रोक सकूँगी' और वाच्यार्थ है भिय गमन का निवारण । उक्त प्यथार्थ यहाँ वाच्यार्थ अस्कारक है, अत यह गुणीभृतव्यय काव्य है। पटितराज ने दाक्षित की इस न्याल्या का भी न किया है। वे यहाँ ध्वनिकाव्य मानते हैं, क्योंकि इस पय में विप्रसम्प्रद्वार रूप अमल्क्य-व्यय्य ध्वनि विद्यमान है, जो उक्त वाच्यार्थ में उत्कृष्ट है। अत यहाँ मध्यम का य मानता का को असहदयता है। पटितराज का मत विदेष समीचीन है।

तांसरा काव्य चित्रकाव्य है। 'जहाँ अव्यग्य (किंचित व्यग्यार्थ) होते हुए भी बाच्यार्थ दर हो, वहाँ चित्रकाव्य होना है'। (यद्व्यग्यमिष चारु तचित्रम्।—चित्र० ६० ५) दमके तीन र होते हैं '—१ दाम्यचित्र अर्थात शब्दालकार प्रधान काव्य, २ अर्थिचत्र अर्थात अर्थातकार मधान काव्य। दीक्षित ने इन तीनों का एक उनाहरण दिया है। दिद्मात्र के लिए उभयचित्र काव्य का उदाहरण निम्न हैं —

वराहः कस्याणं वितरतु म च क्पविरमे, विनिर्धुन्वसीदन्वतमुद्दकमुर्वामुद्वहत् । सुराघातगुट्यक्कुलशिखरिष्ट्यप्रविलुठ— च्छिलाकोटिस्फोटस्फुटघटितमगक्यपटह ॥

प्रलयकाल में समुद्र के जल को हिलाने, पृथ्मी को भारण करते, वे बराइ भगवान् ; जिनके पुटों की चोट से कुलपर्वतों की चोटियों की शिलाओं के अधमाग के चूर्ण विचूर्ण होने से लपटए की ध्वनि पैदा की गई ई , आप लोगों को कल्यान प्रदान करें ।

इस प्रव में एक ओर अनुप्राम नामक शब्दाष्टकार है, दूसरा ओर निदर्शना नामक गिकार। अतः यह उभयभित्र काव्य है। यदापि इस प्रच में कवि का वराहविषयक रितभाव यग्यार्थ) स्वित्ति होता है, तभापि वह नगण्य हैं तथा वास्तविक चारता उक्त अलकारों को ही। । अतः वाच्यार्थ प्रधान होने के कारण यह चित्रकाष्ट्र है।

### (३)

भया योधा के तुबलयानन्य ना अलंबान्यास के दिल्लान में एक महत्तवूर्ण स्थान है।

ह प्राथ में अध्यय द्योधित के पूर्व के प्राय सभी आलकारिकों के द्वारा उद्घावित अलकारों का

बनन पारा जान है। तुबलयानन्य में स्वमंग १३३ अलकारों का विस्तान पाया

ना है। जिसमें चन्द्रालोक्कान ज्यारें। के प्राप्त निर्देष्ट सभी अर्थालका का लोते

ह प्रीधित के ज्यारेंव या शोमाण्य भागिका मोति तुबलयानन्य में श्राम्यकारी का

बना नहीं दिया है। स्व देनका विद्यालिया में ही किया गया है। विश्वमीगाला में

धिल से बनाता है कि श्राम्यित क्यान-श्रामकार स्थान में स्थान होता है। भाग

क्रविगण उसे विशेष आदर की दृष्टि से नहीं देखते, साथ ही शब्दालकारों के सवध में विशेष विचारणीय विषय भी नहीं है, इसलिये हमने शब्दालकारों को छोडकर यहाँ (चित्रमीमासा में) केवल अर्थालकारों की विस्तृत मीमासा करने का उपक्रम किया है।

'शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसस्वान्नात्यन्त तदाद्वियन्ते कवयः, न वा तत्र विचारणीय-अतीवोपलभ्यत इति शब्दचित्राशमपहायार्थचित्रमीमासा प्रसन्नविस्तीर्णा प्रस्तूयते।

( चित्रमीमासा ५० ५ )

जैसा कि प्रसिद्ध हैं कुवल्यानन्द के अर्थालकार विचार का उपजीन्य चन्द्रालोक का अर्थालकार प्रकरण है। अप्पय दीक्षित ने जयदेव के ही लक्ष्यलक्षण क्लोकों को लेकर उनपर अपना निर्जा पल्लवन किया है। जयदेव का चन्द्रालोक अनुष्टुप् छन्द में लिखा ग्रथ है, जिसके पूर्वार्ध में लक्षण तथा उत्तरार्ध में लक्ष्य (उदाहरण) पाया जाता है। चन्द्रालोक के पचम मयूख में जयदेव ने १०४ अलकारों का विचार किया है, जिनमें ८ शब्दालकार है—लेकानुप्रास, कृत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, स्फुटानुप्रास, अर्थानुप्रास, पुनरक्तप्रतीकाश, यमक तथा चित्रालकार। इसके बाद ९६ अर्थालकारों का विवेचन पाया जाता है। कुवल्यानन्दकार ने इन अलकारों में से कई के नये मेदों को कल्पना को है तथा इनसे इतर १७ नये अलकारों का सकेन किया है। परिशिष्ट में अप्पय द्राक्षित ने ७ रसवदादि अलकारों तथा १० प्रमाणालकारों को भी अलकार कोटि में मान। है। चन्द्रालोककार ने भी सात रसवदादि अलकारों का सकेत किया है, पर वे इसे दृसरों का मत बताते हैं, जिससे पता चलता है, जयदेव को इनका अलकारत्व अमीष्ट नहीं।

रसवरप्रेयऊर्जस्विरसमाहितमयाभिधा । भावानामुद्यः सन्धिः शवछरविमति त्रयः ॥ अछकारानिमान् सप्त केचिदाहुर्मनीपिणः ॥ ( चन्द्रालोक ५ ८१८ )

जयदेव ने प्रत्यक्षादि १० प्रमाणों को अलकार नहीं माना है। इससे स्पष्ट है कि दांश्वित जयदेव के अतिरिक्त अन्य आलकारिकों के भी ऋगी है। दांश्वित ने खास तौर पर चार आल्कारिकों के विचारों से लाम उठाया है — मोजराज, रुय्यक, जयदेव तथा शोमाकर। इनके अतिरिक्त दांश्वित ने कुद्ध अन्य आलकारिकों के विचारों को भी अपनाया है, जिनका आज हमें पता नहीं हैं। इन्हीं में से एक महत्त्वपूर्ण कृति अज्ञातनामा लेखक का 'अलकारमाप्य' रहा होगा, जिसका सकेन विमिश्चनीकार जयरथ तथा पिटतराज दोनों ने किया हैं। अर्थालकारों की तालिका में टांश्वित ने जिन नये तथा चन्द्रालोक से अधिक अलकारों की उद्घावना की है, वे निम्न हैं।

८ प्रस्तुताकुर, २ अस्प, ३ कारकदीपक, ४ मिथ्याध्यवसिति, ५ लिलन, ६ अनुज्ञा, ७ मुद्रा,
 ८ रत्नावला, ९ विशेषक, ८० गृढोक्ति, ११ विष्तोक्ति, ८२ युक्ति, १३ लोकोक्ति, ८४ छेकोक्ति,
 १५ निम्क्ति, ८६ प्रतिपेध, १७ विधि ।

दन अलकारों की कल्पना का श्रेय टीक्षित को नहीं दिया जा सकता। वस्तुत टीक्षित एक

से एक प्रस्तुत हो ही जाता है। उदाहरण के लिए ऊपर के पद्य में कामुक कृतात में ही किव तथा वक्की नायिका की प्रधानविवक्षा है, अत वहीं प्रस्तुत है, भूग कृतात गौण होने के कारण अप्रस्तुत ही सिद्ध होता है। इस तरह यहाँ वाच्य (अप्रस्तुत) भूग कृतात से व्यग्य (प्रस्तुत) कामुक कृतात की प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशमा का लक्षण घटित हो ही जाता है। फिर प्रस्तुताकुर जैसे नये अलकार की कल्पना करने की आवश्यकता क्या है?

पटितराज जगन्नाथ ने रसगगाधर के अप्रस्तुप्रशसा प्रकरण में प्रस्तुताकुर को अलग से अलकार मानने का खटन किया है।

'एतेन' ह्रयोः प्रस्तुतस्वे प्रस्तुतांकुरनामान्योऽछकार इति कुवलयानन्दाधुन मुपेच-णीयम् । किंचिद्वैलचण्यमात्रेणैवालकारान्तरताकरपने वाग्भगीनामानन्त्यादलकारानन्त्य-प्रसग इत्यसकृदावेदितस्वात् ।' ( रसगगाधर ए० ५४५ )

नागेश ने भी काल्यप्रदीप की टीका उद्योत में कुवलयानन्दकार का खण्डन किया है। वे बताते हैं कि या तो यहाँ कुछ लोगों के मत से समासोक्ति अलकार माना जा सकता है, क्योंकि अमरवृत्तात प्रस्तुत है तथा नायकनाथिकावृत्तात उसकी अपेक्षा गुणीभूतव्यग्य हो गया है, या यहाँ नायकनाथिका वृत्तात में किव की प्रधान विवक्षा मानने पर तथा उसे व्यग्य मानने पर अमरविषयक वृत्तात गौण तथा अप्रस्तुत हो जाता है, इस तरह यहाँ अप्रस्तुतप्रशसा होगी। नागेश को द्वितीय विकल्प (अप्रस्तुतप्रशसा अलकार) ही स्वीकार है।

'अत्रेद बोध्यम्—अप्रस्तुतपदेनमुख्यतारवर्यविषयीभृतार्थातिरिक्तोऽथों प्राद्यः । एतेन— किं सृङ्ग सत्यां मालत्यां केतक्या कटकेद्वया' इत्यत्र प्रियतमेन साकमुखाने विहरती काचिद् सृगं प्रत्येवमाहेति प्रस्तुतेन प्रस्तुतांतर्थोतने प्रस्तुतांकुरनामा भिक्नोऽलकार इत्यपास्तम् । मदुक्तरीत्यास्या एव सभवात् । यदा मुख्यतात्पर्यविषय प्रस्तुतश्च नायिकानायकवृत्ता-न्ततद्वुत्कर्षत्या गुणीभृतन्यग्यस्तद्।ऽत्र सादृश्यमूला समासोक्तिरेवेति केचित् । अन्येत्वप्र-स्तुतेन प्रशसेत्यप्रस्तुतप्रशसाद्याद्यार्थः । एव च वाच्येन व्यग्येन वाऽप्रस्तुतेन वाच्य व्यक्त वा प्रस्तुत यत्र सादृशाद्यन्यतमप्रकारेण प्रशस्यत उत्कृष्यत इत्यर्थाद्वीयमेवेत्याद्वरिति दिक्॥ ( उद्योत १० ४९० )

२ अरुप — दीक्षित के द्वारा निर्दिष्ट 'अरुप' अलकार मन्मटादि के द्वारा वर्णित 'अधिक' अल कार का विरोधी है। अधिक अलकार वहाँ माना जाता है, जहाँ अत्यधिक विशाल आधार होने पर भी आधेय को उससे अधिक वताया जाय, अथवा जहाँ विशाल आधेय से भी आधार की अधि कना वताई जाय। अरुप अलकार इसी का उलटा है, जहाँ अत्यत अरुप आधेय से भी आधार की अरुपता वर्णित की जाय। जब हनुमान सीता से कहते हैं कि राम तुम्हारे विरह में इतने कुश हो

१ अल्प तु सूक्ष्मादाधेयाद्यदाधारस्य सूक्ष्मता ।

मणिमालोमिंका तेञ्च करे जपवटीयते॥ (का॰ ९७) (कुवलयानद पृ० १६७)

है, वही वेश्या को वश में कर सकता है। यहाँ वेश्या को वश में करना मिथ्या है, इसके लिए क ने 'गगनकु सुमवहन' रूप अन्य मिथ्यात्व की कर्पना की है। पितराज ने इस अलकार का खण्ड किया है तथा वे इसका समावेश प्रौढोक्त में करते हैं —एकस्य मिथ्यात्वसिद्ध्यर्थ मिथ्याभूर वस्त्वंतरकत्पन मिथ्याध्यवसिताख्यमछंकारान्तरमिति न वक्तव्यस् प्रौढोक्स्येव गतार्थरवात् (रसगगाथर पृ० ६७३) पितराज ने यहाँ यह दलील भी दी है कि मिथ्याध्यवसिति को अल अलकार मानने पर तो सत्याध्यवसिति को भी एक अलकार मानना चाहिए। साथ ही पितरा 'वेश्या वश्येत् खस्त वहन्' में उक्त अलकार न मानकर निदर्शना मानते हैं। (दे०—कुवल्य नन्द हिंदी व्याख्या, टिप्पणी पृ० २१३), दीक्षित के इस अलकार का खण्डन कौस्तुमकार विश्वेश्य ने भी किया है। वे इसका समावेश अतिशयोक्ति में करते हैं। अतिशयोक्ति प्रकरण के अतिश्वेश्यर ने दीक्षित के तीन अलकारों—प्रौढोक्ति, सभावन तथा मिथ्याध्यवसिति—का, जिन प्रथम दो को जयदेव तथा प्रौढोक्ति को पिटतराज भी मानते हैं, खडन किया है। विश्वेश्यर मिथ्याध्यवसिति का अन्तर्भाव 'यद्यर्थोक्ती कर्यनम्म' वाली मम्मटोक्त तृतीय अतिशयोक्ति किया है —

यतु—असवधे सबधरूपातिशयोत्तितः किंचिन्मिध्यात्वसिद्धवर्धे मिध्यार्थातरकल्पना विच्छित्तिविशेषेण मिध्याध्यवसितेर्भिन्नत्वमिति, तदसत्। यद्यर्थोक्तिरूपातिशयोक्तेर्विशेषस् दुर्वचत्वात्। (अलकारकौस्तुभ पृ० २८४) वस्तुत मिध्याध्यवसिति का अतिशयोक्ति में इ समावेश करना न्याय्य है।

छित :— अलितालकार का सकेत केवल दो ही आलकारिकों में पाया जाया है—अप्पन्ति

दीक्षित तथा पिंदतराज। लिलत अलकार का सकेत रुय्यक, जयदेव, शोभाकर, या यशस्क किस् में नहीं मिलता। लिलत अलकार निदर्शना का ही एक प्ररोह माना जा सकता है, जिसे दीक्षित तथा पिंदतराज दोनों ने कई दलीलें देकर स्वतन्त्र अलकार सिद्ध किया है। निदर्शना गम्यौपम् कोटि का अलकार है। जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में परस्पर वस्तुसवध के होने पर या न होने पर विवप्नतिविवभाव से दोनों का उपादान किया जाय तथा उनमें ऐक्य समारोप हो, वहाँ निदर्शन पाई जाती है। इस प्रकार निदर्शना में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों शब्दोपात्त होते हैं। कभी कभी कि ऐसा करता है कि प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन करते हुए उससे सबद्ध विषय या धर्म का वर्णन न कर उसके प्रतिविवभूत अन्य धर्म का वर्णन कर देता है, ऐसी स्थित में निदर्शना तो होगी

नहीं, क्योंकि किव ने दोनों — प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत — विषयों का पूर्णत वर्णन नहीं किया है, अत यहाँ दीक्षित ललित अलकार मानते हैं। उदाहरण के लिए हम कालिदास का निम्न पद्य ले लें —

र किंचिन्मिथ्यात्वसिद्धयर्थं मिथ्यार्थोतरकल्पनम् ।
 मिथ्याध्यवसिति वेंश्या वशयेत् सम्रज वहन् ॥ (कुवल्यानन्द पृ० २१२)

२ वर्ण्ये स्याद्रर्ण्ययुक्तान्तप्रतिविवस्य वर्णनम् । लिलत निर्गते नीरे सेतुमेषा चिक्तीर्पति ॥

घटित हो ही जाता है। यदि केवल हमीलिए लिलत को अलग से अलकार माना जाय कि यहाँ वर्ण्य विषय के धर्म के स्थान पर उसके प्रतिर्विवभूत धर्म का उपादान किया जाता है, तो फिर छुप्तीपमा को भी उपमा से सर्वथा भिन्न अलकार मानना पढ़ेगा।

'यद्यप्येकधर्मिकप्रस्तुताप्रस्तुतव्यवहारद्वयोपादाननिबधना निदर्शनेस्यत्र विवादाभावः । तथापि न्यवहारद्वयवद्धम्यभेदप्रतिपादनानिक्षो व्यवहारद्वयाभेद इति वाक्यार्थनिदर्शना-स्वरूपम्। तत्र च प्रतिपादनं श्रौतमेवेत्यत्र नाग्रहः, किंतु प्रतिपादनमात्रम्। एव च प्रस्तुतार्थस्य शाब्दानुपादानेऽपि आर्थं तदादायेव निदर्शनायामेवतदन्तर्भाव उचितः। अन्यथा छुसोपमादेरप्युपमाबहिर्भावापत्तेः।' (अलकारकौरतुम १० २६८)

स्पष्ट है, निश्वेश्वर यहाँ आर्थी निदर्शना ही मानते हैं। ठीक यही मत नागेश का है। उद्योत में ने ललित का खण्डन करते हैं —

'नितरां निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीर्षात' इत्यादी किंचिद्दाचिण्यसमागततःकालोपेखित-प्रतिनिषृत्तचायिकान्तरासक्तनायकानयनार्थं सखीं प्रेषयितुकामां नायिकामुद्दिश्य सख्याः वचनेऽप्यार्थी निदर्शनैव। एतेनाम्र लिलतालकारः। वर्णनीयवाक्यार्थमनुक्तवैव वर्ण्ये धर्मिणि तस्वरूपस्य कस्यचिद्यस्तुतवाक्यार्थस्य वर्णनरूप इत्यपास्तम्।' (उद्योत ५० ४८१)

- (६) अनुज्ञाः—दीक्षित तथा पहितराज दोनों ने ही अनुज्ञा अरुकार का सकेंत किया है। अनुज्ञा अरुकार वहाँ माना जाता है, जहाँ किसी दोष की इच्छा इसलिए की जाती है कि उस दोष में किसी विशेष गुण की स्थित होती है। पहितराज ने इसके ठीक विरोधी अरुकार 'तिरस्कार' का भी सकेत किया है, जहाँ किसी गुण की भी अनिच्छा इसलिए की जाती है कि उसमें किसी दोष की स्थित होती है। दीक्षित ने तिरस्कार का उछेख नहीं किया है और इसके लिए पडितराज ने दीक्षित की आर्छोचना भी की है। (देखिये—कुवलयानन्द-हिंदी व्याख्या, टिप्पणी पृ० २२८) अन्य किन्हीं आरुकारिकों ने इसका सकेत नहीं किया है।
- (७) सुद्रा, (८) रलावली:—दीक्षित के ये दो अलकार जयदेव आदि किसी आलकारिक में नहीं मिलते। सुद्रा अलकार वहाँ माना गया है, जहाँ प्रस्तुतार्थपरक पदों के द्वारा सूच्य अर्थ की व्यजना कराई जाय। रलावली अलकार वहाँ होता है, जहाँ प्रकृत अर्थों का न्यास इस कम से किया जाय, जैसा कि वह लोकशास्त्रादि में पाया जाता है। सुद्रा अलकार का सकेत हमें भोजराज के सरस्वतीकठाभरण से मिलता है। भोजराज ने सुद्रा को अर्थालकार न मानकर शब्दालकार माना है तथा अपने २४ शब्दालकारों में इसका भी वर्णन किया है। मोजराज के मतानुसार जहाँ किसी वाक्य में साभिप्राय वचन का सनिवेश किया जाय, वहाँ सुद्रा होती है, इसे सुद्रा इसलिए कहा जाता है कि यह सहदयों को 'सुद्र' (प्रसन्नता) देती है।

साभिप्रायस्य वाक्ये यद्वचसो विनिवेशनम्।

मुद्रा तां मुत्प्रदायिस्वास्कास्यमुद्राविदो विद्रु ॥ (सरस्वतीकठाभरण २०४०)

<sup>&#</sup>x27; 'मुद राति आदत्ते इति मुद्रा' इति व्युत्पत्ते ।

जब कि दीक्षित के मतानुयायी यहाँ विशेषक न मानकर मीलित का विरोधी उन्मीलित मानेगें। उनके मत से 'विशेषक' का उदाहरण निम्न पद्य होगा, जहाँ मम्मट के मतानुयायी 'उन्मीलित' मानना चाहेंगे —

#### चपक हरवा क्षग मिलि अधिक सोहाय । जानि परे सिय हियरे जव कुम्हिलाय ॥ (तुलसी )

इसका स्पष्ट प्रमाण अर्जुन दास केडिया का 'भारती-भूषण' है, जहाँ उन्होंने विदारी के उक्त दोहे में 'उन्मीलित' अलकार माना है। कि कन्हेंयालाल पोद्दार ने कान्यकल्पद्रम में केडिया जी की तरह दोनों अलकारों का अलग-अलग से वर्णन न कर केवल उन्मीलित का ही वर्णन किया है तथा वे जयदेव के मत का अनुसरण करते हैं। उन्होंने 'चपक हरवा' इत्यादि वरवे को उन्मीलित के ही उदाहरण के रूप में लिखा है। इमारे मत से 'चपक हरवा' में मीलित का विरोधी उन्मीलित है तथा 'जुवित जोन्ह' में सामान्य का विरोधी विशेषक। उद्योतकार ने इन दोनों अलकारों का निषेध किया है। वे उन्मीलित को मीलित में समाविष्ट करते हैं तथा विशेषक का अन्तर्भाव सामान्य में मानते हैं।

(१०) गूढोक्ति, (११) विवृतोक्ति:--गूढोक्ति तथा विवृतोक्ति अलकारों का उल्लेख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। वस्तुत ध्वनिवादियों की उस वस्तुध्वनि में जहाँ रिलप्ट पदों का प्रयोग कर वक्ता किसी बात को तटस्थ व्यक्तियों से छिपाने के लिए किसी अभीष्ट व्यक्ति को अपना उद्देश्य प्रकट करता है, कुछ ऐसे आलकारिकों ने जो ध्वनि को नहीं मानंते थे, विष्टतोक्ति की करपना की होगी। ये आलकारिक कौन थे, इसका पता नहीं है। इन्हीं आलकारिकों ने उस स्थल पर जहाँ किन स्वय नक्ता के इस प्रकार के रिलप्ट ग्रुप्त नचन में उसके अभिप्राय को प्रकट कर देता है, विद्तोक्ति मानी है। इस प्रकार गूढोक्ति तथा विद्तोक्ति में वडा सुझ्म भेद है — १ उनमें समानता यह है कि दोनों में वक्ता हिलष्ट वचन का प्रयोग करता है, जिससे तटस्थ या अनभीष्ट श्रोता उसे न समझ पाय, २ दोनों में दितीयार्थ प्रतीयमान होता है। इनमें भिन्नता यह है कि गूढोक्ति में कवि पद्य में वक्ता के अभिप्राय का सकेत नहीं करता तथा सहृदय ही प्रकरणादि के कारण यह समझ लेता है कि वक्ता का अभिप्राय इस अर्थद्वय में अमुक हैं, शिष्ट वचन का प्रयोग उसने दूसरों को ठगने के लिये किया है, जब कि विष्टतोक्ति में कवि दिलष्ट वचन में वक्ता के विवक्षित अर्थ को विवृत (प्रकट) कर देता है। ध्यान देने पर पता चलेगा कि यह दोनों भेद ध्वनिवादी की वस्तुध्वनि तथा गुणीभूतव्यग्य में समाहित हो सकते हैं। में कुछ नहीं वस्तुध्विन है। इसका स्पष्टीकरण दीक्षित के द्वारा उदाहत—'नाथो मे विपणि गतो न गणयत्येषा सपरनी च मां' इत्यादि पद्य (दे॰ पृ॰ २५३) से हो सकता है। विवृतोक्ति में किव वाच्यार्थ को मुख्य वना देता है, यहाँ व्यग्यार्थ वाच्यार्थ का उपस्कारक वन जाता है, क्योंकि

१ देखिये--भारतीभूषण पृ० ३२९।

२ दे० काव्यकल्पद्रुम पृष्ठ ३५२।

भयुज्यमान शब्द या अर्थ की योजना की जाती हैं। इसके छ भेद माने गये हैं — पद्युक्ति, पदार्थयुक्ति, वाक्ययुक्ति, वाक्ययुक्ति, वाक्ययुक्ति, प्रकरणयुक्ति, प्रवधयुक्ति। इनके उदाहरण सरस्वतीकठा-भरण में देखे जा सकते हैं। प्रवधयुक्ति का उदाहरण यह है। मेवदूत में यक्ष के द्वारा मेव को सदेशवाहक वनाना असगत प्रतीत होता है, यह अर्थ की अयुज्यमानता है, इसकी योजना करने के लिए किव ने आरभ में ही अपने प्रवध की कथावस्तु को सोपपत्तिक वनाने के लिए इस बात की युक्ति दी है कि 'कामार्त व्यक्ति चेतन तथा अचेतन प्राणियों के परस्पर भेद को जानने में असमर्थ रहते हैं' तथा इस युक्ति से मेघ को सदेशवाहक वनाने की अनुपयुक्तमानता की पुन-योजना कर उसे सगत बना दिया है। अत-निम्न पथ में युक्ति अलकार है।

धूमज्योतिःसिळ्ळमस्तां सिष्ठपातः क्ष मेघः संदेशार्थाः क पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः । इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुद्धकस्त ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥

स्पष्ट है, दीक्षित की 'युक्ति' का भोजराज की 'युक्ति' में कोई सबध नहीं।

(१३) छोकोक्ति, (१४) छ्रेकोक्तिः—ये दोनों अर्थालकार मी सर्वप्रथम दीक्षित में ही दिखाई पडते हैं। पर इनकी कल्पना का श्रेय भी दीक्षित को नहीं जा पाता। मोजराज ने अपने सरस्वतीकठाभरण में 'छाया' नामक शब्दालकार की कल्पना की है। इसी मलकार के छ मेदों में दो भेद लोकोक्तिच्छाया तथा छेकोक्तिच्छाया है। मोजराज ने लोकोक्तिच्छाया वहाँ मानी है, जहाँ किव काव्य में लोकोक्ति ( मुद्दावरे ) का अनुसरण करता है। इसका उदाहरण भोजराज ने 'शापांतो मे भुजगशयनादुरियते शार्क्षपाणी शेषान् मासान् गमय चतुरो छोचने मीछियत्वा' इत्यादि पद्य की 'छोचने मीलियत्वा' यह छोकोक्ति दी है। दीक्षित ने भी लोकोक्ति अलकार वहाँ माना है जहाँ कान्य में लोकोक्ति का प्रयोग किया जाय तथा उनका कारिकार्ध का उदाहरण 🥞 मी 'लोचने मीलियत्वा' ही है। (दे० कुवलयानद पृ० २५७) भोजराज ने छेकोक्तिच्छाया वहाँ मानी है, जहाँ कवि काव्य में किसी विदग्ध ( छेक ) व्यक्ति की उक्ति का अनुसरण करता है। दीक्षित की छेकोक्ति की कल्पना का आधार तो भोजराज का ही मत है, किंत दीक्षित ने इसे कुछ परिवर्तित कर दिया है। दीक्षित के मत से लोकोक्ति का एक विशेष प्रकार का प्रयोग छेकोक्ति है। जब कोई विदग्ध (छेक) वक्ता किसी लोकोक्ति का प्रयोग कर किसी अन्य गूढ अर्थ की व्यजना कराना चाहता है, तो वहाँ छेकोक्ति होती है। इस तरह दीक्षित की छेकोक्ति लोकोक्ति का प्ररोह मात्र है, जब कि मोजराज की छेकोक्ति लोकोक्ति से सहिल्छ नहीं होती। दीक्षित तथा भोज की छेकोक्ति में समानता इतनी है कि दोनों का प्रयोक्ता कोई विदग्ध व्यक्ति होता है।

(१५) निरुक्ति:—निरुक्ति अलकार का सकेत अन्यत्र नहीं मिलता। यह अलकार वहाँ

१ दे० सरस्वतीकण्ठामरण पृ० १७२।

२ दे० सरस्वतीकण्ठामरण पृ० १६४-१६५।

की तालिका में दिया है। विताय परिच्छेद की कारिका ४६ से लेकर ५४ तक भोजराज भीमासादर्शनसम्मत इन छ प्रमाणों का विस्तार से सोदाहरण विवेचन किया है। दीक्षित

प्रमाणालकारों का आधार यही है। पर दीक्षित ने इस ओर मोज से भी अधिक कल्पना से कालिया है। दीक्षित ने पौराणिकों के द्वारा सम्मत दसों प्रमाणों को अलकार मान लिया है यही कारण है, दीक्षित ने प्रत्यक्ष, अनुमान, जपमान, शब्द, अर्थापत्ति तथा अभाव के अतिरिष्ट स्मृति, श्रुति, सभव तथा ऐतिहा इन चार प्रमाणों को भी अलकार-कोटि में मान लिया है जिनका कोई सकेत भोज में नहीं मिलता। हमारे मत से प्रमाणों को अलकार मानना ठीक नहीं

#### (8)

कुवलयानंद में दीक्षित ने कुछ ही अलकारों पर विशद विचार किया है, शेष अलकारों व केवल लक्षणोदाहरण ही दिये गये हैं। चित्रमीमांसा में दीक्षित ने उपमादि १२ अलकारों प जम कर समस्त जहापोह की दृष्टि से विचार किया है, जिनमें अतिम अलकार अतिशयोक्ति क प्रकरण अधूरा है। ऐसा जान पडता है, चित्रमीमासा में दीक्षित समस्त प्रमुख अर्थालकारों प इट कर सब पक्षों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहते थे, कितु दीक्षित की यह योजन पूर्ण न हो सकी। हम यहाँ तत्तत् अलकार के विपय में दीक्षित के चित्रमीमासागत विचार क सार देने की चेष्टा करेंगे।

#### (१) उपमा

क़वलयानद में उपमा पर चलते ढग से विचार किया गया है, केवल 'तदेतत्काकतालीय

मितितिकितसभव' रस जदाहरण को स्पष्ट करने के लिए कुछ ज्याकरणसबन्धी विवेचन पाया जाता है। यहाँ जपमा के केवल नौ भेदों—एक पूर्णा तथा आठ छुप्ता—का सकेत मिलता है। मम्मटादि के द्वारा सकेतित अन्य जपमाभेदों का कोई उन्लेख कुवल्यानद में नहीं किया गया है। चित्रमीमासा में जपमा का विशद विवेचन है। आरभ में दीक्षित ने प्राचीन आलकारिकों—विद्यानाथ, भोजराज आदि—के जपमालक्षण को दुष्ट बताकर स्वय अपना लक्षण दिया है। तदनतर जपमा के तत्त्वों, वाचक शब्द के प्रकार तथा साधारण धर्म के तत्त्व प्रकारों का उन्लेख है। तदनतर मम्मटादि के द्वारा वर्णित जपमाभेटों का विवेचन एव उपमादोगों का सकेत किया गया है। वित्रमीमासा को भूमिका में ही दीक्षित ने जपना के महत्त्व पर जोर देते हुए बताया है कि समस्त साधम्यंमूलक अलकारों का आधार उपमा ही है। 'उपमा ही वह नर्तकों है, जो नाना प्रकार की अलकार-भूमिका में काव्य मच पर अवतीर्ण होकर काव्यरसर्शों को आछादित करती रहती है।'

जातिर्विभावना हेतुरहेतु सूक्ष्ममुत्तरम् ।
 विरोध सभवोऽन्योन्य परिवृत्तिर्निदर्शना ।
 भेद समाहित श्रातिर्वितर्को मोलित स्पृति ।

#### उपमका शैल्पी सप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान्। रजयति कान्यरगे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः॥(चित्र. ए० ६)

टीक्षित ने सर्वेप्रथम प्राचीनों के तीन लक्षणों की आलोचनों की है। उपमा का प्रथम लक्षण ह है.—'जहाँ उपमेयत्व तथा उपमानत्व-के योग्य (तत्तत् उपमानोपमेय वनने की क्षमतावाले) हो पदार्थों का सुन्दर साट्टर्य वर्णित हो, वहाँ उपमा होती है।'

#### उपमानोपमेयस्वयोग्ययोर्श्ययोर्द्वयोः। हृद्य साधर्म्यभुपमेत्युच्यते कान्यवेदिभिः॥

इस रुक्षण में तीन वार्ते हैं .-

- (१) दो भिन्न पदार्थी में साधर्म्य वर्णित किया जाय,
- (२) ये पदार्थ क्रमश उपमान तथा उपमेय होने के योग्य हों,
- (३) धनका साधर्म्य सुदर ( हृद्य ) हो।

अप्पयदोक्षित ने इस लक्षण में निम्न दोष माने हैं.--

- (१) आप लोगों ने 'अर्थयो ' के साथ 'द्वयो ' विशेषण क्यों दिया है १ समवतः आप सिसे अनन्वय का निरास करना चाहते हैं, क्योंकि अनन्वय में उपमान तथा उपमेय दोनों । या इतना करने पर भी आपका लक्षण दुष्ट ही है, क्योंकि इसमें उपमेयोपमा तथा प्रतीप का निरास नहीं हो पाता।
- (२) आपने 'उपमानोपमेयत्वयोग्ययो.' के द्वारा इस बात का सकेत किया है कि जहाँ दो पदार्थों में साधम्यं समव हो, उसी वर्णन में उपमा होगी। इस तरह तो आपका लक्षण किर्यतोपमा को उपमा से बाहर कर देतां है। वस्तुत. लक्षण ऐसा बनाना चाहिए जिसमें किर्यतोपमा भी समाविष्ट हो सके।
- (३) इस लक्षण में साधर्म्य के 'निर्दुष्ट' (लिंगवचनादिदोषरिहत) होने का कोई सकेन नहीं, अत लक्षण में अतिन्याप्ति दोष है, ऐसा लक्षण मानने पर तो सदोप साधर्म्यवर्णन में— 'हसीव धवलश्चन्द्र. सरांसीवामल नम.' इत्यादि पद्य में-मी उपमा होगो, क्योंकि यहाँ 'हसी तथा 'चन्द्र' 'सरोवर' तथा 'आकाश' में उपमानोपमेययोग्यत्व है, साथ ही वर्णन में सुन्दरता मी है ही, पर यहाँ प्रथम में लिंगटोप है (हसी क्लिलिंग है, चन्द्रमा पुह्लिंग) तथा दितीय में वचन दोप है ('सरासी' बहुवचन है, 'नभ' एक्ववचन)। दीक्षित की इस दलील का उत्तर तो मजे में दिया जा सकता है कि 'हच' विशेषण 'निर्दुष्ट' की न्यजना करा देता है, क्योंकि वर्णन की सुन्दरता तभी मानी जा सकेगी, जब वह 'निर्दोष' हो।
- (४) इस रुक्षण में चौथा दोप यह बताया गया है कि इसमें उपमाध्विन का भी अन्तर्भाव हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपमाध्विन अरुकार न होकर अरुकार्य है।

दीक्षित ने दूसरा लक्षण प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का दिया है। विद्यानाथ के मत से,

१. चित्रमीमासा पृ० ७-८ ।

'जहाँ स्वत सिद्ध, स्वय से भिन्न, समत (योग्य) अन्य (अवर्ण्य, उपमान) के साथ किस को कारण एक ही बार वाच्यरूप में साम्य का प्रतिपादन किया जाय, वहाँ उपमा होती है।

#### स्वतः सिद्धेन भिन्नेन संमतेन च धर्मतः । साम्यमन्येन वर्ण्यस्य वाच्य चेर्देक्दोपमा ॥ (प्रतापरुद्रीय)

#### इसमें निम्न वातें हैं ---

- (१) उपमान 'स्वत मिख' हो, कविकल्पित या सभावित न हो। इसके द्वारा उत्प्रेक्षा अर का निरास किया गया है।
- (२) वह स्वय (उपमेय) से भिन्न हो, क्योंकि भिन्न न होनेपर उपमा न होकर 'अन हो जायगा।
- (३) वह समत (योग्य) अर्थात् निर्दुष्ट हो। इससे तत्तत् उपमादोषों की न्यावृत्ति की गई
- (४) उपमानोपमेय का साम्य 'धर्म' के आधार पर वर्णित किया जाय, 'शब्द' के अ पर नहीं। इससे 'श्रेष' अलकार की व्यावृत्ति की गई है, क्योंकि वहाँ 'शब्द आधार पर साम्य वर्णित होता है।
- (५) 'अन्य' (उपमान) के द्वारा वर्ण्य (उपमेय) की समानता वर्णित की जाय। इ प्रतीप अलकार की न्यावृत्ति की गई है। प्रतीप अलकार में वर्ण्य उप हो जाता है, अवर्ण्य उपमेय।
- (६) 'वाच्य' विशेषण के द्वारा व्यग्योपमा का निराकरण किया गया है।
- (७) 'एकदा'-एकवाक्यगतप्रयोग-के द्वारा उपमेयोपमा का निराकरण किया गया जहाँ दो वाक्यों का प्रयोग पाया जाता है। <sup>१</sup>

#### दीक्षित ने इस लक्षण में भी निम्न दोष बताये हैं —

- (१) यह लक्षण किल्पतोपमा में घटित नहीं होता, क्योंकि 'स्वत' सिद्धेन' पद का प्रविकास गया है। साथ ही उत्प्रेक्षा की ज्यावृत्ति के लिए इसका प्रयोग करना ज्यर्थ है, क्यें उत्प्रेक्षा का निराकरण तो 'साम्य' पद से ही हो जाता है। उत्प्रेक्षा में 'समानता' नहीं हो वहाँ 'तादात्म्यादिसभावना' पाई जाती है।
- (२) 'भिन्नेन' पद का प्रयोग अनन्वय के वारण के लिए दिया गया है, पर कभी क उपमा में ऐसा देखा जाता है कि उपमेय सामान्यरूप होता है, उपमान विशेषरूप, ऐसी स्थि में विशेष सामान्य से भिन्न तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विशेष तथा सामान्य में परस्पर सह होता है। अत 'भिन्नेन' विशेषण का प्रयोग व्यर्थ है।
- (३) 'धर्मत ' पद के द्वारा विद्यानाथ ने 'शब्दसाम्य' की निषेष किया है, पर हम देर हैं कि उपमा 'शब्दसाम्य' की लेकर भी पाई जाती है। इस बात पर रुद्रट ने जोर दिया है। अप उपमा में 'शब्दसाम्य' भी हो सकता है।

१ चित्रमीमासा पृ०८।

### 'स्फुटमर्थालङ्कारावेतातुपमासमुखयौ किन्तु । काश्चित्यशब्दमात्र सामान्यमिहापि संभवतः ॥

विद्यानाथ के लक्षण के अनुसार 'सक्रलकल पुरमेतज्जात सम्प्रति सुघांशुविविमव' यह नगर इस समय चन्द्रविव की तरह सकलकल (पुरपक्ष में —कलकल शब्द से युक्त; न्द्रपक्ष में —समस्त कलाओं वाला ) हो गया है' में उपमा न हो सकेगी। अतः यह लक्षण दुष्ट है।

- (४) 'अन्येन' पद जो प्रतीप के निराकरण के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ हले प्रयुक्त पद 'मिन्नेन' की पुनरुक्ति पाई जाती है।
- (५) साथ ही 'अन्येन' का तात्पर्य है, वर्ण्य से अन्य अर्थात् अप्रकृत। इस तरह जहाँ कृत उपमान से प्रकृत उपमेय की तुलना की जाती है, उम 'समुचितोपमा' में यह लक्षा टित न हो सकेगा।
- (६) 'एकदा' पद के द्वारा विद्यानाथ ने उपमेयोपमा का वारण किया है, पर हम देखते हैं कई स्थर्ली पर दो वाक्यों में भी उपमा हो सकती है, जैसे 'परस्परोपमा' में, अत यह उच्यर्थ है।

इसके वाद दीक्षित ने भोजराज के लक्षण को सदोप वताया है। भोज का लक्षण यह है— जहाँ दो पदार्थी में प्रसिद्धि के कारण परस्पर अवयव सामान्य का योग (अवयर्कों की समानता) । वर्णन किया जाय, वहाँ सपमा होती है।"

# प्रसिद्धेरनुरोधेन यः परस्परमर्थयोः। भूयोऽवयवसामान्ययोग सेहोपमा मता॥ ( सरस्वर्ता० )

इसमें दो दोप हैं:—(१) पिहले तो उपमानोपमेय का साधम्यं अवयव (आकृति) मृत्कः ति है, जब कि उपमा में गुण, कियादि को लेकर भी साधम्यं वर्णन हो सकता है, (१) इसमें ते किल्पतोपमा का समावेश नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ 'प्रसिद्धि का अनुरोध' नहीं होता। र

दीक्षित ने उपमा के दो लक्षण दिये हैं :--

(१) जिस सादृश्य वर्णन में उपमिति किया की निष्पत्ति हो, वह उपमा है।

( उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्सादृश्यवर्णनभूपमा । — चित्र० १० २० )

( > ) जो सादृश्यवर्णन अपने निषेध में पर्यवसित न हो, वहाँ उपमा होती है।

( स्वनिपेघापर्यवसायि सादृश्यवर्णनमुपमा—बही पृ० २० )

अप्पय दीक्षित ने बताया है कि इन्हीं रुक्षणों के साथ 'अदुष्टं' तथा 'अर्व्यंय' विशेषण रुगा देने पर रुपमा अरुकार का रुक्षण वन जायगा।

( अलंकारसूतोपमालचणं त्वेतदेवादुष्टास्यंग्यत्वविशेषितम्— ( वही पृ० २० )

१ चित्रमीमासा पृ० ९-१३

२. चित्रमीमासा पृ० १६

इस प्रकार वह साष्ट्रश्यवर्णन, जो निर्दोष हो तथा वाच्य (व्यग्य न) हो, एव उपिति क्रिया में निष्पन्न हो अथवा जो अपने (साष्ट्रश्य ) के निषेध में निष्पन्न न हो, उपमा है।

उपमालक्षण पर विचार करने के वाद दीक्षित ने उपमा के पूर्ण तथा ल्रप्ता भेदों का सकेत किया है। पूर्णों के साधारण धर्म का विचार करते हुए दीक्षित ने वताया है कि साधारण धर्म निम्न प्रकारों में से किसी एक तरह का हो सकता है —१ अनुगामिरूप, २ वस्तुप्रतिवस्तुमाव रूप, ३ विवप्रतिविवमावरूप, ४ दिल्रष्ट, ५ औपचारिक, ६ समासान्तराश्रित ७ मिश्रित। इस सम्मन्थ में वे वताते हैं कि ल्रप्ता में केवल अनुगामिरूप ही धर्म पाया जाता है। पितराज ने दीक्षित के इस मत को नहीं माना है। वे वताते हैं कि 'मल्य इव जगित पाण्डवित्मीक इवाधि धरिण धतराष्ट्रः' जैसी लुक्षोपमा में भी साधारण धर्म विवप्रतिविवनावरूप हो सकता है। दीक्षित ने विस्तार के साथ एक-एक साधारण धर्म के रुचिर उदाहरण उपन्यस्त किये हैं। मिश्रित साधारण धर्म के अनेकों प्रकार उदाहत किये गये हैं। इम यहाँ इस प्रसग में विस्तार से जाना अनावश्यक समझते हैं, जिज्ञान्तुगण चित्रमीमांसा पृ० ११-२५ देख सकते हैं। दिल्मात्र के लिए यहाँ मिश्रित साधारण धर्म के दो उदाहरण उपन्यस्त किये जा रहे हैं, जिससे विपय का स्पष्टीकरण हो सकेगा।

#### 'नृपं तमावर्तमनोज्ञनाभि' सा व्यत्यगादम्यवधूर्भवित्री । महीधर मार्गवशादुपेत स्रोतोवहा सागरगामिनीव ॥'

'रष्टुवश पष्ट सर्गं के इन्दुमती स्वयवरवर्णन का पद्य है। (नदी की) भँवर के समान सुन्दर नाभि वाली, भविष्य में अन्य की पत्नी होने वाली, उस इन्दुमती ने उस राजा को इसी तरह पीछे छोड दिया, जैसे सुन्दर नाभि के समान भँवर वाली, समुद्र को जाने वाली नदी मार्ग में सामने आये पर्वत को पीछे छोड देती है।'

यहाँ इन्दुमती उपमेय हैं, नदी उपमान। इनके तीन साधारण धर्म हैं — 'व्यत्यगात', 'अन्यवधूर्मिविजी-सागरगामिनी', 'आवर्तमनोज्ञनाभि'। यहाँ प्रथम साधारण धर्म 'किसी चीज को पीछे छोड देने की किया' है, यह दोनों पछों—उपमानोपमेय—में एक सा अन्वित होता हैं, अत यह अनुगामी धर्म हैं। दूसरा साधारण धर्म एक ही न होकर दोनों पछों में भिन्न भिन्न है। इन्दुमती के पक्ष में वह यह है कि 'इन्दुमती दूसरें (अज) की पत्नी होने जा रही हैं', जब कि नदी के पक्ष में वह यह है कि 'वह समुद्र के पास जा रही हैं'। अत ये दोनों धर्म भिन्न-भिन्न होने पर भी इनमें परस्पर विवप्रतिविवमाव है, पित की पत्नी होने तथा नदी के समुद्र में गिरने में विवप्रतिविवमाव है, इसिलये यह साधारण धर्म विवप्रतिविवमावापन्न है। तीसरा धर्म एक ही पद है, पर इन्दुमती के पक्ष में उसका विम्रह होगा—आवर्तवत्त मनोज्ञा नाभिर्यस्याः सा', जब कि नदी के प्रक्ष में इसका विम्रह 'आवर्त मनोज्ञनाभिरिव यस्या सा' होगा। इस तरह यहाँ साधारण धर्म समासातराश्रित है। चूँकि इस पद्य में तीन तरह के साधारण धर्म हैं, अत यह मिश्रित साधारण धर्म का उदाहरण है।

# असौमरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमंडलाग्रणीः। वियुक्तरामातुरदृष्टिवीचितो वसन्तकालो ह्नुमानिवागतः॥

'हवा के द्वारा हिलते द्वदर पुष्पकेसर वाला, प्रसन्न चन्द्रविव से युक्त, वियोगिनी रमणियों की आतुर दृष्टि के द्वारा देखा गया यह वसन्त ऋतु मरुत् के द्वारा चूमे गये अयाल वाले, प्रसन्न सुमीव की सेना में प्रमुख, सीता-वियोगी रामचन्द्र की आतुर दृष्टि से देखे गये हनुमान् की तरह आ गया है।'

इस पद्य में कई साधारण धर्म हैं — 'आगन ' तथा 'आतुरदृष्टिवीक्षित ' ये दोनों साधारण धर्म अनुगामी हैं। 'मरुचुन्वितचारुकेसर ' पद में उपचार तथा इलेप का मिश्रण है। यहाँ 'चुन्वित' पद का वसन्त पक्ष में औपचारिक (लक्ष्य ) अर्थ — स्पर्श युक्त, हिल्ते हुए-होगा, जब कि हनुमत्पक्ष में सीधा अर्थ होगा। इसी पद में 'केसर' का दिल्ह प्रयोग है, जो क्रमश 'पुष्पकेसर' तथा 'हनुमान् के अयाल' के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह 'ताराधिपमण्डल' तथा 'राम (रामा)' शब्द के दिल्ह प्रयोग में भी साधारण धर्म के दुहरे अर्थ होंगे। इस प्रकार यहाँ अनुगामिता, दलेप तथा उपचार का मिश्रण पाया जाता है।

छुप्तोपमा के प्रकरण में दीक्षित ने केवल आठ भेदों का ही सोटाहरण सकेत किया है। इसके वाद दीक्षित ने मन्मटादि के २५ उपमा भेदों—६ पूर्णा भेद तथा १९ छुप्ता भेदों—का मी सकेन किया है पर व्याकरणशास्त्र के आधार पर किये गये इस भेद प्रकल्पन से अरुचि ही दिखाई है।

एवमय पूर्णालुसाविभागो वाक्यसमासप्रत्ययिवशेषगोचरतया शब्दशास्त्रच्युत्पत्ति-कौशलप्रदर्शनमात्रभयोजनो नातीवालंकारशास्त्रे न्युत्पाद्यतामर्हति । (चित्रमोमासा ए० ३१)

दीक्षित ने उपमा को पुन तीन तरह का वताया है ---

- (१) स्ववैचित्र्यमात्रविधान्ता, जहाँ उपमा का चमत्कार स्वय में ही समाप्त हो जाय अन्य किसी अर्थ की पुष्टि में सहायक न हो।
- (२) उक्तार्थोपपादनपरा, जहाँ किसी प्रतिपादित विषय (उक्त अर्थ) को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उपमा का प्रयोग किया जाय।
- (३) व्यक्षयप्रधाना, जहाँ (बाच्य) उपमा अलकार किसी व्यग्य वस्तु, अलकार या रस का उपस्कारक वन जाय।

इस यहाँ प्रत्येक के उदाइरण देकर विषय को लम्बा नहीं बढाना चाहते। तदनतर उपमा (अलकार) तथा उपमाध्विन (अलकार्य) के भेद को स्पष्ट करने के लिए दीक्षित ने उपमाध्विन के उदाइरण दिये हैं। इसके बाद न्यूनत्व, अधिकत्व, लिंगभेद, वचनमेद, असाइट्य तथा असमय इन छ उपमादोगों का तथा इनके अपवादरूप स्थलों का विस्तार से उद्घेख करते हुए उपमा प्रकरण को समाप्त किया गगा है।

# (२) उपमेयोपमा

चित्रमीमासा का दूसरा अलकार उपमेयोपमा है। इसमें भी दीक्षित ने पहले प्राचीनों के

लक्षण को लेकर उसकी आलोचना की है। प्राचीनों का लक्षण यह है — 'जहाँ दो वस्तुएँ पर्याय से (परस्पर) एक दूसरे के उपमानोपमेय वर्ने, वहाँ उपमेयोपमा होती है, यह उपमेयोपमा दो तरह की (साधारण या अनुगामी धर्मपरक तथा वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप धर्मपरक) होती है।

#### उपमानोपमेयस्व द्वयोः पर्यायतो यदि । उपमेयोपमा सा स्याद्विविषेपा प्रकीतिता ॥

इस लक्षण में निम्न बातें पाई जाती हैं -

- (१) दो पदार्थों का 'पर्याय से' (पर्यायत ) उपमानोपमेयत्व वर्णित किया जाय, अर्थात दो वाक्यों का श्रोत या आर्थ प्रयोग करते हुए प्रथम उपमय को द्वितीय वाक्य में उपमान तथा प्रथम उपमान को द्वितीय वाक्य में उपमीय वना दिया जाय। यदि छक्षण में 'पर्यायत' का प्रयोग न किया जाता तो इस छक्षण की तुल्ययोगिता में अतिन्याप्ति हो जाती, न्योंकि तुल्ययोगिता में भी दो पदार्थ होते हैं, पर वहाँ उपमानोपमेयभाव 'पर्याय से' नहीं होता।
- (२) साथ ही 'पर्यायत' के द्वारा न्यन्य उपमेयोपमा का भी समावेश किया गया है।
- (३) इसके प्रयोग से 'रसनोपमा' की ज्याष्ट्रित की गई है, क्योंकि रसनोपमा में—भणितिरिक मित्रमितिरिव चेष्टा चेष्टेव कीर्तिरतिविमला' में—पर्यायभेद से उपमानत्व तथा उपमेयत्व कल्पना पाई जाती है।
- (४) 'द्विचिधा' के द्वारा इस बात का सकेत किया गया है कि उपमा के प्रकरण में उक्त सात प्रकार के साधारण धर्मों में यहाँ दो ही तरह के पाये जाते हैं —अनुगामी (साधारण) तथा वस्तुप्रतिवस्तुमावरूप।

इसमें दीक्षित ने निम्न दोष हुँहे हैं —

(१) यह लक्षण एक वाक्यगत आर्थ उपमेयोपमा में घटित नहीं होता, जैसे इस पद्य में — त्वद्वस्माना युगपदुन्मिषितेन तावत्

सद्यः परस्परतुळामधिरोहता हे।

#### प्रस्पन्दमानपरुपेतरतारमन्त-

## श्रद्धस्तव प्रचलितश्रमरञ्ज पद्मम् ॥

रघु के वैतालिक उसको जगाने के लिए भोगावली का गान कर रहे हैं। 'हे कुमार, चचल एव कोमल कनीनिका वाले तुम्हारे नेत्र, तथा चचल मौरों वाला कमल दोनों ही (प्रातःकाल के समय) सुदर विकास के कारण शीघ ही एक दूसरे की तुलना (समानता) को धारण करें।' यहाँ 'नेत्र तथा 'कमल' को एक दूसरे का उपमानोपमेय बताया गया है, यह 'परस्परतुलामधिरोहतां' से स्पष्ट है। पर यहाँ दो वाक्यों का प्रयोग नहीं है। वस्तुत इस पद्य में भी उपमेयोपमा ही है।

(२) साथ ही उक्त लक्षण निम्न पद्य में अतिव्याप्त होता है, जब कि यहाँ उपमेयोपमा अलकार न होकर परस्परीपमा है।

# रजोभिः स्यन्दनोद्भूतैर्गजश्च घनसंनिभैः । भुवस्तलभिव ष्योम कुर्वन् ष्योमेव भूतलम् ॥

यहाँ पृथ्वी तथा न्योम के साधारण धर्म भिन्न-भिन्न हैं —एक स्थान पर हाथी है, दूसरे स्थान पर मेघ, इसलिए इनमें विम्बप्रतिविम्बभावरूप धर्म हैं। उपमेयोपमा तभी हो सकती है, जब धर्म या तो अनुगामी हो या वस्तुप्रतिवस्तुमावरूप। अत यहाँ 'तृतीय सब्रह्मचारी के निपेध' (इनके समान तीसरा पदार्थ ससार में है ही नहीं) की प्रतीति नहीं होती। उपमेयोपमा में यह आवश्यक है कि वहाँ 'तृतीय सब्रह्मचारिन्यवच्छेदं' की प्रनीति हो। फलतः यहाँ उक्त लक्षण का अतिन्याप्त होना दोष है।

दीक्षित ने उपमेयीपमा का लक्षण यह दिया है •— 'जहाँ एक ही धर्म के आधार पर उपमेय तथा उपमान में परस्पर एक दूसरे के साथ व्यक्षना से या अन्य वृत्ति से उपमा प्रतिपादित की जाय वहाँ उपमेयोपमा होती है। '

> अन्योन्येनोपमा बोध्या व्यक्त्या वृत्त्यन्तरेण वा । एकधर्माश्रया या स्यात्सोपमेयोपमा स्मृता ॥

#### (३) अनन्वय

चित्रमीमासा का तीसरा अलकार अनन्वय है। अनन्वय का प्राचीनों का लक्षण यह है — 'जहाँ एक ही पदार्थ उपमान तथा उपमेय दोनों हो, वहाँ अनन्वय अलकार होता है'। ( एकस्यैचो- पमानोपमेयस्वेऽनन्वयो मतः—( चित्र० ए० ४७ )।

- (१) 'एक ही पदार्थ' (एकस्यैव) के द्वारा यहाँ उपमेयोपमा तथा रसनोपमा की ज्यावृत्ति की गई है, क्योंकि वहाँ दो पदार्थ या अनेक पदार्थ उपमानत्व तथा उपमेयत्व धारण करते हैं।
  - (२) इसमें धर्म सदा अनुगामी होता है।

दोक्षित ने बताया है िक 'एक ही पदार्थ' का उपमानोपमेयमाव कभी-कभी अनन्वय का क्षेत्र नहीं होता। हम देखते हैं कि कई स्थानों पर किव उपमेय को ही किसी भिन्न धर्म के आधार पर उपमान बना देता है, जैसे निम्न पद्य में—

### 'उपाददे तस्य सहस्त्ररिमस्त्वष्टा नवं निर्मितमातपत्रम् । स तद्दुकुळाद्विद्रमौळिर्वभौ पतद्गद्ग इवोत्तमाहे ॥'

'आतपत्र' से युक्त शिव जिनका मस्तक श्वेतातपत्र के रेशमी वस्त्र को छू रहा था, ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे गगा से युक्त सिर वाले वे स्वय ही हों।' यहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों 'शिव' ही हैं, पर इतना होने पर उनके धर्म एक नहीं है। अतः 'एकस्यैव' पद का प्रयोग ठीक नहीं है।

१ न द्यत्र धर्मस्य साधारण्य वस्तुप्रतिवस्तुमावो वास्ति। गगनस्य भूतलेन सादृश्ये रजोव्याप्तत्व साधारणधर्मः। भूतलस्य गगनेन सादृश्ये गजाना मेघाना च विम्वप्रतिविम्बमाव इत्यत्यन्तविलक्षण-त्वात्। अत एवात्र तृतीयसमद्याचारिन्यवच्छेदरूप फलमपि न सिद्धचित। (चित्रमीमासा पृ० ४३)

दीक्षित ने अपना लक्षण यों दिया है — 'जहाँ एक पदार्थ की उपमा स्वय उसी से दी जाय तथा वह केवल अनुगामी धर्म के आधार पर हो, वहाँ अन्वर्थ नाम वाला 'अनन्वय' अछकार होता है।'

> स्वस्य स्वेनोपमा या स्यादनुगाम्येकधर्मिका । अन्वर्थनामधेयोऽयमनन्वय इतीरितः॥ ( चित्र० ए० ४९ )

#### (४) स्मरण

स्मरण अलकार के विषय में दीक्षित ने प्राचीनों के लक्षण का खडन नहीं किया है। स्मरण का चित्रमीमासोक्त लक्षण यह है — 'जहाँ सादृश्य के आधार पर (किसी एक वस्तु को देख कर) अन्य वस्तु की स्मृति हो आये तथा वह स्मृति व्यग्य न होकर वाच्य हो, वहाँ स्मरण नामक अलकार होता है।'

स्मृतिः सादृश्यमूला या वस्त्वन्तरसमाश्रया । स्मरणाळंकृतिः सा स्यादृज्यङ्गयस्वविशेषिता ॥ ( चित्र० ५० )

- (१) स्मरण अलंकार वहीं होगा, जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी अन्य वस्तु का स्मरण किया जाय, अत स्मृति सचारिभाव में स्मरण अलकार नहीं होगा। निम्न स्थलों में 'स्मृति' सचारिभाव है, स्मरण अलकार नहीं।
  - ( अ ) चिसं पुरो न जगृहे सुहुरिच्चकाण्ड नापेचते स्म निकटोपगतां करेणुम् । सस्मार वारणपतिः परिमीळिताचमिन्छ।विहारवनवासमहोस्सवानाम् ॥ (माव)
  - (आ) सघन कुंज छाया सुखद सीतल मद समीर। मनद्वे जात अजौ वहे वा जमुना के तीर॥ (विदारी)
- (२) साथ ही सादृश्यमूळक स्मृति के वाच्य होने पर ही स्मरण मळकार हो सकेगा, यदि वहाँ 'व्यग्यत्व' होगा, तो वहाँ अळकार ध्विन होगी, अळकार नहीं, जैसे निम्न पद्य में जहाँ 'हिरन' की वात सुनकर राम को हिरन के नेत्रों का म्मरण हो आता है, इससे उनके समान सीता के नेत्रों का तथा स्वय सीता का स्मरण हो आता है। यह सीता विषयक स्मृति व्यग्य है, वाच्य नहीं, अत निम्न पद्य में 'स्मरणध्वित' है, स्मरणाळकार नहीं।

'सौमित्रे ननु सेक्यतां तस्तछं चण्डांग्रस्तजृग्भते, चण्डाशोनिंशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मीछति । वत्सैतद्विदितं कथ नु भवता धत्ते छुरग यत , क्वासि प्रेयसि हा कुरगनयने चन्द्रानने जानकि ॥'

१. इस पद्म की हिंदी न्याख्या के लिए दे०—कुवलयानद, हिंदी न्याख्या पृ० २७७।

## (५) रूपक

भेदाभेद प्रधान अलंकारों का विवेचन करने के बाद दोक्षित ने अभेदप्रधान रूपक अलकार का विवेचन किया है। यहाँ भी दोक्षित ने पहले प्राचीनों का निम्न लक्षण देकर उसकी सदीषता बताई है।

'जहाँ आरोप्यमाण (विषयी, चन्द्रादि ) अतिरोहितरूप (अर्थात् जिसका तिरोधान न किया जाय ) आरोपविषय (मुखादि ) को अपने रग में रग दे, वहाँ रूपक अलकार होता है।'

#### भारोपविषस्य स्यादतिरोहितरूपिणः । उपरक्षकमारोप्यमाण तद्रृषक मतम् ॥ (चित्र० ५० ५२)

इस लक्षण में निम्न वार्ते पाई जाती हैं -

- (१) विषयी आरो। विषय का उपरजक हो, अर्थात् दोनों में अमेद स्थापना हो तथा विषय का उपादान किया जाय। इससे इस लक्षण में उत्प्रेक्षा तथा अतिश्योक्ति की अतिज्याप्ति न हो सकेगी, क्योंकि उत्प्रेक्षा में विषय, आरोप क्रिया का विषय (आरोपविषय) नहीं होता, तथा अतिश्योक्ति में विषयी विषय का निगरण कर लेता है। अत दोनों ही में आरोप नहीं होता।
- (२) 'अतिरोद्दितरूपिण ' पद के द्वारा सदेह, श्रातिमान् तथा अपह्युति का वारण किया गया है, क्योंकि सदेह, श्रातिमान् अथवा अपह्युति में कमश विषय का संदेह, अनाहार्य मिथ्याशान अथवा निषेध पाया जाता है। अत वहाँ विषय (मुखादि) का 'विषयत्व' (मुखत्वादि) तिरोद्दित रहता है।
- (३) 'उपरक्षक' पद के द्वारा समासोक्ति तथा परिणाम का न्यावर्तन किया गया है। समा-सोक्ति में विषयो विषय का उपरजक नहीं होता, नयों कि वहाँ रूपसमारोप नहीं पाया जाता। समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त पर अप्रस्तुत वृत्तान्त का न्यवहारसमारोप पाया जाता है। परिणाम में भी विषय का विषयी के रूप में उपरजन नहीं पाया जाता, अपितु उठटे विषयी स्वय विषय के रूप में परिणत होकर प्रकृतोपणोगी बनता है।

दोक्षित ने इस लक्षण में निन्न दोप दूँहे हैं —

(१) आपने 'आरोपिविषयस्य' पट के द्वारा उन्णेक्षा का वारण करना चाहा है। इस विषय में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरोप तथा अध्यवसाय का आप क्या भेद मानते हें? यदि आपका मत यह है कि उहाँ विषय तथा विषयी दोनों का स्वशब्दत उपादान हो तथा उनमें अभेद प्रतिपत्ति हो, वहाँ आरोप होता है, तथा जहाँ विषय का निगरण करके विषयी की उसके साथ अभेद प्रतिपत्ति पाई जाय, वहाँ अध्यवसाय होता है, तो किर उत्प्रेक्षा अध्यवसायमुलक न होकर आरोपमूलक वन जायगी। क्योंकि उत्प्रेक्षा में विषय तथा विषयी दोनों का स्वशब्दत उपादान होता है। फिर तो आपका उद्मेष्ठा का वारण न कर सकेना। वस्तुत दोनों में अभेदप्रतिपत्ति नहीं होती। आरोप (रुपक) में तादृष्यप्रतिपत्ति होती है, अध्यवसाय (उत्प्रेक्षा तथा अतिश्योक्ति) में अभेदप्रतिपत्ति होती है—यह दन दोनों का वास्तविक भेद हैं। अतः शापको

उत्प्रेक्षा का वारण करने के लिए अपने लक्षण में 'ताद्रूप्यप्रतिपत्ति' का संकेत करना चाहिए था।

(२) 'अतिरोहितरूपिण' पद से आपने सन्देह, आतिमान् तथा अपहृति की व्यावृत्ति मानी है। इसमें दो कमी हैं, पहले तो इससे अतिशयोक्ति तथा उत्प्रेक्षा का मी वारण हो जाता है, वियोक्ति अतिशयोक्ति में विषय निर्गाण होता है, अत वह तिरोहित रूप माना जा सकता है, तथा उत्प्रेक्षा में भी आहार्य समावना के कारण विषय 'तिरोहित रूप' होता ही है। अत इन दोनों के वारण के लिए प्रयुक्त प्रथम पद 'आरोपविषयस्य' व्यर्थ है। साथ ही इस पद से अपहृति का वारण किया गया है, पर वस्तुत अपहृति में 'विषय' तिरोहित नहीं होता, क्योंकि 'नेद मुख किं तु चन्द्र' में मुखल्ब का निषेध कर चन्द्रत्व का जो आरोप किया जाता है, वह केवल कियत होता है, अत यहाँ विषयी विषय का तिरोधायक नहीं होता।

(३) इस लक्षण की निदर्शना में अतिन्याप्ति पाई जाती है। क्योंकि ताद्रूप्यारोप तो वहाँ भी पाया जाता है, यह दूसरी वात है कि वहाँ उपमेयवाक्यार्थ पर उपमानवाक्यार्थ का आरोप होता व है। अत. यह लक्षण दुष्ट है।

इसके बाद दीक्षित ने भोजराज के रूपक लक्षण का भी खण्डन किया है। भोज के मता-नुसार, 'जहाँ उपमान के बाचक शब्दों का गौण वृत्ति (लक्षणा) के आश्रय के कारण उपमेय के अर्थ में प्रयोग हो वहाँ रूपक अलकार होता है।'

## यदोपमानशब्दानां गौणवृत्तिव्यपाश्रयात्। उपमेये भवेद्वृत्तिस्तदा तद्रृपकं विद्रुः॥ (सरस्वती कण्ठा०)

इस लक्षण में सबसे वडा दोप यह है कि यह लक्षण अतिश्वयोक्ति में अतिव्याप्त होता है। अतिश्वयोक्ति में भी गौणवृत्ति का आश्रय लेते हुए उपमान का उपमेय के अर्थ में प्रयोग होता ही है। 'मुख चन्द्र-' (रूपक) में गौणी सारोपा लक्षणा पाई जाती है, तथा मुख को देखकर 'चन्द्र-' कहने में गौणी साध्यवसाना लक्षणा होती है। अत केवल गौणी वृत्ति के आश्रय में रूपक मानने पर '(मुख) चन्द्र ' (अतिश्वयोक्ति) में भी रूपक का प्रसग उपस्थित होगा।

इसी सम्बन्ध में दीक्षित ने एक महरवपूर्ण बात की ओर सकेत किया है। प्राचीन आलकारिक रूपक तथा अतिशयोक्ति दोनों अलकारों में लक्षणा का क्षेत्र मानते हैं। किन्तु ध्यान से विचार करने पर पता चलेगा कि लक्षणा का सच्चा क्षेत्र अतिशयोक्ति में ही है, रूपक में तो हम किमी तरह लक्षणा का निषेध भी कर सकते हैं। अतिशयोक्ति में विषय के वाचक मुखादि पदों का प्रयोग न करते हुए विषयिवाचक चन्द्रादि पत्रों के हारा उसका प्रतिपादन किया जाता है, अत्यह लक्षणा माननी ही पढेगी। पर रूपक में तो विषयवाचक मुखादि तथा विषयिवाचक चन्द्राटि दोनों का प्रयोग होता है तथा उनमें केवल अन्वय के कारण ही अभेदप्रतिपत्ति होती है, अन यहाँ लक्षणा क्यों मानी जाती है?

'वस्तुतस्त्वितशयोक्तावेव छच्चणा न तु रूपके इति शक्य ज्यवस्थापियतुम्' तथाहि अतिशयोक्ती विषयाभिधायिमुखादिपदाप्रयोगाचन्द्रादिपटेनैव तट्यत्यायन कार्योमित तस्य तत्र रुक्तणावश्यमास्थेया। रूपके विषयविषयिणोः स्वस्त्रवाचकाभिहितयोरभेदप्रतिपत्तिः ससर्गमर्याद्यैव सम्भवतीति किमर्थं तत्र रुक्तणा, अशक्या च तत्र रुक्तणाम्युपगन्तुम्।'
(वित्रमीमासा ए० ५४)

साथ ही, भोजराज के रुक्षण में तीन दोष और हैं — प्रथम तो यह रुक्षण व्यग्यरूपक में गिटत नहीं होता, दूसरे शुद्धा सारोपा रुक्षणा मूरुक रूपक अरुकार में भी यह घटित नहीं होता निसरे 'गौर्वाहीकः 'नैसे अचमत्कारी स्थरों में भी रूपक अरुकार मानना पढेगा क्योंकि वहाँ यह अरुण अतिन्याप्त होता है।

इसके साथ ही दीक्षित ने 'उपसेव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते' तथा । 'तद्रूपकमभेदोऽयमुप-मानोपमेययोः' प्राचीनों के इन अन्य लक्षणों में भी अतिन्याप्ति आदि दोष वताये हैं। दीक्षित रूपक का निम्न लक्षण देते हैं

# विम्वाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिह्नुते । उपरक्षकतामेति विषयी रूपक तदा॥ (चित्र० पृ० ५६)

'जहाँ विम्वाविशिष्ट (विम्वप्रतिविम्बमावरहित), शब्दतः उपात्त (निर्दिष्ट), तथा अनिहुतः (जिसका निषेध या गोपन न किया गया हो) विषय (मुखादि) पर विषयी (चन्द्रादि) उपरक्ष-कता को प्राप्त हों, अर्थात् तिहिशिष्ट विषय को अपने रग में रग दे, वहीँ रूपक अलकार होता है।' इस लक्षण में निम्न वात पाई जाती हैं —

- (१) विषय 'विम्व' रूप न हो अर्थात् विषय तथा विषयी में विम्वप्रितिविम्बभाव न हो, विम्व-प्रतिविम्बभाव होने पर वहाँ निदर्शना अलकार हो जायगा। अतः निदर्शना का वारण करने के लिए 'विम्बाविशिष्टे' कहा गया है।
- ( ॰ ) साथ ही विषय का स्वशन्दतः निर्देश किया गया हो, क्योंकि उसका स्वशन्दतः निर्देश न होने पर अतिशयोक्ति होगो । अतः 'निर्दिष्टे' के द्वारा अतिशयोक्ति का वारण किया गया है ।

#### 'तत कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेंद्री दिगलकृता ॥

पण्डितराज ने इस मत को नहां माना है। वे प्राचीनों के इसी मत की प्रतिष्ठापना करते हैं कि साहदय सम्बन्ध होने पर हो रूपक हो सकेगा। दीक्षित ने चित्रमीमासा में एक दूसरा मन भी दिया है, जो कारण पर कार्य के आरोप में रूपक न मानकर 'हेतु' अलकार मानने हैं।

(दे० चित्रमीमासा १० ५५-५६)

१. कुछ आलकारिकों ने शुद्धा सारोपा लक्षणा में भी रूपक अलकार माना है। इस मत का मकेत हमें श्रोमाकर के अलकाररत्नाकर तथा विद्याधर की एकावली में मिलता है। इनके मत से 'साइश्येतरसवन्ध' होने पर भी जहाँ कारण पर कार्य का आरोप पाया जाता है, वहाँ रूपक अलक्कार ही होता है, जैसे इस पद्य में, जहाँ 'चन्द्र' (कारण ) पर 'नेत्रानन्द' (कार्य) का आरोप पाया जाता है.—

साथ ही इस सम्बन्ध में इसका भी सकेत कर दिया जाय कि व्यग्य रूपक में विषय का तो निर्देश होता ही हैं, किन्तु विषयी का निर्देश नहीं होता, अत इस लक्ष्म का समन्वय वहाँ हो ही जायगा। जो लोग कार्यकारणमूलक या अन्य प्रकार के साष्ट्रश्येतरमूलक आरोप में रूपक न मान क कर 'हेतु' अलकार मानते हैं, उनके मत से 'विषये' का अर्थ 'उपमेये' लेना होगा। किन्तु जो लोग (एकावलोकार विद्यापरादि) वहाँ भी रूपक मानते हैं उनके मत से 'विषये' का अर्थ केवल 'धर्मिणि' लेना होगा।

(३) 'अनिद्धृते' के द्वारा इस लक्षण में इस बात का सकेत किया गया है कि यहाँ विषय का निषेध नहीं किया जाता, अत इससे निषेधपरक (अपह्नवमूलक) अपद्धृति का वारण हो जाता है।

(४) 'उपरक्षकता' का अर्थ है—'आहार्यंताद्रूप्यगोचरता' अर्थात् कि मुखादि तथा चन्द्रादि को किएत (स्वेच्छाकृत, आहार्यं) वाद्रूप्य का विषय बना दे। इसके द्वारा सन्देह, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, परिणाम तथा आतिमान् का वारण हो जाता है। सदेह तथा उत्प्रेक्षा में निश्चय नहीं होता। समासोक्ति तथा परिणाम में ताद्रूप्य नहीं होता, क्योंकि समासोक्ति में व्यवहारसमारोप होता है, परिणाम में विषयी ही स्वय विषय के रूप में परिणन होता है। आतिमान् में वास्तविक या कल्पित आन्ति अनाहार्यं या स्वारसिक होती है।

उपर्युक्त लक्षण केवल 'रूपक' का है, अलकार का नहीं। इसके साथ 'अन्यग्य' विशेषण लगा देने पर यही रूपक अलकार का विशेषण हो जायगा।

पण्डितराज ने इस लक्षण का खण्डन किया है। दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया है कि रूपक में विवप्रतिविवमाव नहीं होता, जब कि निदर्शना में विवप्रतिविवमाव पाया जाता है। पण्डितराज ने इस मत को दुष्ट वताया है। विमिश्चिनीकार जयरथ की साक्षी पर वे बताते हैं कि रूपक में भी विम्वप्रतिविम्बमाव हो सकृता है। अत दीक्षित का यह लक्षण दुष्ट है। (देखिये-हिन्दी कुबलयानन्द टिप्पणी पृ०१५-१६)।

ृ चित्रमीमासा\_में दीक्षित ने रूपक के केवलनिरवयव, मालानिरवयवादि आठ प्रकारों का सोदा--हरण उपन्यास किया है। (दे०-हिन्दीकुवलयानन्द टिप्पणी पृ० २१-२२)।

# (६) परिणाम

परिणाम अछकार के विषय में दिक्षित ने अपना कोई लक्षण नहीं दिया है। आर्म्भ में प्राचीनों के लक्षण को लेकर उसकी परीक्षा की गई है। प्राचीनों का लक्षण है — 'जहाँ आरोप्य-माण (विषयी, चन्द्रादि) प्रकृतोपयोगी हो, वहाँ परिणाम होता है' (आरोप्यमाणस्य प्रकृतो-पयोगित्वे परिणाम।) यह लक्षण अलकारसर्वस्वकार ,रथ्यक का है। (दे० अलकारसर्वस्व -पृ० ५१) इस लक्षण के विषय में कुछ शक्ता की जा सकती है। इस शका का आधार 'प्रकृतो-द्रिंग, प्रयोगित्वे' है।

हम देखते हैं कि रुच्यक ने विषयी के प्रकृतकार्योषयोगी होने में यहाँ परिणाम माना है, पर स्त्रय रुच्यक ने कई उदाहरण रूपक अलकार में ऐसे दिये हैं, जहाँ आरोप्यमाण (विषयी) में प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है। दीक्षित ने ऐसे तीन उदाहरण लिये हैं, जिनमें एक यह है -'एतान्यवन्तीश्वरपारिजातजातानि तार्रापतिपाण्ह्यराणि। ٠,

सम्प्रत्यहं परयत दिग्वधूना यशा प्रस्नाम्यवतसयामि॥

यहाँ अवन्तीश्वररूपी कल्यवृक्ष के यश-प्रस्नी को दिग्वधुओं के कर्णाभूषण (अवतस ) बनाने का वर्णन है। इस पद्य में 'मयूरव्यसकादि' (उत्तरपदप्रधान) समाम होने से 'प्रसून' की प्रधा-नना हो जाती है। 'प्रसून' (आरोप्यमाण ) अवतसनिक्रिया में उपयोगी है ही। फिर तो परि-णाम का उक्त लक्षण मानने पर यहाँ भी परिणाम मानना पहेगा। अत यह लक्षण अतिन्याप्त हो जाता है।

साथ ही इसमें यह मी दोप है कि इसकी अतिब्याप्ति भ्रातिमान्, अपहति, अतिशयोक्ति तथा अनुमान में भी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ भी प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है। हम प्रत्येक का उदाहरण ले लें।

> भिन्नेषु रत्निकरणैः किरणेष्विहेन्दो-रुच्चावचैरुपगतेषु सहस्रसस्याम्। दोपापि नूनमहिमांशुरसी किलेति च्याकोशकोकनदतां दघते निलन्यः॥

'इस रैवतक पर्वत पर होने वाले रलों की किरणों से मिश्रित चन्द्रिकरणों के सहस्र सख्या भारण करने पर, पिश्वनियाँ रात में भी यह सोच कर कि यह तो (चन्द्रमा नहीं) सूर्य ही है, अपने कमलों को विकसित कर देती हैं'। इस पद्य में रैवतक पर्वत के रहों की काति से मिश्रित चन्द्रिकरणों को सूर्य का प्रकाश समझ लेने में भ्रातिमान् अलकार है। यहाँ भी 'अहिमाशु' (सूर्य भारोप्यमाण )विकासरूप प्रकृत कार्य में उपयोगी है ही। अत उक्त लक्षणकी यहाँ अतिन्याप्ति होगी।

> 'विकसद्मरनारीनेत्रनीलाञ्जखण्डा— न्यधिवसति सदाय सयमाध कृतानि। न तु रुचिरकलापे वर्तते यो मयुरे वितरतु स कुमारो ब्रह्मचर्यश्रिय व ॥

'वे स्वामिकार्तिकेय जो देवरमणियों के सयम के कारण अवनत, प्रसन्नता से प्रफुछिन नेत्र-रूपी नील कमलवर्नों पर विराजमान रहते हैं, मुन्दर पूँछ वाले मयूर पर नहीं, आप लोगों को महाचर्यं प्रदान करें।

यहाँ कुमार के वास्तविक वाहन 'मयूर' का निषेत्र कर अप्रकृत 'अमरनारीनेत्रों' की स्थापना 😕 की गई है, अत अपहुति अलकार है। इस पद्य में 'अमरनारीनेत्र' रूप अप्रस्तुत ब्रह्मचर्यविनरण रूप प्रकृत कार्य में उपयोगी हो रहा है, अत यहाँ भी उक्त रुक्षण की अतिन्याप्ति होगी।

उरोभुवा कुभयुगेन जृम्भित नवोपहारेण वयस्कृतेन किम् । त्रपा सरिद्दुर्गमिप प्रतीर्थ सा नलस्य तन्वी हृद्यं विवेश यत्॥ अपह्नुति में भी दोनों पक्ष समानरूप से एक दूसरे के प्रतिक्षेपी नहीं होते। अतः यह लक्षण उन अतिन्याप्ति नहीं होगा।

# (८) भ्रांतिमान्<sup>ँ</sup>

चित्रमीमासा में भ्रांतिमान् का निम्न रुक्षण दिया गया है —

'कविसंमतसादृश्याद्विषये पिहितात्मिन।

आरोप्यमाणानुभवो यत्र स आन्तिमान्मतः॥ ( चित्र० ५० ७५ )

'जहाँ कविप्रतिभा के द्वारा किल्पत उस विषय पर, जिसका विषयत्व (मुखत्वादि) छिए दिया जाय, अनुभविता को आरोप्यमाण (विषयी, चन्द्रादि) का अनुभव हो, वहाँ आतिमा अलकार होता है।'

इस लक्षण में प्रयुक्त 'पिहितात्मिन' पद के द्वारा इस वात की ओर सकेत किया गया है वि विषय में विषयी का अनुभव स्वारिसक एव कविप्रतिमा के द्वारा किल्पत होता है, रूपक व भौति आहार्य नहीं होता। इसलिये इस लक्षण की व्याप्ति रूपक बादि अन्य अलकारों। न हो सकेगी।

अप्पय दीक्षित ने इसके कई प्रकार दिये हैं '--(१) शुद्ध ओति, (२) उत्तरोत्तर आति (३) भिष्तकर्तृक उत्तरोत्तर ओति, (४) अन्योन्यविषयक ओति। इनमें दितीय तथा तृतीर प्रकार की ओति में विशेष चमत्कार पाया जाता है। दिङ्मात्र उदाहरण यह है --

'शिक्षानैमंक्षरीति स्तनकल्हायुगं चुन्नित चम्ररीकै-

स्तब्रासोश्वासछीळाः किसछयमनसा पाणयः कीरदृष्टा ।

तस्त्रोपायालयन्त्यः पिकनिनद्धिया ताहिता काकलोकै-

रिश्य चोलेन्द्रसिंह त्वद्रिस्याहशां नाप्यरण्यं शरण्यम् ॥१

'हे चोलराज, तुम्हारी श्रष्ठरमणियों को जगल में भी शरण नहीं मिल पाती। उनने स्तनकल्शों को मक्षरी समझ कर गूँजते भौरों ने चूम लिया, भौरों से टरने के कारण सिवलास करपछवों को किसलय समझ कर तोतों ने काट लिया, और उन्हें भगाने के लिए चिछाती (तुम्हारी श्रष्ठरमणियों को) कोयल की वाणी समझ कर कौंओं ने मार भगाया।

यहाँ भिन्नकर्त्वक उत्तरोत्तरश्चाति का निवधन पाया जाता है। भौरे, तोते तथा कौए श्चाति से स्तनकल्झ, करपछव एव वाणी को क्रमश मजरी, किसलय एव कोकिलालाप समझ वैठते हैं।

इस पद्य को लेकर पटितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर दोनों ने रसगगाघर एव कीस्तुम में दीक्षित का खडन किया है। उन्होंने इस पद्म की रचना को ही अविसम्दुल वताया है, तथा इसमें कई टोप ढूँढे हैं। पहले तो स्तनकलशों में मजरी की आति निवद्ध करना व्यर्थ है, क्योंकि उनमें सादृश्य कविसमयप्रसिद्ध नहीं है। अत जब उनमें सादृश्य ही नहीं है, तो आतिमान् कैमे हो सकेगा ? दूसरे, 'कीरदृष्टा ' पद दुष्ट है, इसमें अविमृष्टविधेयांश दोप है। यहाँ 'कीर्रेईष्टा ' होना चाहिए था। तीसरे, 'पिकनिनदिषया' पद भी दुष्ट है। कीओं को रमणियों में कोकिलालाप की आित नहीं होती, हाँ कोकिलाओं की आित हो सकती है। साथ ही कीए कोकिलाओं को ही ार मगाते हैं, कोकिलालाप (पिकनिनद) को नहीं। अत यहाँ 'पिकनिकरिषया' पाठ होना हिए। साथ ही कोयल का शब्द 'कूजित' कहलाता है, 'निनद' नहीं, अत. यह भी दोष है। थे, इस पद्य में अन्वयदोष भी है—'त्वदिरमृगदृशा' का अन्वय किसी तरह प्रथम एव दितीय रण में तो लग जाता है, पर तृतीय चरण में 'तिलोपायालयन्त्य' के साथ कैसे लगेगा? यदि किसी तरह विभक्तिपरिणाम से अन्वय ठींक वैठाया जायगा, तो भी पद्य की शिथलता गृह है ही।

पर देखा जाय तो यह खडन दीक्षित का न होकर पद्यरचियता किव का है। दीक्षित का दोष ो इतना है कि उन्होंने ऐसे दुष्ट पद्य को उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है।

आतिमान् अलकार के प्रकरण में दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया है कि आतिमान् तथा दिइ दोनों अलकार सादृश्यसम्बन्ध होने पर ही हो सर्केंगे। अतः निम्न पर्धों में क्रमश सदेह था आतिमान् नहीं माने जायेंगे।

## अमुज्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु ज्यां विशिष्टैः सनाथयन् । निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरस्थिलोकीविजयाजितान्यपि॥

'यहाँ नल जैसे दुर्जेय व्यक्ति को जीतने में साहस करते समय कामदेव ने अपनी कीर्ति को दिह में डाल दिया'—यह सदेहनिवधन साष्ट्रस्य-प्रयोजित नहीं है, अत यहाँ सदेह अलकार हिं। है।

## दामोदरकराघातचूर्णिताशेपवस्ता । दृष्ट चाण्रमरुलेन शतचन्द्र नभस्तलम् ॥

यहाँ कृष्ण के हार्थों की करारी चोट पटने पर चाणूरमछ को आकाश में सी चाँद दिखाई पढे— ह आति भी सादृ त्यप्रयोजित न होकर गाढमर्मप्रहार के कारण है, अत यहाँ भी आतिमान् भठकार नहीं है।

# (९) उल्लेख

दीक्षित ने उल्लेख के दोनों प्रकारों का विवेचन किया है। प्रथम उल्लेख का लक्षण उपन्यस्त करते वताया गया है कि 'जहाँ एक ही वस्तु का निमित्तमेद के कारण अनेकों के द्वारा अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाय वहाँ उल्लेख होता है।'

> निमित्तमेदादेकस्य वस्तुनो यदनेकथा। उक्लेखनमनेकेन तमुरुहेखं प्रचन्नते॥ (चित्र० ५० ७७)

इस एक्षण में मुख्य वातें ये हैं :--

(१) एक ही वस्तु का अनेक व्यक्ति चिमित्त भेद केकारण अनेकथा अनुमव करें । इस प्रकार

पहले पहल जोरों से केशसमूह को खींच कर, मुख में मुख डाल कर, वह सुदर कण्ठवाल किए में लग कर, स्तनों का गाढालिंगन करता हुआ वढता है, वह नितव में आसक्त हो चरणों में गिरता है, ऐसा वह मुझे वहुत प्यारा है'—िकसी सखी के इन वचनों को सुनकर दूसरी सखी के कहती है—'वाले, क्या सचमुच तू वेशमें हो गई है (जो प्रिय के साथ की गई अपनी रितिकींडा की बार्ते कर रही है )'। पहली सखी वास्तविकता को छिपाने के लिए कहती है 'नहीं, सरल बुढि वाली सखी, नहीं, भला कहीं चोलक (गले से पैरों तक पहनने का औरतों का लम्बा लबादा, जिसे सिर से पहना जाता है ) भी लज्जा का कारण वन सकता है।'

इसी सबध में दीक्षित ने यह भी बताया है कि उद्घटादि आछकारिक व्याजोक्ति अलकार नहीं मानते, अत उनके मत से यह अपहृति का ही भेद हैं, किंतु रुचक (रुय्यक) आदि के मत में यहाँ अपहृति न होकर व्याजोक्ति मानी जायगी।

अन्त में दीक्षित ने इस बात का भी सकेत किया है कि दण्ही के मतानुसार साथर्न्येतर, सवध में भी अपहुति होती है। अत दण्ही किसी भी वस्तु के निषेध करने तथा अन्य वस्तु की कल्पना करने में अपहुति मातने हैं.—

> 'भपद्गुतिरपद्गुत्य किंचिदन्यार्थसूचनम् । न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्र पश्चिणामिति ॥'

### (११) उत्प्रक्षा

अभेद प्रधान अलकारों के बाद दीक्षित ने अध्यवसायमूलक अलकारों को लिया है। इस कोटि में केवल दो अलकार आते हैं—उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति। उत्प्रेक्षा के प्रकरण में दीक्षित ने विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय से लक्षण देकर उस पर विचार किया है। विद्यानाथ का लक्षण यह है:—

#### 'यत्रान्यधर्मसवंधादन्यस्वेनोपतर्कितम् ।

#### प्रकृत हि भवेत्प्राज्ञास्तामुखेचां प्रचचते ॥ ( चि॰ ए० ८६ )

'जहाँ अप्रकृत पदार्थ रें स्मैंस्थप के कारण प्रकृत में अप्रकृत की कल्पना (सभावना) की जाय, उसे विद्वान् लोग उ का अलकार कहते हैं।'

इस लक्षण में निन्न वार्ते हैं --

- (१) प्रकृत में अप्रकृत की सभावना की जाती है।
- (२) प्रकृत में अप्रकृत की सभावना किसी धर्मसवध के कारण की जाती है।

उक्त लक्षण में 'उपतर्कितम्' पद से लक्षणकर्ता का तात्पर्य 'सभावना' है, 'निश्चय' से नहीं। यहीं कारण है, जिस धर्मसबंध के कारण उत्प्रेक्षा घटित होती है, वह केवल तादात्न्यसभावना का

१ अत्रेदमपह्नुतिकथन ज्याजोक्त्यलकार पृथगनगीकुर्वनामुद्भटादीना मतमनुच्त्य । ये तु उद्भित-वस्तुनिगृहन ज्याजोक्तिरिति ज्याजोक्त्यलंकार पृथगिच्द्रन्ति तेपामिदापि ज्याजोक्तिरेव नापह्निति रिति रुचकादय । (चित्रमीमासा पृ० ८५)

तु है, उसे हम 'पवंतोऽय यहिमान्, धूमात्' में पाये जाने वाले हेतु 'धूम' की तरह निश्चयात्मक तु नहीं कह सकते। इसी सबंध में दोक्षित ने इस बात का भी सकेत किया है कि कई स्थानों पर 'व' शब्द के द्वारा भी ममावना की जाती है, जैसे 'सखो वसन्तेन समागतानां नखत्तानीव नस्थलीनाम्' में। ऐसे स्थानों पर 'इव' साहश्यवाचक शब्द नहीं है, अत. यहाँ उपमा नहीं गानी जा सकती। दीक्षित ने दण्ही का प्रमाण देकर इस बात को पृष्ट किया है कि उन्होंने प्रोक्षावाचक शब्दों में 'इव' का समावेश किया है, तथा काव्यप्रकाश के टीकाकार चक्रवतीं के म मत का सकेत किया है कि जब उपमान लोकसिद्ध हो तो 'इव' उपमावाचक होता है और ख वह लोकसिद्ध न होकर कल्पित होता है तो 'इव' उत्योक्षावाचक 'समावनापरक' होता है।

- (१) उक्त लक्षण का 'अन्यधर्मंसवधात्' पद इस बात का सकेत करता है कि जहाँ किसी । में को निमित्त बनाकर प्रकृत में अप्रकृत की कल्पना की आयगी, वहीं उत्प्रेक्षा होगी। यही कारण है, इस लक्षण की अतिव्याप्ति 'यद्यर्थों की च कल्पनम्' बाली अतिद्ययोक्ति तथा समावना प्रलंकार में न हो सकेगी, क्योंकि वहाँ निर्निमक्तक कल्पना पाई जाती है।
- (२) साथ ही यह कल्पना सदा अप्रकृत के रूप में की गई हो, इस बात का सकेत करने के लिए 'अन्यत्वेनोपतिकतम्' कहा गया है। यदि प्रकृत में अप्रकृत की कल्पना न होकर केवल तमावनामात्र पाई जायगी तो वहाँ उद्योक्षा अलकार न हो संकेगा। अतः जहाँ धूल को सामने उटती देखकर राम यह शका करते हैं कि संभव है हन्मान् से राम का आगम्न सुनकर संसैन्य मरत उनकी आगवानी करने आ रहे हैं, वहाँ उत्येक्षा अलकार नहीं है।

# विरत्तसंध्यापरुपं पुरस्ताद्यतो रजः पार्थिवमुञ्जिहीते। शङ्क हन्मकथितप्रवृत्ति प्रत्युद्वतो मां भरतः ससैन्यं॥

- (३) 'उनतर्कितम्' पद का प्रयोग अनुमान अलकार का वारण करता है, क्योंकि अनुमान में लिंग के द्वारा लिंगी का अवधारण या 'निक्चिय हो जाता है, अहाँ तर्क या कल्पना नहीं होती।
- (४) साथ ही यह भी आवश्यक हो कि यह कल्पना प्रकृत से ही संबद्ध हो इसलिये 'प्रकृत' पर का प्रयोग किया गया है। जहाँ कहीं अप्रकृत से सबद्ध कोई संमावना पाई जायगी, वहाँ उद्योक्षा न होगी, जसे 'सीर्ताया पुरतक्ष हन्त शिक्षिना वहाँ सगहौं इव' में, जहाँ अप्रस्तुतप्रशसी अठकार माना गया है।

विरोधी विद्वान् उक्त एक्षण में अन्याप्ति दीष मानते हैं 1- उनके मत से उन्प्रेक्षा के कुई ऐसे स्थल देखे जा मकते हैं, जहाँ विजित्त समावना निमित्त या तो केवल प्रकृतमात्र का धर्म होता है, या केवल अप्रकृतमात्र का । ऐसे स्थिति में दोनों के धर्मों में परस्पर सबंध न होने से अन्यधर्मसवधाव वाला लक्षणात्र ठोक न वैठ सकेगा । किर तो ऐसे स्थलों में आपके अनुमार उद्यक्षा न हो सकेगी ।

अंगुलीमिरिव केशसचय सनियम्य तिमिरं मरीचिमि । कुर्चालोकृतसरोजलोचन चुम्वतीव रज्नीमुख शशी॥

१. इतको हिंदो न्याल्या के लिये दे० हिंदी जुवलयानंद पृ० २९०,1

यहाँ 'अगुिलयों के समान किरणों के द्वारा केशपाश के समान अधकार के प्रहण रूप निमित्त के कारण चन्द्रमा के द्वारा रजनीमुख को चूमना समावित किया गया है'। उक्त निमित्त केवल प्रकृत का ही धर्म है, अप्रकृत का नहीं, क्योंकि धर्माश में उपमा होने के कारण वहाँ 'किरणें व 'अधकार' की ही मुख्यता है।

साथ ही 'अन्यत्वेनोपतिर्कतम्' में प्रयुक्त 'अन्यत्वेन' का अर्थ केवल 'अप्रकृतत्वेन' है। अत इस दृष्टि से जहाँ धर्मिसवधी वस्तूत्प्रेक्षा या स्वरूपोत्प्रेक्षा होगी, वहीं यह लक्षण घटित हो सकेगा हेत्त्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा तथा धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षा में आपका लक्षण सगत न हो सकेगा, क्योंकि वहाँ त प्रकृत की अन्यत्वकल्पना होती नहीं, (अपितु प्रकृत के फल या हेतु की अन्यत्वकल्पना होती है) अत यह लक्षण निम्न पद्य जैसे उत्प्रेक्षास्थलों में लागू न हो सकेगा।

## सैषा स्थली यत्र विचिन्वता खां अष्ट मया न्पुरमेकमुर्ग्याम् । अहरयत स्वचरणारविन्दविश्लेषदुःखादिव वद्धमीनम् ॥

'हे सीता, यह ठीक वहीं जगह है, जहाँ तुम्हें ढूँढते हुए मैंने जमीन पर गिरे एक नूपुर व देखा था, जो मानों तुम्हारे चरणारविंद के वियोग के दुख से मौन हो रहा था।

यहाँ नुपुर के 'मौनित्व' रूप निमित्त (धर्म) के कारण उसके हेतु 'दु ख' की सभावना कं गई है। यदि यहाँ नूपुर में 'दु खी' (मनुष्य) की कल्पना की जाती तो वस्तूत्येक्षा हो सकती है किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं है।

(५) इम कई ऐसे स्थल भी देखते हैं, जहाँ अप्रकृतधर्मिक उत्प्रेक्षा भी पाई जाती है, पर आपके लक्षण में 'प्रकृत' पद के कारण यह स्पष्ट है कि उत्प्रेक्षा अलकार में केवल प्रकृतधर्मिक उत्प्रेक्षा ही हो। तब तो यह लक्षणाश निम्न पद्य में लागू न हो सकेगा।

### हृतसारमिवेन्द्रुमंडल वृमयन्तीवदनाय वेधसा । कृतमध्यविल विलोक्यते एतगभीरखनीखनीलम ॥

'ऐसा जान पडता है कि ब्रह्मा ने दमयन्ती के मुख का निर्माण करने के लिये मानों चन्द्रमा के सारमाग का अपहरण कर किया है, तभी तो बिंब के बीच में रिक्त स्थान वाले इस चन्द्रमा में गम्भीर गड्ढे के बीच से यह आकाश की नीलिमा दिखाई दे रही है।'

इस पद्य में चन्द्रमहरू के विषय में यह उत्प्रेक्षा की गई है कि उसका सार दमयन्ती के मुख की रचना करने के लिए ले लिया गया है। इस प्रकार यहाँ अप्रकृतधर्मिक उत्प्रेक्षा है। इस वात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस पद्य में प्रकृतधर्मिक उत्प्रेक्षा नहीं है। यदि कि इस प्रकार की कल्पना करता कि दमयन्ती का मुख मानों चन्द्रमा के सार का अपहरण कर उससे बनायां गया है तो यहाँ प्रकृतधर्मिक उत्प्रेक्षा हो सकती है। वस्तुत. 'हतसारमिवेंदुमडल' में 'इव' का अन्वय 'हतसार' के हाथ होगा, जो 'इन्दुमडल' का विशेषण है, अत समावनापरक इव शब्द अप्रकृतधर्मिक उत्प्रेक्षा को ही पुष्ट करता है।

र्दाक्षित के मत से उक्त रुक्षण दुष्ट नहीं है। दोक्षित ने शकाकार की उपर्युक्त शकाओं का यथीचित निराकरण किया है।

- (१) उक्त उत्प्रेक्षालक्षण की 'हतसारिमवेंद्रमडल' इत्यादि पद्य में अन्याप्ति हो, ऐसी वात नहीं है। वस्तुत प्रकृत शन्द से हमारा तात्पर्य केवल 'उपमेय' (मुखादि) से ही न होकर 'विषयत्व' मात्र से है। ऐसी स्थिति में 'उपमान' (चन्द्रादि) भी प्रकृत हो सकते हैं।
- (२) आपका यह कथन कि उक्त लक्षण हेत्त्येक्षा, फलोट्येक्षा तथा धर्मस्वरूपोत्येक्षा में लागू नहीं होगा, ठीक नहीं। वस्तुत 'अन्यत्वेनोतिर्कितम्' में 'अन्यत्वेन' का अर्थ 'अन्य प्रकार से' हैं, इस अर्थ के लेने पर हम देखते हैं कि जैसे एक धर्मी में अन्य धर्मी की तादात्न्यसमावना की जाती है, वहाँ अन्य धर्मी 'अन्य प्रकार' है ही, ठीक उसी तरह जहाँ कोई एक धर्म हेतुरूप में, फलरूप में या स्वरूपत समावित किया जाता है, वहाँ भी वह धर्म अन्य प्रकार का होता ही है। इस तरह उक्त लक्षण इन उत्प्रेक्षाभेदों में भी घटित हो ही जाता है।

उत्प्रेक्षा में उपमा की भौति अनुगामी, माधारण धर्म, विविधतिविवमावरूप धर्म—समी प्रकार का धर्म पाया जाता है।

इसके बाद दीक्षित ने उत्प्रेक्षा के भेदोपभेद का सकेत किया है। कुवलयानन्द में दीक्षित ने केवल छ उत्प्रेक्षाएँ ही मानी हैं — उक्तविषया तथा अनुक्तविषया वस्तुहेतुफलोत्प्रेक्षा। अलकार-सर्वस्वकार रुय्यक के भेदोपभेद का सकेत करते दीक्षित ने चित्रमीमासा में वताया है कि रुय्यकने उत्प्रेक्षा के ९६ भेद माने हैं। प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का उत्प्रेक्षा विमाग विशेष विस्तृत है, उसने उत्प्रेक्षा के १०४ भेद माने हैं। इसके बाद दीक्षित ने प्रमुख-प्रमुख उत्प्रेक्षाभेदों का विस्तार से विवेचन किया है, जो चित्रमीमासा में द्रष्टव्य है।

# (१२) अतिश्रयोक्ति

चित्रमीमास में अतिशयोक्ति का प्रकरण अधूरा ही मिलता है। दीक्षित ने प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ के अतिशयोक्ति रक्षण को उपन्यस्त कर उसकी परीक्षा की है। विद्यानाथ का अतिशयोक्ति रक्षण निम्न है —

#### "विषयस्यानुपादानाद्विषय्युपनिवध्यते । यत्र सातिशयोक्तिः स्यात्कविष्रौढोक्तिजीविता ॥'

'जहाँ विषय ( उपमेय ) का अनुपादान करते हुए केवल विषयां ( उपमान ) का हां निवधन किया जाय, वहाँ अतिरायोक्ति होनां हैं। यह अतिरायोक्ति कविप्रौढोक्ति की आत्मा है।'

इस नवन्थ में टीक्षित ने बताया है कि उक्त टक्षण मानने वाले आलकारिकों ने अतिशयोक्ति के केवल चार हां भेद माने हैं —भेदे अभेद', अभेदे भेद', नवन्थे असवन्थ', असवन्थे सवन्थः। मम्मट तथा रुव्यक के द्वारा सम्मत अतिशयोक्ति के अन्य भेद-कार्यकारणपौर्वापर्य-का सकेत के सादृश्यमूलक अलकारों में न कर कार्यकारणमूलक अलकारों में करते हैं।

दीक्षित ने उक्त लक्षण का विचार करते हुए पूछा है कि 'विषयस्यानुपादानाव' पद से रे विद्यानाथ का क्या तात्पर्य है ? इसके दो अर्थ हो सकते हैं या तो (१) विषय के प्रतिपादक का अभाव हो, (२) या फिर विषय के वाचक पद का अभाव हो। विद्यानाथ का तात्पर्य किस अर्थ में है। यदि वे 'विषयस्य प्रतिपादकामाव' अर्थ लेंगे, तो 'मेदे अमेद ' वाले उदाहरणों में जहाँ विषय के लिए उसके लक्षणिक विषयवाचक पद का प्रयोग होता है, यह लक्षण लागू न हो सकेगा। जब हम 'मुख' के लिए 'कमल' शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ 'कमल' शब्द लक्षणा से 'मुख' का प्रतिपादक तो है ही, मले ही वह वाचक (अभिषाषृत्ति के द्वारा प्रत्यायक) न हो। अत. पहला अर्थ लेने में यह दोष है। यदि दूसरा अर्थ—'विषयस्य वाचकामाव'—लेना है, तो भी आपत्ति हो सकर्ता है। इम एक ऐसा उदाहरण ले लें, जहाँ श्लेषमूला अतिशयोक्ति पाई जाती हैं—'चुम्वतीव रजनीमुख शशी'। यहाँ 'मुख' पद में श्लेषमूलातिशयोक्ति है, एक ओर इसका अर्थ है—प्रदोष (रजनीमुख), दूसरी ओर वदन (रजनी—नाथिका का मुख)। यहाँ वदनार्थक मुख ने प्रदोषार्थक मुख का निगरण कर लिया है। किंतु इतना होने पर भी टसमें 'तद्वाचकामाव' (विषय के अभिधायक का न होना) नहीं है। वह रात्रि के आरम का भी वाचक है ही। फिर तो यह लक्षण इस उदाहरण में लागू न हो सकेगा।

पूर्वपक्षी इस दोष को थीं हटाना चाहेगा। वह कह सकता है कि 'विषयस्यानुपादानात्' से हमारा तात्पर्य यह है कि विषयी (उपमान) के वाचक शब्द से अलग विषय-प्रतिपादक शब्द का अभाव हो। किंतु ऐसा मानने पर भी ठींक न होगा। हम एक उदाहरण लेलें— 'उन्मीलितानि नेत्राणि पद्मानीवोदिते रवौ'। इस पिक्त में 'उन्मीलितानि' के दो अर्थ हैं — 'खुल जाना' (वाच्यार्थ), 'विकसित हो जाना' (लक्ष्यार्थ)। ये दोनों अर्थ एक दूसरे से परस्पर भिन हैं ही। आप वाला अर्थ लेने पर तो उक्त लक्षण यहाँ लागू नहीं होगा।

एक दलील यह भी दी जा सकती है कि उक्त पद से हमारा ताल्पर्य यह है कि विषयिप्रति-पादक शब्द से अलग अन्य विषयप्रतिपादक का अभाव हो। पर हम ऐसे स्थल पेश कर सकते हैं, जहाँ विषयिप्रतिपादक तथा विषयप्रतिपादक का अलग-अलग प्रयोग किये जाने पर भी अतिशयोक्ति मानी जाती हैं —

१. प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ ने तो फिर भी अतिश्योक्ति के पाँचों भेदों का साथ-साथ हा वर्णन किया है। हाँ, पचम भेद का लक्षण अलग से निवद्ध किया है। (दे० प्रतापरुद्रीय ९ ए० ३९६, ३९९) पर एकावलीकार विद्याधर ने सादृश्यमूलक अतिशयोक्ति में केवल चार ही भेदों का वर्णन किया है। पाँचवें भेद का वर्णन उसने भिन्न प्रकरण में विशेषोक्ति के वाद किया है। (दे० एकावली ए० २३७ तथा ए० २८५)

# पल्ळवतः कल्पतरोरेप विशेष करस्य ते वीर । भूपयति कर्णमेकः परस्तु कर्णं तिरस्कुरुते ॥

हम पद्य में 'क्ण' का अर्थ कान तथा कुन्तोपुत्र कर्ण दोनों है, अत यहाँ रहेप है। ध्यान देने -की वात यह है कि दोनों स्थानों पर 'क्ण' पद के दो-दो अर्थ होंगे, अतः यहाँ यमक अलकार न होगा। यहाँ रहेपमूलातिश्चयोक्ति है। इस पद्य में विपयिप्रतिपादक 'कर्ण' तथा विपयप्रतिपादक 'कर्ण' का अलग-अलग प्रयोग पाया जाता है, अत यह तात्पर्य लेने पर कि जहाँ उनका अलग-अलग प्रयोग न होगा वहीं अतिश्चयोक्ति हो सकेगी, उक्त लक्षण यहाँ सगत न वेठ सकेगा।

पूर्वंपक्षी फिर एक दलील देगा। वह यह कह सकता है कि 'विषयस्यानुपादानात्' से हमारा नात्पर्य यह है कि विषयिप्रतिपादक शब्द से सर्वथा भिन्न (विलक्षग) विषयप्रतिपादक का अभाव हो। (ऐमा मानने पर तो 'भूषयित कर्णमेक ''' इत्यादि में उक्त लक्षण की न्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वहाँ दोनों के नक्तत प्रतिपादक अलग-अलग होते हुए भी 'एक हो' (कर्ण) हैं, मर्वथा विलक्षण नहीं।) पर इसमें भी दोप हैं। निम्न उदाहरण ले लि—

#### उरोभुवा कुंभयुगेन जृभित नवोपहारेण वयस्कृतेन किस्। त्रयासरिद्दुर्गमपि प्रतीर्य सा नलस्य तन्वी हृद्य विवेश यत्॥

इस पद्य में 'कुंभयुगेन' (विपयिप्रतिपादक) के डारा 'कुचडय' (विपय) का निगरण कर लिया गया है। किन्तु किन साथ हो 'उरोमुवा' पद के द्वारा विपयिप्रतिपादक विलक्षण विपयअतिपादक का भी प्रयोग किया ही है। समवत पूर्वपक्षा यह कह सकते हैं कि 'उरोमुवा' पद विपयिप्रतिपादकिलक्षण है, किन्तु वह 'विपयतावच्छेदक' (कुचदय के विशिष्ट धर्म) के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, अत जहाँ 'विपयतावच्छेदक' रूप में विपयिप्रतिपादकिलक्षण विपयप्रतिपादक नहीं, उसको हम अतिश्योक्ति में न मानेंगे। पर हतना होते हुए भी कई ऐसे भी स्थल हैं जहाँ अतिश्योक्ति में विपयी के प्रतिपादक शब्द का प्रयोग पाया जाता है, साथ हो उससे मर्वथा विलक्षण ऐसे विपयप्रतिपादक शब्द का भी प्रयोग होता है, जो 'विपयतावच्छेदक' रूप में विवक्षत होता हैं। जैसे निम्न पद्य में

#### ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वैशेषिक चारु मत मत मे । औऌकमाहु खलु दर्शन यन्त्रमं तमस्तन्वनिरूपणाय ॥

'हे सुदरि, मेरी समझ में अधकार के विषय में विचार करने में वैशेषिक दर्शन सबसे अधिक सुदर है, क्योंकि उस दर्शन को 'औल्फ़ दर्शन' ( उल्लू को दृष्टि वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम ) कहा जाता है, तमी तो वह 'अधकार' तत्त्व के निरूपण में समर्थ है।

इस पद्य में 'औल्क दर्शन' (उल्लू को दृष्टि) विषयो है, 'वैशेषिक मत' (वेशेषिक दशन) विषय। किव ने दोनों के प्रतिपादक शब्दों का प्रयोग अलग ने किया है, साथ ही विषय प्रतिपादक पद सर्वधा विरुक्षण है तथा उनका प्रयोग विषयतावच्छेदक के रूप में हुआ है। अन उक्त अर्थ न्देने पर आप का रक्षण यहाँ ठीक नहीं वैठेगा, जब कि यहाँ मो अतिशयोक्ति अलकार है हो।

साथ ही विपयिप्रतिपादक विलक्षण विषयप्रतिपादक का अमाव अर्थ लेने पर तो 'रामरावण-योर्युंद्ध रामरावणयोरिव' में भी इस लक्षण की अतिल्याप्ति होगी, क्योंकि यहाँ भी उपमेय का प्रतिपादक शब्द उपमान के प्रतिपादक से विलक्षण नहीं है। समवत पूर्वपक्षी यह उत्तर देगा कि यहाँ तो अनन्वय अलकार है, अत अभेद कल्पना न होने से यहाँ उपमानोपमेय विषय-विषयी नहीं कहलाते। विषय हम उसे कहेंगे जिसका किसी अन्य वस्तु के साथ सादृश्य के आधार पर अभेद स्थापित किया जाता है। इस तरह अनन्वय के उपमान तथा उपमेय में अभेद स्थापना न होने से वे विषयी तथा विषय नहीं है। पूर्वपक्षी का यह उत्तर ठीक है, किंतु अभेद स्थापना रूपक में तो पाई जाती है, अत उक्त लक्षण की अतिल्याप्ति शिलष्ट रूपक में तो होगी ही, क्योंकि वहाँ विषय तथा विषयी दोनों का वाचक पद एक ही वार प्रयुक्त होता है, अलग अलग नहीं। यदि आप कहें कि रूपक में केवल ताद्भूपारोप होता है, अनिश्योक्ति में अमेदाध्यवसाय, तो यह मत ठीक नहीं, वस्तुत रूपकमें भी अमेदाध्यवसाय पाया जाता है। साथ ही इसकी अतिल्याप्ति सारूप्यनिवधन समासोक्ति में भी पाई जानी है।

अत उक्त अतिश्योक्ति लक्षण दुष्ट है। चित्रमीमासा यहीं समाप्त हो जाती है।

# 'अप्यर्धचित्रमीमांसा न मुदे कस्य मांसळा। अनुद्दित धर्माशोरधेंन्दुरिव धूर्जटेः॥' ( ६ )

'अलकार' शब्द की व्युत्पत्ति हैं—'अलकरोतीति अलकार' 'वह पदार्थं जो किसी की शोभा बढाये, किसी को अलकृत करें। लौकिक अर्थ में हम उन कटक कुण्डलादि स्वर्णाभूषणीं को, जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, अलकार कहते हैं। ठीक इसी तरह काव्य के उन उपकरणों को जो कविता-कामिनी की शोमावृद्धि करते हैं, अलकार कहा जाता है। कान्य की मीमासा करते समय इम देखते हैं कि काव्य के उपादान शब्द और अर्थ-शब्दार्थ-हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर की सघटना रक्त, मास, अस्थिपजर से बनी हुई है, ठीक वैसे ही काव्य की सघटना के विभायक तत्त्व शब्दार्थ है। शब्द तथा अर्थ वैसे तो दो तत्त्व हैं, किंतु ये दोनों परस्पर इतने सिहलप्ट हैं कि शब्द के विना अर्थ का अस्तित्त्व नहीं रह पाता तथा अर्थ के दिना शब्द केवल 'नाद' मात्र है। किंतु शब्दार्थ तो लौकिक वाक्यों में भी पाये जाते हैं, तो क्या शब्दार्थ को कान्य मानने पर समस्त लौकिक वाक्य कान्य होंगे ? इस शका के निराकरण करने के लिए जब तक शब्दार्थ के साथ किन्हीं विशेष विशेषणों का उपादान न कर दिया जायगा, तब तक काव्य की निर्देष्ट परिभाषा न वन पायगी। वस्तुत काव्य होने के लिए शन्दार्थ का रसमय होना आवश्यक है। जब तक शब्दार्थ रसमय न होंगे तब तक वे काव्यमहा का बहन न कर सकेंगे। काव्य में रस का ठीक वहीं महत्त्व है, जो शरीर में आत्मा का। यहीं कारण है विश्वनाथ ने कान्य की परिभाषा ही 'वाक्य रसात्मक कान्य' निवद की। रस के अतिरिक्त कान्य के अन्य उपकरण गुण, रीति तथा अलकार है। गुण वस्तुत रस के धर्म है। जैसे आत्मा के धर्म शूरता,

कायरपन, दानशालता आदि है, वैसे माधुर्य, ओजस् तथा प्रसाद रस के धर्म है। रीति शरीर का अवयवसस्थान है, जिस तरह प्रत्येक शरीर की विशेष प्रकार की संघटना पाई जाती है, वैसे ही काव्य में वैदर्मी, गींडो, पाचाली आदि रीतियाँ हैं। 'अर्छकार' शरीर की शोमा वढाने वाले धर्म हैं, जिस तरह कडा, अगूठी, हार आदि के पहनने से शरीर की साथ ही शरीरी को भी शोमा वढाती है, वैसे ही शब्दालकार या अर्थालकार के विनियोग से काव्य के चमत्कार में अभिवृद्धि होता है। इनके अतिरिक्त एक और तत्त्व है—दोष। जिस प्रकार शरीर में पाये जाने वाले काणत्व, खजत्वादि दोष शरीर की शोमा का अपहरण करते हैं, उसी प्रकार काव्य में पाये जाने वाले पदादि दोष काव्य के शोमाविधातक सिद्ध होते हैं। अत. कुशल किय काव्य में सदा औचित्य का ध्यान रखते हुए 'दोषों' को बचाने की चेष्टा करता है तथा रस, गुण, रीति एव अल्कार का यथीचित विनियोग करता है।

चृकि कान्य में रसवत् , सगुण, सालकार तथा निर्दोप शन्दार्थ का होना जरूरी है, यही कारण है मम्मटाचार्य ने कान्य की परिभाषा ही 'तददोषी शदार्थी संगुणावनलकृती पुनः कापि' निवद्ध की है। मन्मट के मत से 'वे शब्दार्थ, जो गुणयुक्त, दोपरिहत तथा कहीं कहीं अनलकार भी हों, काव्य कहलाते हें?। मन्मट की इस परिभाषा के विषय में दो प्रश्न हो सकते हैं-पहले तो मम्मट ने रस व रीति का कोई सकेत नहीं किया १ दूसरे मम्भट ने इस वात पर जोर दिया है कि काव्य में कभी कभी अलकार न भी हों, तो काम चल सकता है, तो क्या काव्य में अळकारों का होना अनिवार्य नहीं ? यद्यपि मम्मट ने रस व रीति का स्पष्टत कोई सकेत नहीं किया है तथापि 'सगुणी' पद के ढारा 'रस' का सकेत कर दिया गया है। गुण वस्तुत आत्मा या रस के धर्म है, कोई भी धर्म विना धर्मी के स्थित नहीं रह सकता, अत. अविनामावसम्बन्ध से 'सगुणौ' 'सरसी' की व्यवना कराते हैं। इस प्रकार मन्मट ने 'सगुणौ' के द्वारा इस वात को द्योतित किया है कि शब्दार्थ रसमय हों। साथ ही रीति का भी गुण से विनष्ठ सम्बन्ध होने के कारण 'सग्रुणी' से 'र्रातिमय' की भी व्यजना हो जाती है। दूसरा प्रश्न नि सदेह विशेष महत्त्व का है। मम्मट ने काव्यप्रकाश में वताया है कि कई काव्यों में स्फुटालकार के न होने पर भी चमत्कारवत्ता पाई जाती है। हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, जहा स्पष्टरूपेण कोई अलकार नहीं, यदि हम परिमापा में 'सालकारीं' विशेषण देते हैं, तो येसे उदाहरण में अकाव्यत्व उपस्थित होगा, इसीलिए इमने इस वात का सकेन किया है कि वैसे तो कान्य के शब्दार्थ सालकार होने चाहिय, पर यदि कमी ? अनलकार भी हों तो कोई हानि नहीं।

निम्न पथ में अनलकार शब्दार्थ होने पर भी कान्यत्व है ही।

यः कीमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रज्ञपा ते चोन्मीळितमाळतीसुरभयः प्रौडा कद्म्वानिलाः। सा चैवास्मि तथापि तन्न सुरतन्यापारळीळाविधी, रेवारोधसि वेतसीवरुतळे चेत समुत्कण्ठते॥ 'यथिप मेरा वर वहीं हैं, जिससे मेरे कॉरीपन को छीना था, ये वे ही चैत्र की रातें हैं खिले हुए मालती पुष्प की सुगन्थ से भरे कदम्ब वायु के वे ही झकोरे हैं, और मैं भी वहीं हू तथापि मेरा मन नर्मदा नदी के तीर पर वेत के युक्ष के नीचे सुरतक्रीडा करने के लिए उत्सुव हो रहा है।'

उक्त पद्य में स्पष्टत कोई अलकार नहीं है, यहा मुख्य चमत्कार रस (शृक्षार) का ही है वैसे इसमें विभावना तथा विशेषोक्ति का सदेहसकर माना जा सकता है, किन्तु वह भी स्फुट नहीं। इसीलिए मम्मटाचार्य ने वताया है कि यहाँ कोई स्फुट अलकार नहीं है—'अत्र स्फुटो न कश्चिदलकार'। सम्भवत कुछ लोग यह कहें कि यहाँ 'रसवत' अलकार तो है ही, तो मम्मट इस शका का निराकरण करते कहते हैं कि 'रस' यहाँ मुख्य है, यदि वह गौण होकर अन्य रसादि का अग हो जाता, तो 'रसवत' अलकार माना जा सकता था, अत वह यहाँ अलकार है, अलकार नहीं—'रसस्य च प्राधान्याञ्चालकारता'।

यहीं दो प्रश्न उपस्थित होते हैं --क्या रस को भी अलकार नहीं माना जा सकता, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति आदि काव्य चमत्कार के कारण होने से अलकार कहलाते हैं, वैसे ही रस (शृङ्गारादि रस) भी काव्य चमत्कार का कारण होने से अलकार मान लिया जाय १ क्या काव्य में (उपमादि) अलकार का होना अत्यावश्यक नहीं है १ मम्मटाचार्य तथा अन्य ध्वनिवादी आलकारिक इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यों देते हैं --

'रस काव्य की आत्मा है, उसकी व्यजना शस्त्रार्थ कराते हैं, तथा वह काव्यवाक्य का वाच्यार्थ न होकर व्यग्यार्थ होता है। वह अलकार्य है, इसीलिए उसे अलकार नहीं कहा जा सकता। अलकार तो वे होते हैं, जो किसी पदार्थ की शोमा वढाते हैं, अर्थात् वे 'शोमातिशायी' हो सकते हैं, शोमा के उत्पादक नहीं। काव्य में 'रस' का होना अत्यावश्यक है, किन्तु अलकार का होना अनिवार्य नहीं, साथ हो अलकार शब्द तथा अर्थ के उपस्कारक वन कर काव्य में स्थित उसी रस के उपस्कारक वनते हैं, ठीक वैसे हीं जैसे हारादि अलकार शरीर की शोमा वढाने के द्वारा आत्मा की शोमा वढाते हैं —

#### उपकुर्वन्ति त सन्तं यऽगद्वारेण जातुचित् । हारादिवदळकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ (कान्यप्रकाश ८२)

कभी कभी 'रस' भी अलकार हो सकता है, पर वह तभी अलकार वन सकता है, जब वह प्रधान न होकर किसी अन्य रसादि का अग हो। जहाँ कोई एक रस अन्य रस का उपस्कारक तथा अग वन कर आय, वहाँ वह अलकार्य तो हो न मकेगा, क्यों कि अलकार्य तो वह अन्य रस होगा, ऐसी स्थिति में उसे अलकार कहा जा सकता है। अत. ध्वनिवाटी 'रसवत' र अलकार वहाँ मानेगा जहाँ रस किसी अन्य रम का अग वन जाय तथा वहाँ अपराग गुणीभ्त व्याय काव्य हो।

अठकारवादी ध्वनिवादी के उक्त मत से महमत नहीं। मारतीय माहित्यशास्त्र के इतिहास का

ત્રવ ]

अनुशोलन करने पर पता चलेगा कि 'रस' को कान्यात्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय ध्वनिकार आनन्दवर्धन को है तथा उन्हींने अलंकार्य तथा अलंकार के भेद को स्पष्ट करते हुए रस 🕏 तथा उपमादि अलकार का पार्थक्य सिद्ध किया है। ध्वनिवादियों से प्राचीन आलकारिक रस का महत्त्व केवल दृश्य काव्य में ही मानते हैं। नाट्याचार्य भरत ने दृश्यकाव्य में रस की महत्ता स्वीकार की थी। किंतु अन्य कान्य में उपमादि अलकारों का ही प्राधान्य रहा। मामह, दण्डी, उद्भट तथा रुद्रट जैसे अलकारवादियों ने अन्य कान्य में अलकारों को ही महत्त्व दिया है, तथा गुण एव अलकार से रिहत कविता को विधवा के समान घोषित किया है:- 'गुणालकाररहिता विधवेव सरस्वती ।' इनके मत से सुन्दर से सुन्दर रमणी का वदन मी विना अलकारों के शोमा नहीं पाता, ठांक वैसे ही सुन्दर से सुन्दर काव्य भी अलकारों के अभाव में श्रीहान दिखाई पडता है-'न कान्तमपि निर्भूप विभाति वनिताननम् ।' उपमादि अरुकारों की मौति रस को भी एक अलकार मान लिया गया। भामह, दण्टा तथा उद्गट ने रसवत्, प्रेयस्, उर्जस्विन् तथा समाहित अलकार के द्वारा रस मानादि अलकार्य का समानेश अलकारों में हां कर लिया था। यद्याप भामहादि के मत का खण्डन कर आनदवर्षन ने रस की महत्ता प्रतिष्ठापित कर दी थी, तथापि कुछ आलकारिक मामह के ही मत की मानते पाये जाते हैं, ये लोग अलकारों क मोह को नहीं छोड पाये हैं। वाग्मट आदि कई आलकारिकों ने फिर भी रस को अलकार हो माना है। कुछ नव्य आलकारिकों ने ध्वनिवादीं के अलकार्य एवं अलकार के भेद को तो स्वीकार कर िया है. र्कित वे इस मत से सहमत नहीं कि अलकार कान्य के लिए अनिवार्य नहीं हैं। चन्द्रालोककार जयदेव ने मम्मट की उक्त परिभाषा के 'अनलकृती पुनः क्वापि' का खण्डन किया है। जयदेव का कहना है कि अलकार कान्य के अनिवार्य धर्म हैं, ठींक वैसे ही जैसे उष्णत्व अग्नि का धर्म है। यदि उष्णत्व के विना अग्नि का अस्तित्व हो सकता हो तो अछकार के विना भी काच्य का अस्तित्व हो सकता है।

## भगीकरोति यः कान्यं शब्दार्थावनलकृती । असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलकृती ॥ (चन्द्रालोक)

इम सबध में इस बात का भी सकते कर दिया जाय कि कान्य की आत्मा रस एव उनके उपस्कारक ग्रुणालकार के परस्पर सबध के विषय में भी आलकारिकों में परस्पर मतभेद हैं। अलकारवाटी विद्वान् उद्भट के मत को मानते हैं, जो ग्रुण तथा अलकार दोनों को कान्य के (या रस के) नियत धर्म मानते हैं। इनके मत से कान्य में दोनों का अस्तित्व होना अनिवार्य है। उद्भट ने उन लोगों के मत को गहुलिकाप्रवाह बताया है जो इस बात की घोषणा करते हैं कि ग्रुण कान्य में समवायवृत्ति से रहते हैं तथा अलकार सथोगवृत्ति से। माव यह है, उन लोगों के मत से ग्रुण कान्य में अविनाभाव सबध से अनुस्यूत रहते हैं, जब कि अलकार कपर से ठोक उन्मा तरह सयुक्त होते हैं, जैसे शरीर के साथ कटककुण्टलादि का सयोग होता है, जिसे अलग भी किया जा सकता है तथा जिसके विना मी शरीर का अस्तित्व बना रहता है। उद्भटने लीकिक

अलकार तथा काञ्यालकार दोनों में समानता मानकर काञ्य में इनकी स्थित सयोग वृत्ति से मानने का खण्डन किया है। उनके मत से काञ्यालकार के विषय में यह वात लागू नहीं होती। काञ्य में उपमादि अलकार माधुर्यादि गुणों की ही मौति समवाय वृत्ति से स्थित रहते हैं।

वामन ने गुणालकार प्रविमाग के विषय में दूसरी कल्पना की है। उनके मत से गुण काल्य के नियत धर्म हैं, दूसरे शब्दों में वे काल्य की शोभा के विधायक हैं, जब कि गुण उस शोभा की वृद्धि करने वाले हैं अर्थात् वे काल्य के अनित्य धर्म हैं। विधायक वे स्वीनवादी ने अशत वामन के इस मत को स्वीकार किया है कि गुण काल्य के नियत धर्म हैं तथा अलकार अनित्य धर्म, गुण का होना काल्य में अत्यावश्यक है, जब कि अलकार का होना अत्यावश्यक नहीं। तथापि ध्वनिवादी इस मत से सन्तुष्ट नहीं कि गुण काल्य शोमा के विधायक होते हैं। वस्तुत ध्वनिवादी काल्य शोमा का वास्तविक कारण रस (याध्वनि) को ही मानता है। तभी तो मम्मटाचार्य ने गुणों को वे नित्यधर्म माना है, जो शौर्यांदि की माँति काल्य के आत्मरूप रस के उत्कर्ष हेतु हैं —

## ये रसस्यांगिनो धर्मा' शोर्यादय इवात्मनः । उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचळस्थितयो गुणाः ॥ (कान्यपकाश ८-१)

जब कि अलकार 'रस' के धर्म न होकर केवल उपकारक होते हैं, तथा वे इसके साथ साक्षात्। सबध न रख कर शब्दार्थ से सबद्ध होते हैं, साथ ही कान्य में वे आवश्यक नहीं होते। इसीलिए साहित्य दर्पगकार विश्वनाथ ने अलकार की परिमाषा निवद्ध करते समय इस वात का सकेत किया है कि अलकार शब्दादि के अस्थिर धर्म होते हैं तथा उसके द्वारा रस के उपकारक होते हैं —

# शन्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मारशोभातिशायिन । रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेंऽगदादिवत् ॥ ( साहित्यदर्पण १०-१ )

इस प्रकार स्पष्ट है:---

- (१) अलकार रस के धर्म न होकर शब्दार्थ के धर्म हैं, जब कि गुण रस के धर्म हैं।
- (२) अलकार शब्दार्थ के भी अनित्य या अस्थिर धर्म हैं, उनका शब्दार्थ में होना अनिवार्य नहीं, जबिक गुण रस के स्थिर धर्म हैं।
- (३) अलकार काव्य की श्रोमा के विधायक नहीं, वे तो केवल शोमा की वृद्धि भर करते हैं, शोमा की सृष्टि तो रस करता है।
  - (४) अलकार शब्दार्थ की शोमा वढा कर उसके द्वारा रस के उपस्कारक वनते हैं।

१ 'समवायवृत्त्या शौर्यादय सयोगवृत्त्या च हारादयः इत्यस्तु गुणालकाराणां भेद , ओजः प्रभृतीनामनुप्रासोपमादीना चोमयेपामि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गद्बलिकाप्रवाहेणैवेषा भेद ।

—मट्टोद्भट का मत ( मन्मट के द्वारा चद्दधृत ) काव्यप्रकाश अष्टम उल्लास ।

<sup>॰</sup> कान्यशोभाया कर्तारो धर्मा गुणा । तदतिशयहेतवस्त्वच्ह्वारा ।

<sup>—</sup>काञ्यालकारमृत्रवृत्ति ३१ ८-२

(५) ये ठीक वैसे ही रस के उपस्कारक होते हैं, जैसे अगदादि आभूषण शरीर की शोभा । कर शरीरी के उपस्कारक वनते हैं।

#### अलंकारों का वर्गीकरण

हम देखते हैं कि अलकार शब्दार्थ के अनित्य धर्म हैं, अत शब्द एव अर्थ दोनों के पृथक्-पृथक् कतार होंगे। कुछ अलकार शब्द से सबद होते हैं, कुछ अर्थ से, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो व्य तथा अर्थ दोनों से सबद होते हैं। इस तरह अलकार तीन तरह के होंगे—शब्दालकार, गिलकार तथा उभयालकार। अलकारों के विषय में मम्मटाचार्य का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि अलकार जिस पर आश्रित हो, वह उसका अलकार कहलाता है-'यो यदाश्रितःस तदलंकारः'। व यह है, जो चमत्कार शब्द या अर्थ पर आश्रित हो वह शब्दालंकार या अर्थालंकार है तथा जो मत्कार शब्द या अर्थ पर आश्रित हो वह शब्दालंकार या अर्थालंकार है तथा जो मत्कार शब्द को कारण, उम शब्द को हटा कर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया मकता। ऐसा करने से चमत्कार नष्ट हो जायना। इमोलिये शब्दालकार सदा 'शब्दपरिवृत्ति' ति सह पाना, वह 'शब्दपरिवृत्त्यमहिष्णु' होता है। अर्थालकार में यह वात नहीं है, वहाँ स्तविक चमत्कार शब्द में न होने के कारण किसी भी शब्द को हटाकर पर्यायवाची शब्दका गोग करने पर भी चमत्कार वना रहता है। यही कारण है, अर्थालकार 'शब्दपरिवृत्त्यसिहिष्णु' ना है। हम दो उदाहरण ले लें—

#### (१) कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। उहि खाये बौराय है, उहि पाये ही बौराय॥

इस पद्य में 'यमक' नामक शब्दालकार है। 'कनक' इस शब्द का दो वार भिन्न-भिन्न अर्थ प्रयोग किया गया है, एक स्थान पर इसका अर्थ है 'सुवर्ण' दूसरे स्थान पर 'आक'। यहाँ मत्कार इम प्रकार एक से ही पद के दो वार दो अर्थों में प्रयोग करने के कारण है। यदि एक अर्थ में इम शब्दपरिष्टित कर देंगे तो अलकार नष्ट हो जायगा। 'कनक आकर्ते सौगुनी' क करने पर पद्य का चमत्कार नष्ट हो जायगा तथा यहाँ कोई अलकार न रहेगा।

#### (२) कमङमिव सुन्द्रं तन्सुखम्।

इस उक्ति में पूर्णोपमा अलकार है। यदि इस उक्ति को 'अञ्जीमन मनोहर तदाननम्', इसहरां तद्धदनम्' इत्यादि रूपों में परिवर्तित कर दिया जाय, तो भी उपमा का चमत्कार वना ना है। अत स्पष्ट है, यहाँ हम शब्दपरिवृत्ति कर मकते हैं, जब कि उपयुंक्त उदाहरण में नहीं। हम एक तीसरा उदाहरण ले लें — 'स्वन्मुखं रात्रों दिवापि अञ्ज्ञशोमां घत्ते' (तुम्हारा मुख । में और दिन में भी अञ्ज (चन्द्रमा, कमल) की शोमा को धारण करता है)। यहाँ दो कार है, एक निवशंना नामक अर्थालकार, दूसरा इलेप नामक शब्दालकार। जहाँ तक निदर्शना ना अश है, उस अंश में शब्दपरिवृत्ति करने पर भी चमत्कार बना रहेगा, किंतु 'अञ्ज' पष्ट परिवृत्ति कर 'चन्द्र' या 'कमल' एक पद का प्रयोग करने पर इलेप का चमत्कार नष्ट हो

जायगा। अत इस उदाहरण में 'अब्ज' पद 'परिवृत्तिसिह्ब्णु' नहीं है, बाकी पद 'परिवृत्तिसिह्ब्णु' हैं। हम चाहे तो 'तवाननं निशि दिनेऽपि अब्जळीळामनुभवित' कर सकते हैं, तथा दोनों अलकारों का चमत्कार अष्ठुण्ण बना रहेगा।

शब्दाळंकारः—शब्दाळकार की सबसे वही विशेषता 'परिवृत्त्यसिहण्णुत्व' है। इस आधार पर विद्वानों ने केवल छः शब्दालकार माने हैं.—१. अनुप्रास, २ यमक, ३ इलेष, ४ वक्रोक्ति, ५ पुनरुक्तवदामास तथा ६ चित्रालकार। सरस्वतीकठामरण में भोजने २४ शब्दालकारों की तालिका दो है पर उनमें अधिकतर शब्दपरिवृत्तिसिहिण्णु हैं, अत वे शब्दालकार नहीं कहला सकते।

पठन्ति शब्दालकारान् बहुनन्यान्मनीषिणः। परिवृत्तिसहिष्णुरवात् न ते शब्देकमागिनः॥

इसीलिए कान्यप्रकाश के टीकाकार सोमेश्वर ने छः शब्दालकार ही माने हैं —

वक्रोक्तिरप्यनुप्रासो यमक श्लेषचित्रके ।

पुनरुक्तवदामासः शब्दालकृतयस्तु षट्॥

दीक्षित ने कुवल्यानन्द तथा चित्रमीमासा दोनों रचनाओं में शब्दालकार का विवेचन नहीं किया है, इसका सकेत हम कर आये हैं। यहाँ सक्षेप में इन अलकारों का लक्षणोदाहरण देना अनावश्यक न होगा।

(१) अनुप्रास: -- जहाँ एक सी व्यक्षन ध्वनियाँ अनेक शब्दों के आदि, मध्य या अन्त में क्रम से प्रयुक्त हों, वहाँ अनुपास होता है, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य में समान वर्णी (व्यक्षनों) का प्रयोग अनुपास है। (वर्णसाम्यमनुपासः। मन्मट)

उदाहरण -

उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूतचृताङ्कर-क्रीडत्कोकिलकाकलीकलकलैस्द्रीर्णकर्णन्वरा । नीयते पथिकै कथं कथमपि ध्यानावधानचण-प्राप्तप्राणसमासमागमरसोल्लासैरमी वासराः॥

अनुप्रास के छेक, पृत्ति, श्रुति तथा लाट ये चार भेद माने जाते हैं, जो अन्यत्र देखे जा सकते हैं।

(२) यमक—जहाँ एक-से स्वरन्यक्षनसमृह (पद) की ठींक उसी क्रम से भिन्न मिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, वहाँ यमक होता है।

सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरम्यक्षनसहते । क्रमेण तेनेवाचृत्तिर्यमक विनिगद्यते ॥ (विश्वनाथ)

उदाहरण ---

नवपलाशपलाशवन पुरःस्फुटपरागपरागतपङ्कजम् ।

'राजा दशरथ ने नवीन पत्तों से युक्त पलाशवन वाले पराग से युक्त कमळ वाले तथा कोमल लताओं के अग्रमाग वाले फूलों की सुगध से भरे वसत को देखा'।

इस पद्य में 'पलाश'-'पलाश', 'परागत-परागत' 'लतांत-लतात' 'मुर्सि-मुर्सि' में एक-से स्वरव्यक्षनसमूह की ठीक उसी क्रम से मिन्नार्थक आवृत्ति पाई जाती है, अतः यहाँ यमक अलकार है।

- (३) रलेप—रलेप को मन्मटादि आलंकारिकों ने शब्दालंकार माना है। बहाँ रलेप में शब्दारिवृत्तिसिहण्णुत्व पाया जाता है, वहाँ ये अर्थरलेप नामक अर्थालंकार मानते हैं, तथा जहाँ उसमें परिवृत्तिसिहण्णुत्व नहीं पाया जाता, वहाँ शब्दालकार मानते हैं। इस सवध में तोन मत हैं:—१ कुछ विद्वान् रलेप के सभग तथा अभग दोनों भेदों को शब्दालकार मानते हैं, जिनमें प्रमुख आलकारिक मन्मट है।
- २ कुछ आलंकारिक (रुव्यकादि) समगइलेप को शन्दालकार मानते हैं तथा अमगइलेप को अर्थालकार।
- 3. कुछ आलकारिक (अप्पय दीक्षितादि) समग तथा अमग दोनों तरह के इलेप को अर्थालकार मानते हैं। कुवलयानद में दीक्षित ने बताया है कि वे दोनों को अर्थालकार मानते हैं इमकी पृष्टि चित्रमीमासा में की गई है, किंतु चित्रमीमासा में इलेप अलकार का कोई प्रकरण नहीं मिलना।

इस प्रकार दीक्षित के मत से इलेप शन्दालकार न होकर अर्थालकार ही है। यही कारण है, दीक्षित ने कुवलयानट में इलेप अलकार के जो उदाहरण दिये हैं, वे मन्मट के मत से इलेप नामक शन्दालकार होंगे.—

- (१) सर्वदो माधव पायात् स योञां गामदीघरत्।
- (२) अञ्जेन खन्मुख तुल्यं हरिणाहितसक्तिना ॥

इलेप अलकार के लक्षणोदाहरण यन्थ में देखे जा सकते हैं।

(४) वक्कोक्ति — ठीक यही वात वक्कोक्ति के विषय में कही जासकती है। मन्मटाटि आलकारिक वक्कोक्ति को शब्दालकार मानते हैं तथा इसके इलेप एवं काकु ये दो भेद मानते हैं। दीक्षित ने वक्कोक्ति को अर्थालकार मानते हैं। वक्कोक्ति को अर्थालकार मानने वाले मर्वप्रथम आलकारिक रूप्यक हैं, जिन्होंने इसे गृहार्थ प्रतीतिमूलक अर्थालकारों में माना है। अलकार-सर्गस्व में वक्कोक्ति का विवेचन शब्दालकारों के साथ न कर अर्थालकार प्रकरण में व्यालोक्ति के बाद तथा स्वमावोक्ति से पहले किया गया है। मन्मट के मत का अनुकरण बाद के आलकारिकों में केवल साहिलदर्पणकार विश्वनाथ ने किया है, तो इसे स्पष्टतः शब्दालकार मानते हैं। शोभाकरिमन्न, विधानाय, विधाधर तथा अप्पय दीक्षित ने स्थाक के ही मत का अनुकरण कर वक्कोक्ति को अर्थालकार ही माना है। दीक्षित ने वक्कोक्ति के तीन भेद माने हैं-—शब्दरलेपमूला, अर्थब्लेपमूला नथा काकुमूला वक्कोक्ति शब्दालेपमूला तथा काकुमूला वक्कोक्ति काकुम्लाक्ति काकुमूला वक्काक्ति काकुमूला वक्काक्ति स्वाविक्ति काकुमूला वक्कोक्ति काकुमुला वक्किक्ति काकुमूला वक्कोक्ति काकुमूला वक्किक काकुमूला वक्किक काकुमूला वक्किक काकुमूला काकुमूला काकुमूला वक्किक काकुमूला काकुमूला

लकार ही होंगे। अर्थरलेषमूला वक्रोक्ति में वक्रोक्ति अलकार न मानकर समवतः मम्मटादि ध्वानवा न्यक्षना न्यापार मानना चाहेंगे और इस तरह वहाँ ध्वनि का गुणोमूत व्यग्य काव्य मानेंगे।

वक्रोक्ति के रुक्षणोदाइरण अन्य में देखे जा सकते हैं। शब्दालकार के भी उदाइरण वे होंगे, हाँ 'भिचार्यों स क यातः सुतनुः' इत्यादि पच वक्रोक्ति शब्दालकार का उदाइरण नहीं क्योंकि वहाँ शब्दपरिवृत्तिसिहण्णुत्व पाया जाता है।

(५) पुनरुक्तवदासासः—पुनरुक्तवदामास के विषय में भी मतमेद है। अलकारसर्वस्वक रूयक इसे अर्थालकार मानते हैं। मम्मट, शोमाकरिमत्र, विश्वनाथ आदि इसे शब्दालका मानते हैं। वैसे मम्मट ने पुनरुक्तवदामास का एक प्रकार वह भी माना है, जहाँ इसमें शब्दाथ सयालकारत्व पाया जाता है।

जहाँ भिन्न भिन्न स्वरूप वाले ऐसे शब्द प्रयुक्त हों जिनका वस्तुत एक ही अर्थ नहीं होत फिर भी आपावतः एक ही अर्थ प्रतीत होने से पुनरुक्ति जान पडती है, वहाँ पुनरुक्तवदाभा अलकार होता है।

चदाहरण--

## चकासत्यंगनारामाः कौतुकानन्दहेतवः । तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधाः पारर्ववर्तिनः ॥

'उस राजा के निकटवर्ती सुन्दर चित्तवाले पण्डित लोग, प्रशसनीय अगवाली सुन्दरी स्त्रिय के साथ क्रीडा का आनन्द मोगने वाले और नाच गान आदि के कौतुक (चमत्कार) तथा आनन्द (सुखोपमोग) के पात्र वनकर, सुशोभित होते हैं।'

इस पद्य में 'अगना-रामा' 'कौतुक-आनन्द' 'द्युमनस -विवुधा' में आपातत पुनरुचि प्रतीत होतो है, किन्तु इनका प्रयोग मिन्न २ अर्थ में होने से यहाँ पुनरुक्तवदामास अलकार है।

(६) चित्रालंकार:—कमो कमी किव किसी पद्यविशेष के वर्णों की रचना इस तरह की करता है कि उन्हें एक विशेष कम से सजाने पर कमल, छत्र, धनुष, हस्ति, अश्व, धवज, खड्ग आदि का आकार वन जाता है। इस प्रकार के चमत्कार को चित्रालकार कहा जाता है। श्रेष्ठ किव तथा आलोचक इसे देय समझते हैं।

अर्थालकारों का वर्गीकरण'—अर्थालकारों को किन्हीं निश्चित कोटियों में विभक्त किया जाता है। ये हैं-—१ सादृश्यगर्म, २ विरोधगर्म, ३ श्वहलाबन्ध, ४ तर्कन्यायमूलक, ५ वाक्यन्यायमूलक ६ लोकन्यायमूलक ७ गृढार्थप्रतीतिमूलक। रुप्यक के मतानुसार यह वर्गीकरण निम्न है:—

- (१) सादरयगर्भ—रस कोटि में सर्वप्रथम तीन भेद होते हैं —भेदाभेदप्रधान, अभेद-प्रधान तथा गम्बीपम्याश्रय। इनमें भी अभेदप्रधान के दो भेद होते हैं —आरोपमूलक तथा अध्यव-सायमूलक।
  - (क) मेदाभेदप्रधान-उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरण।
  - ( ख ) आरोपमूलक अभेदप्रधान-रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिमान् , उल्लेख, अपहुति।

- (ग) अध्यवसायमूळक अभेदप्रधान—उत्प्रेक्षा, अतिश्योक्ति ।
- (घ) गन्यौपन्याश्रय—तुल्ययोगिता, दोपक (पदार्थंगत), प्रतिवस्तूपमा दृष्टान्त, निद्रश्चना वाक्यार्थंगत), व्यतिरेक, सहोक्ति (भेदप्रधान), विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर (विशेषणवि-द्रस्याश्रय), परिकराकुर (विशेषविच्द्रिस्याश्रय), इलेप (विशेषण-विशेष्यविच्द्रिस्याश्रय) । प्रस्ततप्रशसा, अर्थान्तरन्यास, पर्यायोक्ति, ज्याजस्तुति, आक्षेप।
  - (२) विरोधगर्भ —िवरोध, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, असगति, विषम, मम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, ज्याघात ।
  - (३) ऋष्वलावन्ध-कार्णमाला, एकावली, मालादीपक, सार ।
  - (४) तर्कन्यायमूलक—कान्यलिंग, अनुमान।
  - (५) वास्यन्यायमूलक-यथासल्य, पराय, परिवृत्ति, परिमल्या, अर्थापत्ति, विकल्प, ममुच्चय, समाथि।
  - (६) लोकन्यायमूलक-प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्गुण, अतद्गुण, उत्तर '
  - (७) गूडार्थप्रतीतिमूलक-मूक्म,न्याजीकि, वक्रोक्ति, स्वमावोक्ति, भाविक, सन्तृष्टि, सकर

# कतिपय अलंकारों का स्वरूप और उनका अन्य अलंकारों से वैषम्य

#### (१) उपमा

- (१) उपमा में एक वस्तु को तुलना किसी अन्य वस्तु से गुगिक्रियािंद धर्म के आधार पर की जाती है।
- (२) यह भेदाभेदप्रधान साधर्म्यमूलक अलकार है।
- (३) इसके चार तत्त्व होते हैं उपमेय, उपमान, माधारण धर्म तथा वाचक शब्द । चारों तत्त्वों का प्रयोग होने पर पूर्ण उपमा होती है और किसी एक या अधिक का अनुपादान होने पर नुप्ता होती है।

उपमा तथा अनन्वय--उपना के उपमान तथा उपमेय भिन्न भिन्न होते हैं, अनन्वय में उपमेय ही स्वय का उपमान होता है।

उपमा तथा उपमेयोपमा — उपमा एक वाक्यगत होती है, उपमैयोपमा नटा दो वास्यों में होती है तथा वहीं दो उपमारें पार्ट जाती है। उपमैयोपमा में प्रथम वाक्य का उपमेय दितीय उपमा का उपमान तथा प्रथम उपमा का उपमान दितीय उपमा का उपमेय हो जाता है।

उपमा तथा उछोचा—उपमा भेटाभेदप्रधान माधर्म्यमूलक अल्हार है, जर कि उत्पेक्षा अभेदप्रधान या अध्यवसायमूलक अल्कार है। उपमा में उपमेय उथा उपमान की तुलना की जाती है, जब कि उत्पेक्षा में प्रकृत (उपमेय) में अप्रकृत (उपमान) की मनावना की जाती है।

६ कु० भू०

उपमा तथा रूपक:—उपमा भेदाभेदप्रधान अलकार है, जब कि रूपक अभेदप्रधान अलकार है। उपमा का वास्तिविक चमत्कार साधम्यं के कारण होता है, जब रूपक का चमत्कार 'विषय (उपमेय) पर विषयी (उपमान) के आरोप या ताद्रूप्थापत्ति के कारण होता है।

#### (२) रूपक

- (१) रूपक अभेदप्रधान साधर्म्यमूलक अलकार है। अतः इसमें सादृश्य सम्बन्ध का होना आवश्यक है। दसरे शब्दों में यहाँ गीणी सारोपा लक्षण होना आवश्यक है।
- (२) इसमें आरोपविषय (उपमेय) पर आरोप्यमाण (उपमान) का आरोप किया जाता है, अर्थात् यहाँ उपमेय को उपमान के रग में रग दिया जाता है।
- (३) यह आरोप सदा आहार्य या किनकिल्पित होना चाहिए, स्नारसिक (वास्तविक) या अनाहार्य नहीं।
- (४) 'आरोप सदा चमत्कारी हो, ऐसा न होने पर 'गौर्वाहीक 'की तरह रूपक अलक्कार न हो सकेगा।
- (५) उपमेय पर उपमान का आरोप श्रौत या शाब्द हो, आर्थ नहीं। अर्थगत होने पर रूपक न होकर निदर्शना अलकार हो जायगा।
- (६) रूपक में साधारण धर्म सदा स्पष्ट होना चाहिए। प्राय रूपक में साधारण धर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु कर्मी-कभी किया भी जा सकता है, जैसे इस पिक्क में—'नरानम्ब न्यातं त्विमह परम भेपजमिस ।'

रूपक तथा उपमा—(देखिये, उपमा)।

रूपक तथा उद्मेचा— रूपक में किव यह मानते हुए भी मुख चन्द्रमा नहीं है, उनके अतिसाम्य के कारण मुखपर चन्द्रमा का आरोप कर देता है। इस स्थिति में उसकी चित्तवृत्ति में अनिश्चितता नहीं पाई जाती। उत्प्रेक्षा में किव की चित्तवृत्ति किसी एक निश्चय पर नहीं पहुच पाती, यद्यपि उसका विशेष आकर्षण 'चन्द्रमा' के प्रति होती है। उत्प्रेक्षा भी एक प्रकार का सशय (सदेह) हो है, पर इम सशयावस्था में टोनों पक्ष समान नहीं रहते, विल्क उपमानपक्ष वलवान् होता है। इसीलिए उत्प्रेक्षा को 'उत्कटककोटिक सशय' कहा जाता है।

रूपक तथा सदेह— रूपक में किव की चित्तवृत्ति अनिश्चित नहीं रहती, जब कि मदेह में वह अनेक पश्चों में दोलायित रहनी है।

रूपक तथा समरण — होनों माइन्यमूलक अलकार हैं। रूपक में एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, जब कि स्मरण में सदृश वस्तु को देख कर पूर्वानुभून वस्तु भ स्मरण में उपमान को देखकर उपमेय की या उपमेय को देखकर उपमान की अथवा तत्सवद वस्तु की भी स्मृति हो सकनी है, किंतु रूपक में उपमेय ही आरोप-विषय हो मकना है।

रूपक तथा अतिशयोक्ति—अतिशयोक्ति के प्रथम भेद (भेदे अभेदरूपा अतिशयोक्ति) से रूपक में यह समानता है कि दोनों अभेदप्रधान अलकार हैं। किंतु रूपक में ताद्र्प्य पाया जाता है, जब कि अतिशयोक्ति में अध्यवसाय होता है, अर्थात् अतिशयोक्ति में विपयी ( चन्द्र ) विपय ( मुख) का निगरण कर लेता है। रूपक में गीणो सारोपा लक्षणा होती है, तो अतिशयोक्ति में गीणी साध्यवसाना लक्षणा।

रूपक तथा निदर्शना—(देखिये, निदर्शना)।

# (३) उत्मेक्षा

- (१) यह अभेदप्रधान साधर्म्यमूलक अलकार है।
- (२) इसमें अतिश्वयोक्ति की तरह विषयी विषय का अध्यवसाय करता है, कितु उससे इसमें यह भेद है कि अतिश्वयोक्ति में अध्यवसाय सिद्ध होता है, उत्प्रेक्षा में साध्य, यही कारण है कि यहाँ दोनों का स्वशन्दत उपादान होता है।
  - (३) यहाँ स्वरूप, हेतु या फल को अन्य रूप में समावित किया जाता है।
  - (४) यह समावना सदा आहार्य या कल्पित होती है।
- (५) समावना के वाचक शब्द इव, मन्ये, घ्रव बादि का प्रयोग करने पर वाच्या उत्पेक्षा होती है। वाचक शब्द का अनुपादान होने पर गन्या या प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा होती हैं, जैसे इस-पक्ति में — 'त्वत्कीर्तिर्भ्रमणश्चान्ता विवेश स्वर्गनिम्नगाम्'।

उत्प्रेचा तथा उपमा—( देखिये, उपमा )। उत्प्रेचा तथा रूपक—( देखिये, रूपक )।

उद्येचा तथा संदेह—दोनों सशयमूलक अलकार हैं, जिनमें किसी एक पश्च का पूर्ण निश्चय नहीं हो पाता। यह मुख है या चन्द्रमा है, इस तरह की अनिश्चितता दोनों में रहती है, किंतु भेद यह है कि सदेह में दोनों पक्ष समान होते हैं, अतः चित्तवृत्ति की किमी एक पक्ष का मोह नहीं होता। उत्प्रेक्षा में चित्तवृत्ति की उपमानपक्ष का मोह रहता है, उपमान के प्रति उत्तका विश्चेष झुकाव होता है। इसी को 'मन्ये, शके' आदि के द्वारा व्यक्त करते हैं।

उत्पेचा तथा अतिशयोकि—शेनों अध्यवसायमूलक अलकार है। अनिश्योक्ति में अध्यव-साय के सिद्ध होने के कारण विषयो विषय का निगरण कर छेता है, अन विषय का स्वश्नद्रत उपादान नहीं होता। उत्प्रेक्षा में अध्यवसाय साध्य होने के कारण विषय का उपादान होता है। वस्तुत उत्प्रेक्षा, सदेह तथा अतिश्योक्ति की वह मध्यवर्ती स्थित है, अब सशय को छोटने के लिए चित्तवृत्ति धीरे-धीरे उपमान की ओर शुक्रने लगती है। जब वह पूरी तरह उपमानपद्ध की ओर शुक्र जाती है तथा उत्प्रेक्षा या मन्देह विलकुल नहीं रहता तो अतिश्योक्ति हो जानी है। इस तरह उत्प्रेक्षा में किसी सीमा तक अनिधितता पाई जानी है, अब कि अतिश्योक्ति में उपमानत्व (चन्द्रत्व) का पूर्ण निश्चय होता है। इतना सबेठ कर देना आवश्यक होगा कि टोनों अलकारों में साधम्यैनस्थना आहार्य होता है।

# (४) अतिशयोक्ति

- (१) अतिशयोक्ति अलकार के पाँच भेद होते हैं, इनमें प्रथम चार भेद साइश्यमूलक हैं, पाँचवा भेद कार्यकारणमूलक।
- (२) अतिश्वयोक्ति अभेदप्रधान अध्यवसायमूलक अलकार है, जिसमें अध्यवसाय (विषयी के द्वारा विषय का निगरण) सिद्ध होता है।
- (३) अतिशयोक्ति के समस्त भेद आहार्यशान पर आश्रित होते हैं।
- (४) अतिशयोक्ति के प्रथम भेद में भिन्न वस्तुओं में सादृश्य के आधार पर अभिन्नता स्थापित की जाती है। यहाँ साध्यावसाना गौणी लक्षणा पाई जाती है।
- (५) अतिश्वोक्ति के दूसरे भेद में अभिन्न वस्तु में ही 'अन्यत्व' की कल्पना कर भिन्नता स्थापित की जाती है।
- (६) अतिश्रयोक्ति के तीसरे भेद में दो वस्तुओं में परस्पर सबध के होते हुए भी असवध की कल्पना की जाती है।
- (७) अतिशयोक्ति के चौथे भेद में दो वस्तुओं में परस्पर कोई वास्तविक सवध न होते हुए भी सवधकल्पना की जाती है।
- (८) अतिशयोक्ति के पाँचवे भेद में कारण तथा कार्य के पौर्वापर्य का व्यतिक्रम कर दिया जाता है, या तो कारण तथा कार्य की सहभाविता वर्णित की जाती है, या कार्य की प्राग्माविता। दीक्षित ने इस भेद को दो भेदों में वाँटकर अल्यन्तातिशयोक्ति तथा चपलातिशयोक्ति की कल्पना कर डाली है। इस तरह दीक्षित के मत से अतिशयोक्ति के द्य भेद होते हैं।

अतिशयोक्ति और रूपक—(दे० रूपक)।

अतिशयोक्ति और उत्प्रेचा—(दे० उत्प्रेक्षा)।

पाँचवी अतिशयोक्ति और असगित—शेनों कार्यकारणमूलक अलकार हैं, एक कार्यकारण के कालगत मान से सबद है, दूसरा कार्यकारण के देशगत मान से। कार्यकारण के कालगत व्यतिक्रम के प्रौढोक्तिमय वर्णन में पाँचवी (तथा छठी) अतिशयोक्ति होती है, कार्यकारण के देशगत व्यतिक्रम के प्रौढोक्तिमय वर्णन में असगित अलकार होता है।

# (५) स्मरण, सन्देह तथा भ्रांतिमान्

- (१) तीनों सादृश्यमूलक अलकार है। स्मरण भेदाभेदप्रधान अलकार होने के कारण उपमा के वर्ग का अलकार है, जब कि सदेह एव आतिमान् अभेदप्रधान अलकार होने के कारण रूपक वर्ग के अलकार है।
- (२) स्मरण अलकार में किसी वस्तु को देखकर सदृश वस्तु का स्मरण हो आता है। अत दसमें था तो उपमान को देखकर उपभेय का स्मरण हो आता है या ऐसा मी हो -सकता है कि उपभेय को देखकर उपमान का स्मरण हो आय। साथ ही स्मरण अलकार में किसी वस्तु को देखकर तत्मदृश वस्तु से सबद वस्तु के स्मरण का भो समावेश होता है।

- (३) संदेह अछकार में एक ही प्रकृत पदार्थ में कविष्रतिमा के दूगरा अप्रकृत की सशयावस्था त्यन्न की जाती है। यह सशय आहार्य या स्वारिसक किसी भी तरह का हो सकता है। छकार होने के लिए किसी भी सदेह में चमत्कार होना आवश्यक है, अतः 'स्थाणुर्वा ,रुपो वा' सदेहालकार नहीं हो सकता। आलंकारिकों ने इसके तीन भेद माने हैं.—शुद्ध, नश्चराम तथा निश्चयाना।
- (४) श्रातिमान् अल्कार में कविप्रतिभा के द्वारा प्रकृत में अप्रकृत का मिथ्याशान होता है। हि शान सदा अनाहार्य या स्वारिसक होता है। क्ताष्ट्रयमूलक आित होने पर ही यह अल्कार तेता है। साथ ही अल्कार होने के लिए चमत्कार का होना आवश्यक है, अतः शुक्ति में जतश्राति को अल्कार नहीं माना जायगा।

सदेह तथा उछेचा—(दे० उत्प्रेक्षा)। सदेह तथा रूपक—(दे० रूपक)।
अांतिमान् तथा उछेचा—दोनों अलकारों में साहरय के कारण प्रकृत में अपकृत का
प्रान होता है, किंतु आतिमान् में यह ज्ञान स्वारितक होता है, उत्प्रेक्षा में आहार्य, साथ ही
ब्रातिमान् में मिथ्याज्ञान निश्चित होता है, ज्यिक को केवल अपकृत का ही ज्ञान होता है, जब कि
प्रिक्षा में ज्ञान अनिश्चयात्मक होता है, अर्थात यहाँ प्रकृत में अप्रकृत की केवल संभावना
होती है, यही कारण है कि उछेक्षा में व्यक्ति को प्रकृत तथा अपकृत दोनों का भान रहता है।

भ्रांतिमान् तथा प्रथम अतिशयोक्ति—शेनों माइन्यमूलक अलकार है। दोनों में प्रकृत में केवल अपकृत का ग्रान होता है। साथ ही दोनों में प्रकृत या विषय का ज्यादान नहीं होता। केंतु भ्रांतिमान् में अभेदज्ञान किसी दोष पर आश्रित है, व्यक्ति (चकीर) को अपनी गलनी में 'मुख' चन्द्रमा दिखाई पटता है, यही कारण है, भ्रांतिमान् में अभेटग्रान अनाहार्य या चारसिक होता है, जब कि अतिशयोक्ति में यह आहार्य होता है। व्यक्ति यह जानते हुए मी यह मुख है, उसे चप्रमा कहता है।

आंतिमान् तथा रूपक—होनों अनेदप्रधान अल्कार है। आतिमान् अनाहार्यद्यान पर आश्रित है, रूपक आहार्यद्यान पर। आतिमान् में शाना को केवल अप्रकृत का हो शान होता है, जब कि रूपक में टमे दोनों (विषय तथा विषयों) का शान होता है।

भ्रांतिमान् तथा मीलित—रोनों अलकारों में किनी एक वन्तु का छान नहीं हो पाता, किंतु भ्रांतिमान् में प्राना का विषय एक टी वस्तु होती है तथा उसे गलनी से उसमें इसरी स्मान वस्तु का मान होता है, जब कि मीलित अलकार में शाना का विषय दो समानधर्मी वस्तु होनी है तथा दनमें से एक वस्तु दनकी वलवान् होनी है कि वह समीपस्थ अन्य वस्तु को अपने आप में दिया होनी है, फलन, छाना को दोनों का प्रथक्ष्यक् छान नहीं हो पाना।

# (६) अपह्नुति

(१) यह भी अभेदप्रधान अनकार है। कुछ आनकारिकों के मन मे अपस्ति केवन साइद्दर सबप में ही होती है, वितु दण्टो, जयदेव तथा दोश्चित माइद्येतरसवप में भी अपस्ति मानने हैं।

- (२) इसमें एक वस्तु (प्रकृत) का निषेध कर अन्य वस्तु (अप्रकृत) का आरोप किया जाता है
- (३) अपहति में प्रकृत का निषेध आहार्य होता है।
- (४) यदि निषेध स्पष्टत 'न' के द्वारा होता है और निषेधवाक्य तथा आरोपवाक्य भिन्न-भि होते हैं तो यहाँ वाक्यभेदवती अपद्वृति होती है, इसे दीक्षित शुद्धापद्वृति कहते हैं। यदि निषेध छल, कपट, कैतव आदि अपद्वृति वाचक शब्शों के द्वारा किया जाता है तो यहाँ दो वाक्य नह
  - होते, इसे दीक्षित ने कैतवापहुति कहा है।
    (५) शुद्धापहुति या वाक्यभेदनती अपहुति में या तो निषेधवाक्य पहले हो सकता है
    या आरोपवाक्य।
- (६) दीक्षित ने जयदेव के ढग पर छेकापह्नुति, भ्रान्तापह्नुति तथा पर्यस्तापह्नुति जैसे अपह्नुति भेदों की भी कल्पना की है।

अपह्नुति तथा रूपक—दोनों अभेद प्रधान सादृश्यमूलक अलकार हैं तथा दोनों में प्रकृत (विषय) पर अप्रकृत (विषयी) का आरोप पाया जाता है। दोनों में यह आहार्यश्चान पर आश्रित है। किंतु अपह्नित में प्रकृत का निषेध किया जाता है, जब कि रूपक में प्रकृत का निषेध नहीं किया जाता।

अपह्नुति तथा व्याजोक्ति—दोनों अलकारों में वास्तविकता का गोपन कर अवास्तविक वस्तु की स्थापना की जाती है। दोनों ही अलकारों में वास्तविकता का निषेध (या गोपन) आहार्यज्ञान पर आश्रित होता है। किंतु प्रथम तो अपह्नित सादृश्यमूलक अलकार है, व्याजोक्ति गूटार्थप्रतीति मूलक अलकार; दूसरे अपह्नुति में वक्ता प्रकृत का निषेध कर अप्रकृत की स्थापना इसलिए करता है कि वह प्रकृत वस्तु का उत्कर्ष द्योतित करना चाहता है, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता वास्तविक वात का गोपन कर उसी के समान लक्षण वालो अवास्तविक वात की स्थापना इसलिए करता है कि वह श्रोता से सच वात को द्यापकर उसे अज्ञान में रखना चाहता है।

## (७) तुल्ययोगिता

- (१) तुल्ययोगिता गम्योपम्यमूलक अलकार है।
- (२) इसमें एक ही वाक्य में अनेक पदार्थी का वर्णन होता है, जिनमें कवि एक वर्मा भिसवय स्थापित करता है।
  - (३) धर्म का उल्लेख केवल एक ही वार किया जाता है।
- (४) ये पदार्थ या तो सभी प्रकृत होते हैं या सभी अप्रकृत होते हैं। इस तरह तुस्ययोगिता - के दो भेद हो जाते हैं, (१) प्रकृतपदार्थगत, (२) अप्रकृतपदार्थगत।
  - ( ५ ) अग्रकृतपदार्थगत तुस्ययोगिता में सभो पटार्थ किसी प्रकृत पदार्थ के उपमान होते हैं ।

तुल्ययोगिता तथा दीपक--रीपक तथा तुल्ययोगिता दोनों गन्यीपन्यमूलक अछकार है। दोनों में पदार्थों का एकथर्माभिसक्य पाया जाता है तथा धर्म का उद्घेख केवल एक ही बार किया

जाता है दोनों एकवाक्यगत अलकार है। इन दोनों अलकारों में भेद केवल इतना है कि

तुल्ययोगिना में समस्त पटार्थ या तो प्रकृत होंगे या अप्रकृत, जब कि दीपक में कुछ पदार्थ प्रकृत होते हैं, कुछ अप्रकृत ।

प्रथम तुल्ययोगिता तथा सहोक्ति—प्रथम (प्रकृतपदार्थगत) तुल्ययोगिता तथा सहोक्ति दोनों में विजित पदार्थ प्रकृत होने हैं। इस दृष्टि से महोक्ति अलकार तुल्ययोगिता के प्रथम भेद से धिनष्ठतया सबद्ध है। इतना होने पर भी इनमें यह विपन्य है कि सहोक्ति में 'सह' पद के प्रयोग के कारण इन पदार्थों में एक प्रधान तथा अन्य गीण हो जाता है, अत एक्प्यमंभिमवय ठोक उसी मात्रा में नहीं रह पाता, जब कि तुल्ययोगिता में धर्म का दोनों धर्मी (पदार्थों) के साथ साक्षात् अन्वय होता है।

# (८) दोपक

- (१) दोपक भी गम्यीपन्यमूलक अलकार है।
- (२) दीपक के धर्मदीपक (या टीयक), कारकदीपक तथा मालादीपक ये तीन मेद किये जाते हैं, इनमें केवल प्रथम ही औपन्यमूटक अलकार माना जा सकता है।
- (३) इसमें एक वास्य में अनेक पदार्थी का एकधर्माभिसवष पाया जाता है। ये पदार्थ प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों तरह के होते हैं।
- (४) कारकटोपक में एक ही कारक का शनेक कियाओं के नाथ अन्वय पाया जाना है। इसमें ये कियाएँ प्रकृत, अप्रकृत या दोनों तरह की हो सकती है। इसमें औपन्य का होना आवश्यक नहीं, साथ ही किसी भी समान धर्म का सकेत नहीं किया जाता।
- (५) मारादोपक में क्रमिक पटार्थ एक दूसरे के उपस्कारक वनते जाते हैं। इनका धर्म एक ही होना है तथा उसका उछेख केवल एक ही बार किया जाना है। इनमें परस्पर कोई बीपम्य नहीं होना। चमत्कार केवल इस अझ में हैं कि वहीं धर्म अनेक पदार्थी के साथ अन्विन होता है।

दीपक तथा तुल्ययोगिता-दे॰ तुल्ययोगिना ।

# (९) प्रतिवस्तूपमा

- (१) यह गन्योपन्यमूलक अल्कार है।
- (२) इसमें दो स्वतन्त्र वाक्यों का प्रयोग होता है, जिसमें एक उपनेयवाक्य होता है, दूमरा उपमानवाक्य:
  - (३) प्रत्येक वाक्य में साधारण धर्म का निर्देश होता है।
- (४) यह साधारण धर्म एक हो हो, किंतु विभिन्न वाक्य में भिन्न-नित्य द्यप्टों में निर्दिष्ट किया गया हो, अर्थात् दोनों वाक्यों के साधारण धर्मी में परस्पर वस्तुप्रतिवन्तुमाव होना चाहिए।
- ( ५ ) गम्यौपम्यमूनक अल्कार होने के कारा प्रकृत तथा अप्रकृत का साहृदय अभिहित नहीं किया जाना चाहिए, जमकी केवल न्यंथना हो।
  - (६) वह साइरव साधन्यं या वैधन्यं जिमी मी पद्धति मे निर्दिष्ट हो सक्ता है |

प्रतिवस्तूपमा-दृष्टान्तः—दोनों में दो स्वतन्त्रवाक्य होते हैं, एक में प्रकृत तथा दूसरे अप्रकृत का निर्देश होता है। दोनों में साइश्य गम्य होता है। किंतु प्रतिवस्तूपमा में साधारण एक ही होता है फिर भी उसका निर्देश भिन्न शब्दों में होता है, जब कि दृष्टान्त में दोनों वाव के साधारण धर्म सर्वथा भिन्न भिन्न होते हैं, यद्यपि उनमें स्वय में समानता पाई जाती है, अथ प्रतिवस्तूपमा में धर्म में वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है, दृष्टात में विवप्रतिविक्त्यभाव। साथ ही दृष्ट एव प्रतिवस्तूपमा में एक महत्त्वपूर्ण भेद यह भी है कि प्रतिवस्तूपमा में किव विशेष जोर केवल पदार्थों के धर्म पर ही देता है, जब कि दृष्टात से वह धर्म तथा धर्मी दोनों के परस्पर सः पर जोर देता है।

प्रतिवस्तूपमा-वाक्यार्थ-निद्र्शनाः—रोनों अलकारों में एक वाक्यार्थ तथा दूसरे वाक्य में समान धर्म के कारण सादृश्यकल्पना की जाती है, साथ ही इन दोनों में सादृश्य गम्य हो है। किंतु प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्य परस्परिनरपेक्ष या स्वतन्त्र होते हैं, जब कि निद्र्शना वे परस्पर सापेक्ष होते हैं। निद्र्शना में साधारण धर्म का निर्देश नहीं होता, श्रोता उसका आक्षे कर लेता है, जब कि प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्यों में साधारण धर्म का पृथक् पृथक् निर्देश होता है

## (१०) दृष्टान्त

- (१) दृष्टान्त भी गम्यौपम्यमूलक अलकार है।
- (२) इसमें भी दो वाक्य होते हैं, एक उपमेयवाक्य दूसरा उपमानवाक्य।
- (३) ये दोनों वाक्य स्वतन्त्र या परस्परनिरपेक्ष हों।
- (४) उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य के धर्म भिन्न-भिन्न हों अर्थात् उनमें परस्प विवप्रतिर्विवमाव हो।
- (५) यह विवप्रतिर्विवमाव न केवल धर्म में ही अपितु धर्मी (प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थों में भी हो।
- (६) यह भी प्रतिवस्तूपमा की तरह साधर्म्यगत तथा वैधर्म्यगत दोनों तरह का हो सकत है। वैधर्म्यवृष्टान्त में उपमेय वाक्य या तो विधिपरक होता है या निषेधपरक तथा उपमानवाकर उसका विलक्षक उलटा होगा।

## दृष्टान्त तथा श्रतिवस्तूपमा—दे० प्रतिवस्तूपमा ।

दृष्टान्त तथा अर्थान्तरन्यास —अर्थान्तरन्यास में भी दृष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा की तरह परस्पर निरपेक्ष दो वाक्य होते हैं, किंतु दृष्टान्त औपम्यमूलक अलकार है, जब कि अर्थान्तरन्यास की कुछ आलकारिक तर्कन्यायमूलक अलकार मानते हैं। दृष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा में टोनों वाक्यों में परस्पर उपमानोपमेयभाव होता है, जब कि अर्थान्तरन्यास में दोनों वाक्यों में परस्पर समर्थन समर्थकमाव होता है। दृष्टात में औपम्य की व्यजना होने के कारण दोनों पटार्थ विशेष होते हैं, जब कि अर्थान्तरन्यास में एक पदार्थ सामान्य होता है एक विशेष। दृष्टान्त में दोनों वाक्यों के

-एक वाक्य पर दूसरे वाक्य का श्रीत सामानाधिकरण्य पाया जाता है, पिंडतराज निदर्शन। नहीं मानते, वे यहाँ वाक्यार्थरूपक जैसा भेद मानते हैं। मन्मट, दीक्षित आदि वहाँ भी निदर्शना ही मानते हैं।

निद्र्शना तथा दृष्टान्त — निदर्शना तथा दृष्टान्त दोनों में औपम्य गम्य होता है, यहाँ एक से अधिक वाक्य होते हैं (जैसे अनेक वाक्यगा निदर्शना में), दोनों में साट्टरय वाक्यार्थगत होता है। साथ ही दोनों में विवप्रतिविवभाव पाया जाता है। किंतु पहले तो दृष्टान्त में प्रयुक्त अनेक वाक्य परस्परिनरपेक्ष होते हैं, जब कि निदर्शना में वे परस्परसापेक्ष होते हैं, द्सरे दृष्टान्त में प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थ के धर्म मिन्न-भिन्न होते हैं तथा उनका निर्देश किया जाता है, जब कि निदर्शना में ये धर्म अभिन्न होते हैं तथा उनका निर्देश नहीं किया जाता। तीसरे, यद्यपि दोनों में विवप्रतिविवभाव पाया जाता है तथापि निदर्शना में प्रकृताप्रकृत के विवप्रतिविवभाव का आक्षेप किये विना वाक्यार्थप्रतिति पूर्ण नहीं हो पाती, जब कि दृष्टान्त में वाक्यार्थप्रतिति पूर्ण हो जाती है, तदनतर वाक्यार्थ के सामर्थ्य से प्रकृताप्रकृत के विवप्रतिविवभाव की प्रतीति होती है।

## (१२) व्यतिरेक

- (१) यहाँ उपमेय का उपमान से आधिक्य या न्यूनता वर्णित की जाती है। इस सबध में इतना सकेत कर दिया जाय कि मम्मट तथा पिटतराज जगन्नाथ केवल उपमेय के आधिक्य में ही ज्यतिरेक मानते हैं, जब कि रुव्यक तथा दीक्षित उपमान के आधिक्य वर्णन (उपमेय के न्यूनता वर्णन ) में भी ज्यतिरेक अलकार मानते हैं।
- (२) व्यतिरेक के तीन प्रकार होते हैं उपमेयाविक्यपर्यवसायी, उपमेयन्यूनत्वपर्यवसायी, अनुभयपर्यवसायी।
- (३) उपमेय तथा उपमान के उत्कर्षहेतु तथा अपकर्षहेतु दोनों का अथवा किसी एक का निर्दश हो अथवा दोनों के प्रसिद्ध होने के कारण उनका अनुपादान भी हो सकता है।
- (४) उत्कर्ष-अपकर्षहेतु को श्लेप के द्वारा मी निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहाँ उपमेयपक्ष में अन्य अर्थ होगा, उपमानपक्ष में अन्य, जिनमें एक उत्कर्षहेतु होगा अन्य अपकर्षहेतु।
- (५) यद्यपि व्यतिरेक में दो पदार्थों में भिन्नता वताई जाती है, तथापि कवि उनके सादृश्य की व्यजना कराना चाहता है।

च्यतिरेक तथा प्रतीप—ग्रेनों हो अलकारों में किव इस वात की व्यजना कराना चाहता है कि उपमान तथा उपमेय की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती । उपमेयाधिक्यपर्यवसायी ध्यतिरेक तथा प्रतीप दोनों में उपमेय के उत्कर्ष को धोतित किया जाता है, किंतु दोनों की प्रणाली भिन्न होती है। व्यतिरेक में उपमान की भत्सैना नहीं की जाती, जब कि प्रथम प्रतीप में उपमान की व्यर्थता सिद्धकर उसकी भर्त्सना की जाती है। व्यतिरेक उपमा के ही दग का होता है, जब कि प्रथम प्रतीप की शैली उपमा वाली नहीं होती।

# (१४) सहोक्ति-विनोक्ति

#### सहोक्ति ---

- (१) सहोक्ति भी गम्यौपम्याश्रय अलकार है।
- (२) सहोक्ति में अनेक पदार्थों के साथ एक ही धर्म का उल्लेख होता है। इनमें एक पदार्थं (धर्मी) सदा प्रधान होता है, अन्य पदार्थं (धर्मी) गौण होते हैं। प्रधान धर्मी का प्रयोग कर्ता कारक में होता है 'कुसुददलें सह सप्रति विघटन्ते चक्रवाकिमिथुनानि' में 'चक्रवाकिमिथुनानि' प्रधान धर्मी है, कुसुददल गौण धर्मी, विघटनिक्रया समान धर्म है।
- (३) इनमें प्राय प्रधान धर्मी उपमेय तथा गौण धर्मी उपमान होता है, किंतु कभी-कभी उपमान कर्ता कारक में तथा उपमेय करण कारक में भी हो सकता है, जैसे 'अस्त भास्वान् प्रयातः सह रिप्रभिरयं सिद्धयतां बळानि' में।
- (४) सहोक्ति के वाचक शब्द सह, साक, सार्थ, सम, सजु आदि हैं, किंतु कमी-कभी वाचक शब्द के अभाव में भी सहार्थविवक्षा होने पर सहोक्ति हो सकती है।
- (५) सहोक्ति तभी हो सकेगी, जब सहार्थविवक्षा में चमत्कार हो, अत 'अनेन सार्ध विहराम्बराशे तीरेषु ताळीवनमर्मरेषु' में सहोक्ति नहीं हैं, क्योंकि वहाँ कोई चमत्कार नहीं पाया जाता।
  - (६) सहोक्ति अलकार में समी धर्मी प्रकृत होते हैं।
  - (७) सहोक्ति अलकार में सदा बीजरूप में अतिशयोक्ति अलकार पाया जाता है। विनोक्ति ---
  - (१) सद्दोक्ति का ठीक उलटा अलकार विनोक्ति है।
  - ( ? ) इसका लक्ष्य एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की दशा का सकेत करना है।
- (३) इसर्में विना या उसके समानार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी-कंभी विना शब्द के अभाव में भी विनार्थविवक्षा होने पर विनोक्ति अलकार होता है।
- (४) अधिकतर आलकारिकों ने विनोक्ति को भी सहोक्ति की तरह भेवप्रधान गम्योपम्याश्रय अलकार माना है। (दे० रुव्यक्त तथा विद्यापर का वर्गीकरण) किंतु विनोक्ति गम्योपम्याश्रय अलकार नहीं है। यही कारण है कि एकावलीकार विद्यानाथ ने इसे लोकन्यायमूलक अलकार माना है।

# (१५) समासोक्ति

- (१) समासोक्ति गम्यौपम्याश्रय अलकार है।
- (२) इसमें प्रकृत पदार्थ के व्यवहार या वृत्तान्त का वाच्य रूप में वर्णन होना है।
- (३) इस प्रकृत व्यवहार रूप वाच्यार्थ के द्वारा अप्रकृत व्यवहार की व्यजना कराई जाती है।

1

(४) यह व्यजना लिंगसाम्य तथा विशेषणसाम्य के कारण होनी है। कवि प्रकृत पदार्थ के

पर्णन के नमय इस प्रकार के पृक्तिंग स्वीतिगादि का तथा विशेषणीं का प्रयोग करना है कि उसमें सहदय की मुक्ति में दूसरे की काम अप्रकृत परार्थ के उपवार की स्कृति ही उठता है।

अध्यत दाक्षित ने मारूष्य के आधार पर मा मनासीनि गानी है, पर ५डितराज आहि ने उमका नण्डन किया है।

- (५) इसमें महत्त पदार्थ के विशेषा ही दिए या साधारण होते हैं जिससे वे प्रहत तथा अप्रहत दोनों मृत्तालों में अन्वत होते हैं। विशेष्य कभी भी दिए नहीं होता, अनः विशेष्य सदा प्रहत पहा में हो अन्वित होता है।
- (६) प्रमामोनित में रूपक की भीति प्रकृत पर अप्रकृत का रूप समारोप नहीं होता, अपितृ प्रकृत कुसात पर अप्रकृत कुसात का प्रवतारसमानीय पाया जाता है।

समामोक्ति तथा दलेपाः—(१) समासील में पाचवाक्य का बारवार्थ के तर प्रजापक्षक होता है, सथा उसने अप्रकृतपद्ध के स्वय्वार्थ का प्रतीत होता है, जब कि दलेप में डोनों (प्रजापक्ष) पश्च का स्वविक्ष के वाच्यार्थ होते हैं। (१) समामोक्ति में केवल विशेषण ही ऐसे (ल्डि) होते हैं हो प्रकृत तथा अप्रकृत बोनों पक्षों में अन्त्रित होते हैं, जब कि दलेप म विशेषण नथा विशेषण दीनों हिए होते हैं।

समायोक्ति तथा अप्रस्तुनप्रशासाः — तमायोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशासा शोनों गम्यीपस्यायय अल्हात है, नथा शोनों में तो अभी की प्रतिति होना है, श्रनमें एक बाच्यार्थ होना है, अन्य व्यवसार्थ । शोनों में नेद यह है कि ममायोक्ति में बाच्यार्थ प्रश्तिपयक होता है, त्यायार्थ अप्रशतिपयक, जब कि अप्रस्तुत्रप्रशासा में बाच्यार्थ अप्रशतिपयक होता है, त्यायार्थ अप्रशतिपयक।

समामोक्ति नथा पृक्षदेदाविवर्तिरूपक — पनामोक्ति तथा प्यत्रेदाविवर्तिरूपक में बटा सूक्ष्म भेद है। प्रक्रोद्राविवर्धित्पक में कवि किसी एक प्रकृत पदार्थ पर किसी अप्रकृत पदार्थ का आरोप निवद्ध करता है, महदय इससे मनद्ध अन्य प्रकृत पदार्थों पर पत्तव अन्य अप्रकृत पदार्थों का आरोप आक्षित कर छेता है। इस प्रकार रूपक के इस भेद में भी प्रकृत पर अप्रकृत का रूप समारोप पाया जाता है। समामोक्ति में अप्रकृत का स्पष्टत कोई सकेत नहीं होता नथा यहाँ लिगसास्य या विशेषणसास्य के कारण ही सहदय को अप्रकृत स्ववहार की स्फुरणा हो। जाती है तथा वह प्रकृत पर अप्रकृत का त्यवहार समारोप कर हेता है। यदि उक्त एकदेदाविवर्तिरूपक में से कृषि उस अप्रकृत हो की भी निकाल दे तो समामोक्ति हो जायगी। हम एक पण हे छे —

## निरीष्ट्य विषुष्ठयनं प्रयोदो मुग्य निशायामभिसारिकाया । धारानिपाते सह किं नु वान्तश्चनद्वोऽयमित्यार्ततर ररास ॥

पार्त 'विष्णुत्तयने ' में एकदेशविवित्त रूपक होने से सहत्य 'बाइल' पर 'इष्टा-पुरुष' (देखने बाले) का आरोप कर लेता है। यह आरोप 'नयन' पद के प्रयोग के कारण आक्षिप्त होता है। यदि 'विष्णुत्तिभिन' पाठ कर दिया जाय, तो यहाँ रूपक अलकार का कोट रेशा न रहेगा, तथा यहाँ समासोक्ति हो जायगी।

७, ८ कु० भू०

## ( १६ ) परिकर-परिकरांक्कर

- (१) परिकर अलकार में किव किसी साभिप्राय विशेषण का प्रयोग करता है।
- (२) सामिप्राय विशेषणों के होने पर इस अलकार में विशेष चमत्कार पाया जाता है कुछ आलकारिकों (पिटतराज आदि) के मत से अनेक सामिप्राय विशेषणों के होने पर। यह अलकार होता है। अप्पय दीक्षित एक सामिप्राय विशेषण में भी इस अलकार को मानते हैं
- (३) परिकराल्जकार में किव इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करता है कि उससे को ज्यग्यार्थ प्रतीत होता है, जो स्वय वाच्यार्थ का उपस्कारक होता है।
- (४) परिकराकुर अलकार की कल्पना केवल एकावलीकार विद्यानाथ तथा दीक्षित में ६ मिलती है। इसमें किव साभिप्राय विशेष्य का प्रयोग करता है। अन्य आलकारिक इसे भी परिक में ही अन्तभूत मानते हैं।

## (१७) श्लेष

- (१) इलेष गम्यौपम्याश्रय अर्थालकार है।
- (२) इसमें कवि इस प्रकार के काञ्यवाक्य का प्रयोग करता है, जिससे सदा दो अर्थों कं प्रतीति होती है, ये दोनों अर्थ वाच्यार्थ होते हैं।
- (३) मम्मटादि के मत से ये दोनों अर्थ या तो प्रकृत हो सकते हैं, या अप्रकृत, किन्तु दीक्षि ने इलेप का एक तीसरा भेद भी माना है जिसमें एक अर्थ प्रकृत होता है दूसरा अप्रकृत। मम्मटारि इस भेद में इलेष अलकार न मानकर अभिधामूला शाब्दी न्यजना मानते हैं।
  - (४) श्लेपालकार में विशेषण तथा विशेष्य दोनों शिलष्ट होते हैं।
- (५) मम्मटादि के मत से इलेप अर्थालकार तभी माना जायगा, जब कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पर्यायपरिवृत्तिसह हों, अन्यथा वहाँ शब्द इलेप अलकार होगा। दीक्षित के मत से इलेप अलकार में पर्याय परिवृत्तिसहत्त्व आवश्यक नहीं है, यह उनके उदाहरणों से स्पष्ट है।

ररेप तथा समासोक्ति-दे समासोक्ति।

# (१८) अपस्तुतप्रशंसा

- (१) अप्रस्तुतप्रशसा गग्यौपम्याश्रय अर्थालकार है।
- (२) इसमें सदा दो अर्थी की प्रनीति होती है, एक वाच्यार्थ दूसरा व्यग्यार्थ।
- (३) वाच्यार्थ अप्रकृतपरक होता है, व्यग्यार्थ प्रकृतपरक होता है।
- (४) अप्रस्तुतप्रशसा के 'प्रशसा' शब्द का अर्थ केवल 'वर्णन' है, अत यहाँ अप्रस्तुत पदार्थ का वर्णन पाया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि वह प्रशसापरक (म्तुतिपरक) हो।
  - (५) महदय को प्रकरण के कारण यह ग्रात होता है कि उक्त पक्ष में कीन प्रकृत है, कीन अप्रकृत।

पर्यायोक्त तथा अप्रस्तुतप्रशंसाः—गर्यायोक्त में वाच्य तथा व्यग्य दोनों प्रस्तुत होते हैं, व्यप्यार्थ अप्रस्तुतप्रश्नसा में वाच्यार्थ प्रस्तुत होता है, व्यप्यार्थ अप्रस्तुत । ध्वनिवादियों के मतानुसार पर्यायोक्त में व्यप्यार्थ सदा वाच्यार्थीपस्कारक होता है, जब कि अप्रस्तुतप्रशसा में वाच्यार्थ व्यप्य परक होता है।

पर्यायोक्त तथा प्रस्तुतांकुरः—कार्यकारणपरक प्रस्तुतांकुर तथा पर्यायोक्त में मम्मट, रुव्यक आदि कोई मेद नहीं मानते। दोक्षित के मत से पर्यायोक्त में केवल व्यग्यार्थ का अन्य प्रकार से अभिगन पाया जाता है तथा वाच्यार्थ एव व्यग्यार्थ में कार्यकारण माव नहीं रहता, जब कि प्रस्तु ताकुर में दोनों अर्थों में कार्यकारणमाव होता है तथा दोनों प्रस्तुत होते हैं।

पर्यायोक्त तथा व्याजस्तुति — इन दोनों अलकारों में यह समानता है कि यहाँ वाच्यार्थ से सिहलष्ट व्याग्यार्थ की प्रतीति होती है तथा दोनों में भग्यतराश्रय पाया जाता है। भेद यह है कि १ पर्यायोक्ति में वाच्य तथा व्याग्य में कार्यकारण (अथवा अन्य कोई) सम्बन्ध पाया जाता है, जब कि व्याजस्तुति में निन्दा—स्तुति या स्तुति-निंदा सम्बन्ध पाया जाता है, २ इस दृष्टि से पर्यायोक्ति को एक महाविषय माना जा सकता है, जिसका एक भेद व्याजस्तुति है, जो स्वय एक स्वतन्त्र अलकार वन बैठा है।

## ( २१ ) व्याजस्तुति-व्याजनिन्दा

#### च्याजस्तुतिः--

- (१) व्याजस्तुति में दो अर्थ होते हैं, एक वाच्यार्थ दूसरा व्यग्यार्थ।
- (२) वाच्यार्थ स्तुतिपरक होने पर व्यग्यार्थ निंदापरक होता है, वाच्यार्थ निंदापरक होने पर व्यग्यार्थ स्तुतिपरक होता है।
- (३) प्रकरण के कारण सहृदय श्रोता को स्तुतिपरक या निंदापरक वाच्यार्थ वाधित प्रतीत होता है, यही कारण है कि सहृदय उससे विरुद्ध व्यय्यार्थ की प्रतीति कर पाता है।
- (४) वाच्यरूप स्तुतिर्निटा इतनी स्फुट होती है कि उससे सहृदय को निंदास्तुतिरूप व्यग्यार्थ की प्रतिति हो जाती है। व्याजस्तुति में ध्वनित्व इसिलए नहीं माना जा सकता कि यहाँ वाच्यार्थवाध के कारण अपरार्थ प्रतीति होती है, जब कि ध्वनि में व्यग्यार्थ प्रतीति वाच्यार्थवाध के विना होती है। इस सम्बन्ध में इनना सकेत कर दिया जाय कि व्याजस्तुति के अपरार्थ को प्राय सभी आलकारिक व्यग्यार्थ मानते हैं, केवल शोमाकर मित्र एक ऐसे आलकारिक हैं, जिन्होंने वाच्यार्थ-वाध होने के कारण यहाँ विपरीतलक्षणा मानकर अपरार्थ को लक्ष्यार्थ माना है।
- (५) द्रांक्षित ने व्याजस्तुति के पाँच भेद माने हैं —(१) एकविषयक निंदा से स्तुति की व्याजना, (२) एकविषयक स्तुति में निंदा की व्याजना, (३) भिन्नविषयक निन्दा से स्तुति की व्याजना, (४) भिन्नविषयक स्तुति से निंदा की व्याजना, (५) भिन्नविषयक स्तुति से स्तुति की व्याजना।

विशेषोक्ति में फलामान, किंतु विरोधामास में दोनों ही तत्त्व एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण चमत्कृत करते हैं।

## (२४) विमावना-विशेषोक्ति

विभावनाः—(१) इसमें किसी विशेष कारण के अभाव में भी कार्योत्पत्ति का वर्णन कि जाता है।

- (२) कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का वर्णन वास्तविक न होकर केवल कविप्रतिमोत्थापि होता है, दूसरे शब्दों में यह भी एक विरोधामास है।
- (३) यह कार्योत्पत्ति किसी अन्य कारण से होती दिखाई जाती है, जिसकी प्रतीति सहृद को हो जाती है।
  - (४) कवि कभी वास्तविक हेतु का वर्णन करता है, कभी नहीं।
- (५) विभावना के अन्य प्रकार वह भी हो सकते हैं, जहाँ कवि कभी कार्य को कारण के रू में या कारण को कार्य के रूप में वर्णित करता है।

विशेषोक्तिः—(१) विशेषोक्ति विभावना का उलटा अलकार है। यहाँ कारण के होते हुए भ कार्य नहीं हो पाता।

- (२) कारण के होते हुए भी कार्य न होने में किन किसी प्रतिवन्धक निमित्त की कल्पन करता है। जब किन इस निमित्त का उक्केंख करता है तो उक्तनिमित्ता निशेषोक्ति होती है। ज वह इसका उल्लेख नहीं करता तो अनुक्तनिमित्ता निशेषोक्ति होती है।
- (३) कभी-कभी किन फलाभाव के स्थान पर विरुद्ध फलोत्पत्ति का उल्लेख करता है, दे स्थानों पर विभावना तथा विशेषोक्ति का सदेह सकर पाया जाता है।

विशेषोक्ति तथा विभावना — दोनों अलकार कार्यकारणमाव से सम्बद्ध विरोधगर्म अलका हैं। इनमें भेद यह है कि (१) विशेषोक्ति में कारण के होते हुए भी कार्यामाव पाया जाता है विभावना में कारण के विना भी कार्योत्पत्ति वर्णित की जाती है, (२) विशेषोक्ति का चमत्का कार्यानुत्पत्ति वाले अश में होता है, विभावना का कार्योत्पत्ति वाले अश में।

## (२५) असंगति

- (१) असगति कार्यकारणिवरोधमूलक अलकार है।
- (२) इसमें कवि ऐसी दो वस्तुओं की, जिनमें परस्पर कार्यकारण सबध होता है तथा जिनकी एकदेशस्थित आवश्यक है, भिन्नदेशता वर्णित करता है। इसीलिए जहाँ कार्यकारण की भिन्न देशता विरुद्ध नहीं होती, वहाँ असगित अलकार नहीं होगा।
- (३) अप्पय दीक्षित ने असगित के अन्य दो भेद भी माने हें —एक तो वह जहाँ एक स्थान पर करणीय कार्य को वहाँ न कर अन्यत्र किया जाता है, इसरा वह जहाँ किसी कार्य को करने में प्रवृत्त व्यक्ति उस कार्य को न कर उमसे मर्वथा विरुद्ध कार्य कर डालता है। पण्टितराज जगनाथ ने दीक्षित के इन दोनों भेदों का राण्टन किया है।

## (२६) विपम-सम

#### विषम'--

- (१) विषम अलकार के तीन प्रकार गाने गये हैं।
- (२) प्रथम प्रकार में ने पान्यराननुरूप वस्तुओं की मयटना का प्रांन होता है। इस प्रकार में क्षि प्राय 'क-फ' का प्रयोग करता है, जैसे 'क प्रयाक परोक्तमन्मके सुगदावे समसे-धितो जन '(कहाँ तो एप (जाजा) और कहाँ रिस्न के पर्यो के साथ पछा-पोसा वह काम-सालानभिद्य प्रस्ति (प्रयुक्तला))। कर्मा कर्मा 'क-क' के प्रयोग के बिना नो 'विरूपयो सपटना' स्वित्त की जा पक्षती है।
- (३) क्षिपम के दिनीय भेत में कार्य तथा काला के द्वार वा किया में परस्पर वैपन्य यर्गित िक्रा जाता है ।
  - (४) पुनीय विषम में इष्टानवाप्ति या अनिष्टावाप्ति का वर्णन होता है।

#### मम --

- (१) विषम सम का विरोधी अरुकार है, निमका क पना का क्षेत्र सर्वप्रथम मन्मदा-नार्य को है।
- (२) प्रानोन विद्वानों ने 'मम' एक हो तरह का माना है-प्रथम विषम का उल्टा अर्थात् 'क्षनुरुषयो संघटना' का वर्णन ।
- (३) दोक्षित ने दिताय तथा तृतीय विषम के आभार पर उनके विरोधी दिताय तथा तृतीय सम की भी कल्पना की है, जहाँ कार्यकारण की गुणिकिया का सास्य तथा इष्टावासि एवं अनिष्टान-वासि का वर्णन किया जाता है। इस नेदक पना से पटितराज जगन्नाथ तक सहमत हैं।

## (२७) कान्यलिंग

- (१) कान्यलिंग वाक्यन्यायमृत्य अलकार है।
- (२) यहाँ कवि अपने द्वारा वर्णित किमा तथ्य की पुष्टि के लिए किसी वाक्य या पदार्थ का ऐतुरूप में उल्लेख करता है।
- (३) कार्व्यालग का हेतु अनुमान अलकार के हेतु की भौति न्याप्ति या पक्ष-धर्मगदि से युक्त नहीं होता, साथ ही स्मका प्रयोग तृतीया या पचमी विभक्ति में कभी नहीं होता। यदि कवि अपने तथ्य को स्पष्ट करने के लिए हिनुमूचक तृतीया या पचमी का प्रयोग कर देता है अथवा 'टि' 'यत ' जैसे उक्तार्थीपपादक पदों का प्रयोग कर देता है तो वहाँ कान्यलिंग अलकार नहीं माना जाता। भाग यह है, कान्यलिंग में हेतुत्व की न्यजना कराई जाती है, स्पष्ट रूप से उसका हेतुत्व अमिहित नहीं किया जाता।
- (४) वाषयार्थं काञ्चिल्म में मदा दो वाक्य होते हैं, जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का हेतु होता है, तथा इनमें यन, यम्माद आदि का प्रयोग नहीं होता।

कान्यिंग तथा अर्थोतरन्यास—वाक्यार्थगत कान्यिलंग तथा अर्थोतरन्यास में एक समान पाई जाती है कि दोनों में एक वाक्यार्थ दूसरे वाक्यार्थ की पुष्टि करता है। इस दृष्टि से दोनों में समर्थन पाया जाता है। किंतु (१) कान्यिलंग में किसी तथ्य का समर्थन किसी विशेष हेतु के ढ किया जाता है, जबिक अर्थोतरन्यास में विशेष का सामान्य के द्वारा या सामान्य का विशेष द्वारा समर्थन किया जाता है। इस प्रकार कान्यिलंग में दोनों वाक्यों में परस्पर कार्यकारणा होता है, अर्थातरन्यास में सामान्यिवशेषभाव। विश्वनाथ ने इसीलिए अर्थातरन्यास में सम हेतु माना है, कान्यिलंग में निष्पादक हेतु। (२) कान्यिलंग में दोनों वाक्य प्रस्तुतपरक होते जबिक अर्थातरन्यास में एक वाक्य प्रस्तुतपरक होता है, अन्य अपस्तुतपरक।

कान्यिं तथा अनुमान'—दोनों में तथ्य की सिद्धि के लिए हेतु का प्रयोग किया जा है, किन्तु (१) कान्यिं । में कार्यकारणभाव न्यग्य होता है, अनुमान में साध्यसाधनभ वाच्य होता है, (२) कान्यिंग में हेतु निष्पादक (या कुछ विद्वानों के मत से समर्थक) होता अनुमान में हेतु ज्ञापक होता है।

# ( २८ ) अर्थातरन्यास

- (१) अर्थान्तरन्यास में परस्पर निरपेक्ष दो वाक्यों का प्रयोग होता है।
- (२) इनमें एक वाक्य सामान्यपरक होता है, अन्य विशेषपरक। इस प्रकार या तो सामा का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन पाया जाता है। इनमें एक प्रकृत हो है, अन्य अप्रकृत। प्रकृत सदा समर्थ्य होता है, अप्रकृत समर्थक। कभी कभी दोनों पक्ष प्रकृत हो सकते हैं।
- (३) समर्थक वाक्य में हि, यत आदि समर्थनवाचक पदों का प्रयोग हो भी सकता नहीं भी।
- (४) रुप्यक तथा विश्वनाथ ने अर्थान्तरन्यास वहाँ भी माना है, जहाँ कार्य का कारण के द्वा या कारण का कार्य के द्वारा समर्थन पाया जाता है। मम्मट तथा पटितराज केवल सामान्यविशे भाव में ही अर्थान्तरन्यास मानते हैं। ठीक यहीं मत अप्यय दीक्षित का है।

अर्थान्तरन्यास-दृष्टान्त—३० दृष्टान्त । अर्थान्तरन्यास-काव्यलिंग—३० काव्यलिंग ।

## ( २९ ) विकस्वर

- (१) विकस्वर का उल्लेख केवल जयदेव तथा अप्पय दीक्षित में मिलता है।
- (२) विकस्वर वहाँ होता है, जहाँ किथ एक बार किसो विशेष के समर्थन के लिए सामा का प्रयोग करता है, तदनन्तर उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए पुन अन्य विशेष का उपादा करना है।

- (३) विज्ञत्वर का या गुनीय वात्रय (या दितीय मनर्थंत वाषय ) मत्रा विदेश रूप होगा।
- (४) यह वाक्य या तो 'श्वादि' उपमा वाचकपरों के कारण उपमार्शलों में होगा, जैसे 'एको हि होषो गणसमिषाते निमज्जतींहो किरणेष्टियाकः' में, या वह अर्थान्तरन्यामधीलां में होगा।
- ( ७ ) प्राचीन आलकारिक तथा पण्डितराज जगनाथ मी विकरपर नहीं मानते। इनके मत ने उपमार्शलो पाले विकत्वर का अल्पमीय उपमा अलकार में होना, अर्थान्तरस्यास ईली वाले विकत्वर या क्यांन्तरस्याम में।

# (३०) ललित

- ( < ) लिल पलकार निदर्शना अलकार का ही एक प्ररोह है, जहीं टाक्षिताटि ने नये अलकार को करपना को है।
- (१) लिल अल्बार में प्रस्तुत पर्मी की नाथ उसके स्वय के धर्म का वर्णन न कर केवरू उसके प्रतिविद्यभूत अप्रस्तुत को धर्म का वर्णन किया जाता है।
- (३) निदर्शना तथा एतित में केवल यही भेत है कि नित्र्यंना में विधि प्रस्तृत तथा अप्रस्तृत दोनों के विविधितभूत भर्मी का साक्षाद उपायन करता है, तथा इस तत्त योनों का म्बर समारोप वस्ता है, जब कि एतित में प्रस्तुत का भर्म (विव) शब्धत उपात्त नहीं होता, विव केवल अप्रस्तृत धर्म (प्रतिविव) का हो प्रयोग करता है।
- (४) अन्य आल्कारिक रुलित को अल्य में अरुकार न मानकर दसका नतावेश आर्थी निदर्शना में हो करते हैं।

ज्ञित के लिए विशेष—दे० भूमिका १० १६ १८।

## (३१) विशेष

- (१) प्रश्म विशेष में विना आपार के आपेय का वर्णन विया जाना है, अववा माक्षात् आधार में भिया स्वान पर आपेय का वर्णन किया जाना है।
- (२) दित्तीय विशेष में एक हा वस्तु (आधेय) का अनेक स्थानों (आधारों) पर वर्णन किया जाता टि।
- (३) मृताय विशेष वहाँ होता है, जहाँ एक कार्य को करते हुए व्यक्ति को रूगे हाथों दूसरी वस्तु मां भिर जाती है।
  - (४) विशेष के नानों प्रकार अनिश्वयोक्तिमृत्क होते हैं।

## (३२) विचित्र

- (१) विचित्रालकार में किमा फल की प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्न का वर्णन पाया जाता है।
  - (२) यह प्रयत्न मटा फल मे थिपरीत होता है। हम देखते हैं कि विसी फल की प्राप्ति के टिंग व्यक्ति मटा ऐसे कार्य को करता है, जिससे फल प्राप्ति साक्षात् सबद हो, किन्तु कवि

कभी-कभी चमत्कार लाने के लिए किसी फल की प्राप्ति के लिए उसके विरोधी प्रयत्न वर्णन करता है।

(३) यह वर्णन रिष्ट भी हो सकता है, अरुष्ट भी। इलेप पर आश्रित विचित्र अलकार विशेष चमत्कार पाया जाता है, जैसे 'मिळिनयितु खळवदन ' हत्यादि पद्य में।

## (३३) व्याघात

#### प्रथम न्याघात'--

- (१) प्रथम व्याघात में दो विरोधी साधनों का वर्णन किया जाता है।
- (२) इसमें या तो किसी कार्य को करने के लिए एक साधन काम में लाया जाता है, प वह उससे सर्वथा विरुद्ध कार्य को कर प्रथम कार्य को व्याहत कर देता है, या एक वस्तु से सर्वथ विरुद्ध कार्य को अन्य वस्तु करती है।
- (३) इनमें या तो ये दो पदार्थ परस्पर एक दूसरे के उपमानोपमेय हो सकते हैं या प्रतिद्वन्ती ।

#### द्वितीय व्यावातः-

- (१) दितीय व्याघात में कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए किसी प्रकार की किय को हुँढ निकालता है।
  - (२) पर अन्य न्यक्ति उसी क्रिया को उक्त कार्य का विरोधी सिद्ध कर देता है।

## (३४) अधिक-अल्प

#### अधिक.—

- (१) इसमें किन सदा दो पदार्थी का वर्णन करता है, जिसमें एक आश्रित होता है अन्य आश्रय।
- (१) किव या तो आश्रित (आधेय) की अधिकता का वर्णन करता है, या आश्रय (आधार) की।
  - (३) किव का ध्येय इस वर्णन के द्वारा प्रकृत की महत्ता घोतित करना है।
  - (४) प्राय प्रकृत आश्रित होता है, किन्तु कर्मा-कमी वह आश्रय भी हो सकता है।
- (५) एक की अधिकता के वर्णन से अन्य पदार्थ के आधिक्य की भी व्यजना कराना कि का लक्ष्य है।
  - (६) यह आधिक्य वर्णन यथार्थ न होकर किंव प्रौडोक्तिनिवद्ध होना है। अत्प-इमके लिए दे० भृमिका पु० १४ १६।

## (३५) अन्योन्य

(१) अन्योन्य में भी मदा दो पदार्थी का वर्णन पाया जाता है।

- ( > ) ये दो पदार्थ एक उसरे के उपस्कारक होते हैं।
- (३) इसमें प्रथम परार्थ दिनीय का उपकारक होता है, दिलीय प्रथम का ।
- ( ४ ) जन्योन्य में दोनों पदार्थ प्रपृत होते हैं ।
  - (५) अन्योन्य का प्रयोग म्कवात्यगत भी हो सकता है, दिवाक्यगत भी।
- (६) अन्दोन्य में जिस ग्रुग या किया रूप उपकार का वर्णन किया जाना है, वह दोनों पदार्थों का उत्तरपंधायक हो।

## (३६) कारणमाला

- (१) यह शक्तलामूलक अलकार है, जिसमें पूर्व पूर्व या तो उत्तरीत्तर का कारण होता है या कार्य।
  - (२) यह सहाला जितनो लग्यो होती उननी हा नमत्हाराह होगी।
- (३) नमत्कार की बनावे रमने के लिए विव को पूर्व पूर्व शब्दों के उत्तरोत्तर प्रयोग में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग न कर उनी शब्द का प्रयोग करना नाहिए, साथ ही मभी होटे बाक्यों की न्याकरिक मध्या एक नी होनी नाहिए जैसे 'जितेन्द्रियस्य जिनवस्य कारणं गुणमकर्षों जिनयाद्वाच्यते' में दूसरे वास्य की सप्याच पि 'विनय गुणमकर्षस्य कारण' होती नी विशेष नमत्कार होता।

# (३७) एकावली

## ण्कावर्छा ---

- (१) यह श्रंतलामूलक अध्कार है। इसमें विशेषणों को शतल। पाई जाती है।
- (२) पूर्व-पूर्व पट या तो उत्तरोत्तर पट के विशेषण ही या विशेष्य हीं।
- (३) ण्यावर्ण के दो प्रकार गीते हैं पूर्व पूर्व पर के विश्वेषणविशेष्यभाव की स्थापना या अपोहन । इसी की प्रोदित ने प्रहणगति तथा मुक्तगीति कहा है ।
  - (४) विशेषणीं का ल्ह्य विशेष्य की उत्रष्टता दवाना हो ।
  - (५) इस यनकार का वास्तविक चमन्कार खतला में ही होता है।

पुकायली, कारणमास्ता, मालादीपक — थे तीना श्रायणमूलक अलकार एँ। तीनों में पूर्वपूर्व पद का उत्तरोत्तर पद से सबध स्थापित किया जाता एँ, किन्तु भेद यह एँ कि एकावली में
यह सबस्थ विशेषण विशेष्यभाव का होता है, कारणमाला में कार्यकारणभाव का, तो मालादीपक
में पूर्व-पूर्व पदार्थ उत्तरोत्तर पदार्थ के धर्म का विधान करता है, साथ ही एकावली तथा कारणमाला
का वास्त्रविक चमत्कार केवल श्रायला का होता है, जब कि मालादीपक में यह भी चमत्कार
पाया जाता है कि यहाँ 'धर्म का एक बार प्रयोग होता है।' यही कारण है कि दीक्षित ने यहाँ
एकावली तथा दीपक का योग माना है।

# (३८) सार

- (१) यह भी श्रखलामूलक अलकार है।
- ( ? ) इसमें ऐसे अनेक पदार्थों का वर्णन होता है, जो क्रम से एक दूमरे से उत्कृष्ट ह इस प्रकार इसमें उत्कृष्टता का आरोइ पाया जाता है।
- (३) यह आरोह या तो तत्तत् पदार्थी के किसी धर्म का होता है या स्वय पदार्थी का
- (४) सार न केवल उत्कृष्ट वस्तुओं का ही होता है, वह अपकृष्टताविषयक भी हो सव इन्हें ही दीक्षित ने कमश श्लाव्यगुणोत्कर्षसार तथा अश्लाव्यगुणोत्कर्षसार कहा है।

# (३६) पर्याय

#### अथम पर्यायः--

- (१) कवि एक ही पदार्थ का अनेक स्थानों पर क्रमश वर्णन करता है।
- (२) यह वर्णन स्वय चमत्कारिक हो।
- (३) यह कम आरोहरूप या अवरोहरूप कैसा भी हो सकता है।
- (४) पर्याय तमी होगा जव उक्त वस्तु अपने प्रथम आक्षय को सर्वथा छोटकर दूर स्थित हो, यदि वह एक काल में अनेक जगह होगी तो पर्याय न होगा।

## द्वितीय पर्याय:--

- (१) जहाँ एक ही आधार पर अनेक आधेर्यों का वर्णन किया जाय, वहाँ द्वितीय होता है।
- (२) ये अनेक आधेय पर्याय से (क्रमश ) आधार पर रहें, एक साथ नहीं।
- (३) पर्याय तभी होगा जब वर्णन में चमत्कार हो, 'पुरा यत्र घटस्तत्र अधुना प पर्याय अलकार नहीं है।

# (४०) परिवृत्ति

- (१) परिवृत्ति में दो पदार्थ के भिन्न भिन्न धर्मी का परस्पर आदान प्रदान वर्णित जाता है।
- (२) यह आदान-प्रदान केवल कविकल्पित होता है, वास्तविक नहीं।
- (३) यह आदान प्रदान कई तरह का होता है -
  - (क) समान सत् वस्तुओं का परस्पर आदानप्रदान।
  - ( ख ) समान असत् वस्तुओं का परस्पर आदानप्रदान।
  - (ग) न्यन वस्तु का अधिक वस्तु के साथ आदानप्रदान।
  - ( घ ) अधिक वस्तु का न्यून वस्तु के साथ आदानप्रदान ।
- (४) इन भेदों में प्रथम दो भेद समपरिवृत्ति है, दिनीय दो भेद विपमपरिवृत्ति । अर का विशेष चमत्कार विषमपरिवृत्ति में पाया जाता है ।

# ( ४१ ) परिसंख्या

- (१) इसमें कवि एक पदार्थ का निराकरण कर अन्य पटार्थ का वर्णन करना है।
- ( > ) अल्कार का वास्तविक चमत्कार उम निराकरण या निषेध में हैं।
- (३) यह जिन्म या तो किसा प्रश्न के उत्तर में (प्रश्नपूर्विका) में सकती है, या शुद्ध।
- (४) निराकरणीय पदार्थ का या तो कि। स्वष्टन वर्णन कर निषेष करता है या उसकी क्षेत्रल ज्यजना भर करना है। इसी आधार पर शास्त्री तथा आर्थी परिमन्त्या ये दो भेद होते हैं। स्वमें आर्थी परिमाला में विशेष लमत्कार रोता है।
  - ( ' ) परिमल्या निष्ट तथा अभिष्ट दोनों तरह की होती है, किन्तु दलेप पर आश्रित अधिक चमत्कारी होती है।

## ( ४२ ) समुच्चय-समाधि

### समुच्चय -

- (१) इसमें एक साथ अनेक गुनों या कियाओं वा गुनिक्याओं का वर्नन होता है।
- (२) इनमें परस्वर कार्यकारणमात्र हो मां महता है, नहीं भी।
- (३) ममुञ्जय का एक नेद वह भी ई, जा अनेक कारण 'रालेकपीनिकान्याय' से किसी कार्य की मिदिर करते हैं। इन ममुज्यय की 'तत्कर' भी कहा जाता है।

#### समाधि-

- (१) इसमें पावि किसा कार्य के किये जाने का वर्णन करता है।
- ( ? ) यह किमां माझात् कारण में होने जा रहा है।
- (३) इसी दोच कोई अन्य कारण 'कायनालीयन्याय' में अवस्मात् उपस्थित होकर उस कार्य को मुकर बना देता है।
- (४) इस प्रकार समाधि में सभा दी कारण होते एँ—एक प्रान्त से टी विश्वमान होता है, एक आगन्तुक।
- (५) इस अल्कार का याम्नविक नमत्कार इस अश में है कि अकस्मात् उपिथत अन्य कारण की महायना में बल कार्य सुकर हो जाना है।

## ( ४३ ) प्रत्यनीक

- (१) इसमें कवि ऐसे दो पदार्थों का वर्णन करता है जो परस्पर विरोधी होते हैं।
- (२) ऐसा भी हो सकता दे कि ये निरोधी पदार्थ परस्पर उपमानोपभेय हों।
- (३) इनमें एक पदार्थ वलपत्तर होने के कारण दूसरे पदार्थ को पराजित कर देना है।
- (४) पराजित होने वाला पढार्थ किमी तरह अपना बदला चुकाना चाहता है पर वह बलवत्तर पदार्थ का कुछ नहीं विगाट मकने के कारण उसमे सन्यद्व किमी अन्य पदार्थ को परेशान करता है।

## [ ८६ ]

- (३) इन दोनों पदार्थों में एक पदार्थ के चिह्नों का स्पष्ट पता चलता है, अत उस प की स्पष्ट प्रतीति होती है, दूसरे पदार्थ के विशिष्ट चिह्न प्रतीत न होने के कारण उ भेद नहीं प्रतीत होता।
  - (४) अनुभविता को दोनों पदार्थ दिखाई तो देते हैं, पर उनका भेद नहीं प्रतीत होता।
  - (५) सामान्य में दोनों पदार्थ समानशक्तिक होते हैं, अत वे परस्पर घुलमिल जार जब कि मीलित में एक पदार्थ बलवत्तर होने के कारण दूसरे पदार्थ को आत्म कर लेता है।
  - (६) सामान्य अलकार में कवि का लक्ष्य दोनों पदार्थी की गुणसाम्यविवक्षा होती है।
  - (७) ये दोनों पदार्थ ग्रुण की दृष्टि से एक दूसरे से अमिन्न नहीं होते किंतु किंव अतिशयं के हारा उन्हें अमिन्न वर्णित करता है।

विशेषक—विशेषक सामान्य का उलटा अलकार है। इसमें किसी विशेष कारण से पदार्थों के घुलेमिले होने पर भी उनका व्यक्तिमान हो जाता है। (विशेषक के दे॰ भूमिका पृ० १९-२०)

## (४६) उत्तर

#### प्रथम उत्तर—

- (१) प्रथम उत्तर में केवल उत्तरमय वाक्य का प्रयोग होता है।
- (२) सदृदय स्वय प्रश्न का अनुमान लगा लेता है।
- (३) प्राय यह अलकार शृङ्गारी भावना से सिरुष्ट होता है।
- (४) यह उत्तर कभी-कभी साकूत या साभिशाय भी हो सकता है, जैसे पथिक के यह पूपर कि नदी को कहाँ से पार करे, स्त्रयदृती यह उत्तर देती है— 'यत्रासी वेतसी पांध त सुतरा सरित'। यहाँ वक्री स्त्रय दूती का यह उत्तर 'साकूत' है, वह वेतसीकु में स्वच्छन से केलि की जा सकती है, इसका सकेत करती है।

## √द्वितीय उत्तर<del>—</del>

- (१) इस उत्तरभेद में एक ही काव्यवाक्य में एक साथ प्रश्नोत्तरशृक्षला पाई जाती है।
- (२) इसमें कभी-कभी अन्तर्लापिका या विहर्लापिका नामक प्रहेलिकाभेद का भी प्र किया जा सकता है।

## (५०) स्क्म-पिहित

- (१) इसमें कोई व्यक्ति किसी के आकारादि को देखकर किसी ग्रप्त वात को जान छेता है
- ( ॰ ) उसे जान कर वह किसी सकेन के द्वारा उक्त व्यक्ति को इस बात को जनलाता है वह उक्त रहस्य को समझ गया है।

(१) इस सकेन के द्वारा या तों यह उसे रहस्य के जानने की सूचना देता है या कमी-कमी उक्त चिक्त के सकेनमय प्रश्न का सकेनमय उत्तर देना है। मस्मट ने इन होनों भेशों में 'सूक्म' अल्कार ही माना है, दीक्षित ने 'पराशय' को जानकर सकेनमय उत्तर देने में तो 'सूक्म' अल्कार माना है, किंतु किमो व्यक्ति के रहस्य को जान कर उसे जान लेने गर की सूचना देने के सकेन में 'मूक्म' का अपर नेश न मानकर 'पिहित' अल्कार माना है।

(४) मूच्य तथा पितित दोनों अनकारों में मूलत शक्कारी मायना पार जाती है।

# (५१) व्याजोक्ति

- () ) चाजोक्ति में मटा कवि से भित किया पात्र की उक्ति पाई जाती है।
- (२) यह उस्ति किमी ऐमी प्रमुत्ति मंबद होती है, जिमे वक्ता खिपाना चाहता है, किन्तु किमी नरह वह प्रगट हो जाती है।
- (३) उम इक्रिय वस्तु का गोवन करने के लिए वक्ता किमी ऐसे ( मूठे ) कारण को सामने रचना है, जो इक्रिय वस्तु का वास्त्रविक कारण नहीं होता।
- (४) वास्तविक कारण का गोपन इमिल्ण किया जाता है कि बक्ता उसके उद्भेद से अपने अनिष्ट को आशका करता है।

व्याजोक्ति तथा अपद्भृति—अपद्भृति साधर्म्यमूलक अलकार है, व्याजोक्ति नहीं। दोनों में वास्तविकता को दिया कर अवास्तिविकता प्रगट की जानी है, यह समानता है, किंतु भेर यह है कि अपद्भृति में वन्ता वास्तिविकता (मुगत्वादि) का स्पष्टता निषेष करता है, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता वास्तिविकता का सकेत तक नहीं देना चाहता, साथ ही अपद्भृति में वक्ता का रूह्य प्रकृत (मुगादि) की उत्कृष्टना घोतित करना है, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता का रूह्य श्रोता को वास्तिविकता से दर अज्ञान में रखना है।

ष्याजोक्ति तथा युक्तिः—( दे० भूमिका ५० २१-२२ )।

# (५२) स्वमावोक्ति

- (१) किसी पदार्थ—बालक, पशु आदि की चेष्टा या प्रकृति की रमणीयता का यथार्थ वर्णन हो।
- (२) इस वर्णन में उसके विविध अगी का सूहम चित्रण हो।
- (३) यद वर्णन चमत्कार युक्त हो।
- (४) किव ने इस वर्णन में अपनी प्रतिमा का समुचित प्रदर्शन किया हो तथा वह कोरा वैज्ञानिक विवरण न हो।

स्वभावोक्ति तथा बकोक्ति या अतिशयोक्ति—इण्हों ने समस्त वाल्मय को दो वर्गों में रॉटा है, एक स्वमावोक्ति दूसरा वकोक्ति (वा अतिशयोक्ति)। स्वभावोक्ति यथार्थं पर आधृत होने के कारण तथ्य के निकट होती है, जब कि वकोक्ति में कवि कल्पना या प्रीढोक्ति का विशेष प्रयोग करता है। यही कारण है कि कुछ आलकारिकों ने स्वभावोक्ति को अलकार मानने खडन किया है।

# (५३) भाविक

- (१) माविक में अप्रत्यक्ष पदार्थों का प्रत्यक्षवत् वर्णन किया जाता है।
- (२) ये अप्रत्यक्ष पदार्थ या तो भृतकाल से सबद हो सकते हैं या भविष्यत्काल से।
- (३) अलकाररत्नाकरकार शोमाकर तथा विमर्शिनीकार जयरथ ने उक्त दो कालविप्र मैदों के अलावा माविक के दो भेद और माने हैं —देशविप्रकृष्ट वस्तुओं का प्रत्यक्षवत् वण् स्वभावविप्रकृष्ट वस्तुओं का प्रत्यक्षवत् वर्णन ।

साविक-स्वभावोक्ति—दोनों में यथार्थ वर्णन होता है, किंतु भेद यह है कि स्वभावोत्ति लौकिक वस्तु के सूक्ष्म धर्म का यथार्थ वर्णन होता है, जब कि भाविक में अप्रत्यक्ष वस्तु प्रत्यक्षवत् वर्णन होता है तथा यहाँ स्वभावोक्ति की अपेक्षा विशिष्ट चमत्कार पाया जाता है।

भाविक-आंतिमान्—हन दोनों अलकारों में अप्रत्यक्ष वस्तु का शान होता है, वि आतिमान् में शान मिथ्या होता है, जैसे शुक्ति में रजत शान, जब कि भाविक में किव का प्रत् शान ठीक वैसा ही होता है, जैसा भूतकाल में था या भावी काल में होगा। साथ ही आतिम सादृश्य पर आश्रित होता है, भाविक नहीं, भाविक में तो केवल किव की भावना का अति पाया जाता है।

## (५४) उदात्त

#### प्रथम उदात्त

- (१) इसमें कवि किसी वस्तु के एत्कर्ष (समृद्धथादि के उत्कर्ष) का वर्णन करता है।
- (२) यह उत्कर्षवर्णन सदा अतिशयोक्तिमूलक होता है।
- (३) जिन वस्तुओं के उत्कर्ष का वर्णन किया जाय, वे सत् पदार्थ हों, कुत्सितपदार्थ न हों
- (४) उदाच का विषय सम्पत्ति, विभूति, वन, उपवन, नगर, राजप्रासादादि । समृद्धि होती है।

#### द्वितीय उदात्त

- (१) द्वितीय उदात्त में किसी विशेष वस्तु का वर्णन करते समय कवि उससे सबद्ध महापुर के चरित का वर्णन करता है।
- (२) इस मेद में अतिशयोक्ति का होना अनिवार्य नहीं, अतिशयोक्ति मृलरूप में हो । सकतो है, नहीं भी।
- (३) उदात्त के इस भेद में जब ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्यका वर्णन होगा तो अतिशयोर्ष मूल रूप में नहीं रहेगी, किंतु जब यह ऐतिहासिक नथ्यों के आधार पर नहीं हो। तो मूल में अतिशयोक्ति अवश्य रहेगी।

- (४) इस वर्णन में महापुरुषों का निरित्त सदा अग रूप में वर्णित होता है, यह प्रधान (अनी) नहीं होता।
- उदात्त तथा अतिशयोक्तिः—उगल में वेसे तो अतिशयोक्ति मटा बीज रूप में रहती हैं, किंनु उदात्त वर्षी होगा जहाँ ममुद्धि का अधिशयोक्तिमय वर्णन हो, अनः इसका क्षेत्र अतिशयोक्ति से ममुनिन हैं। वेसे यह अतिशयोक्ति का ही एक प्ररोह है।

उदात्त, भाविक तथा स्वभावोक्ति —गाविक तथा स्वभावोक्ति में यथार्थ का वर्णन होता है। नाविक में मृतकाल अथवा मविन्यत्काल की घटना का इम तरह का यथार्थ वर्णन होता है कि वह यर्तगानकालिक जान पटना है। स्वभावोक्ति में सालक, पद्य आदि की वर्तमान चेष्टा का यथार्थ वर्णन होता है। उदात्त यथार्थ प आधित न होकर, प्रौदोक्ति या अतिश्वोक्ति पर आधित राजा है।

# ( ५५ ) संसृष्टि तथा संकर

- (१) मसिए तथा मकर दोनों मिथालकार एँ। इनमें परस्पर यह भेद है कि ससिए में अनेक अल्कारों का मिसण तिलनणुलन्याय के आधार पर होता है, जब कि सकर में यह मिस्रण नीरक्षीरन्याय के आधार पर होता है।
- (२) सस्षि में एक पर या एक कान्यवाक्य (कमी-कमी एक काव्यवाक्य अनेक पर्धों में मी हो सकता है, जैसे सुग्मक, विशेषक, कुलक में ) में अनेक (दो या अधिक) अलकारों का होना आवस्यक है।
- (३) ये अल्कार या नो (अ) सभी शन्दालकार हों, (आ) या सभी अर्थालकार हों, (६) या शन्दालकार तथा अर्थालकार दोनों तरह के हों। इस तरह सदृष्टि के तीन भेद होते हैं।
- (४) ससिष्ट के ये अलकार परस्पर निरपेक्ष या स्वतन्त्र होते हैं तथा इनमें से किसी भी एक को दूसरे की दोमाहानि किये विना ट्राया जा सकता है।

#### संकर--

- (१) सकर अल्कार में प्रयुक्त अनेक अलकार परस्पर साक्षेप होते हैं, सस्रष्टि की मौति निरपेक्ष नहीं, वे दूध और पानी की तरह एक दूमरे से धुले मिले होते हैं।
- (२) मकर के नीन भेट होने ईं---( अगांगिमाव सकर ), ( आ ) सदेह सकर,
- (३) अगिगमान सकर में एक या अधिक अलकार अन्य किसी अगी अलकार के अग होते हैं। इस तरह इनमें परस्पर उपकार्योपकारकमान या अगागिमान ठीक नैसे ही होता है, जैसे तन्तु पट के अग होते हैं। यह अगागिमान दो या अधिक अर्थालकारों का होता है।

### [ ९० ]

(अनेक शब्दालकारों में या "शब्दालकार तथा अर्थालकार में परस्पर कभी अगागिमाव नहीं होगा।)

- (४) सदेह सकर में अनेक अर्थालकार एक कान्यवाक्य में इस तरह प्रयुक्त होते हैं कि श्रीता को यह सदेह बना रहता है कि यहाँ अमुक अलकार है या अमुक। सहृदय श्रीता के पास किसी एक अलकार को मानने या न मानने का कोई साधक नाधक प्रमाण नहीं होता। (सदेह सकर कभी भी दो शब्दालकारों या दो शब्दार्थालकारों का नहीं होता।)
- (५) एकवाचकानुप्रवेश सकर में दो या अधिक अलकार एक ही पद (वाचक) को आधार बना कर स्थित होते हैं। मम्मट ने यह शब्दालकार तथा अर्थालकार का मिश्रण माना है। रुव्यक तथा दोक्षित अनेक अर्थालकारों का भी एक वाचकानुप्रवेश सकर मानते हैं।

# कुवलयानन्दः

॥ श्रीमखेशाय नमः ॥

अमरीकवरीभारभ्रमरीमुखरीकृतम् । दूरीकरोतु दुरितं गीरीचरणपद्भजम् ॥ १॥

परस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परा । प्रपत्रमातापितरा पाञ्चा जायापती स्तुमः ॥ २ ॥

प्रारिष्सित कार्य की निर्विष्न परिसमाप्ति के लिये कुवलयानन्दकार पहले इष्टदेवता का स्मरण करते हैं —

९—चरणों में नमस्कार करती हुई देवताओं की रमणियों के केशपाश रूपी भौरियों के द्वारा गुआयमान, देवी पार्वती के चरणकमङ पाप का निवारण करें।

(यहाँ 'चरण-पकत' में परिणाम अलकार है, रूपक नहीं, क्योंकि कमल में स्वयं पाप का निवारण करने की क्मता तो है नहीं, अत उसे चरण के रूप में परिणत होकर ही पाप का निवारण करना होगा। यहाँ 'कमल के समान चरण (चरणं पट्टजमिव) यह उपमा भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि देवरमणियों के केशपाश पर अमरी का जो अक्षारोप किया गया है, वह कमल की सुगन्ध से ही सम्बन्ध रखता है, केवल चरणों से नहीं। सुगन्ध से लुख्ध अमरी के द्वारा गुक्षित होना, यह विशेषण केवल 'कमल' में ही घटित हो सकता है, चरण में नहीं। यहीं देवरमणियों तथा कवि की पार्वती विषयक रित पुष्ट हो रही है, अत' प्रेयस् नामक अलद्धार भी है।)

टिप्पणी—मुद्ध ध्वनिवादी के मत से यहाँ प्रेय अलद्भार न होकर 'रित' नामक भावध्वनि ज्यक्षित हो रहा है, यह ध्यान देने योग्य है।

२—हम उन पुरातन दम्पती शिव-पार्वती की स्तुति करते हैं, जो इस समस्त सांसारिक प्रपद्ध के माता-पिता हैं और जिन्होंने अपनी तपस्या के फल के समान एक दूसरे को प्राप्त किया है।

(यहा 'फलियत' पद के द्वारा शिव तथा पार्वती को परस्पर एक दूसरे की तपःसमृद्धि के फल से उपमा दी गई है। इसी तरह उन्हें संसार के माता-पिता मानने में
टीकाकार वैद्यनाथ ने रूपक अलद्वार माना है। इस प्रकार इस पद्य में उपमा तथा रूपक की
संस्पृष्टि है। इसके साथ ही 'फलियित' इस एक ही पद के द्वारा दो उपमाएँ प्रकट हो रही
हैं, एक ओर शिव पार्वती की तपस्या के फल के समान हैं, दूसरी ओर पार्वती
शिव की तपस्या के फल के समान है। एक ही पद के द्वारा इन दो उपमाओं

उद्घाट्य योगकलया हृदयाञ्जकोशं धन्यैश्चिरादिप यथारुचि गृह्यमाणः। यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयः स मे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः॥३॥

अरुङ्कारेषु बालानामवगाहनसिद्धये ।

छितः क्रियते तेषां रुक्ष्यलक्षणसंग्रहः॥ ४॥ येषां चन्द्रालोके हृश्यन्ते लद्द्यलक्षणस्रोकाः। प्रायस्त एव तेषामितरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते॥४॥

## े १ उपमालङ्कारः

उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुष्ठसित द्वयोः । हंसीव कृष्ण ! ते कीर्तिः स्वर्गङ्गामवगाहते ॥ ६ ॥

यत्रोपमानोपमेययोः सहृदयहृदयाह्मादकत्वेन चारुसादृश्यमुद्भूततयोल्लसति व्यद्गश्चमर्यादां विना स्पष्टं प्रकाशते तत्रोपमालङ्कारः । हंसीवेत्युदाहरणम् । इयं ।

का कथन एकवाचकानुप्रवेशरूप सङ्कर को जन्म देता है। इस प्रकार इस पष्ट में सङ्कर और संस्रष्टि दोनों अलङ्कार हैं।)

३—अत्यधिक घन्य योगियों के द्वारा योगशक्ति से हृदय-कमल को उदाटित कर जिन परब्रह्मरूप मुकुन्द का यथेच्छ अनुशीलन किया जाता है, वे परिपूर्णरूप मुकुन्द जो निर-न्तर प्रकाशित रहते हैं, मुझे शाश्वत श्रेय प्रदान करें।

(टीकांकार ने यहा परिपूर्णरूप ब्रह्म के 'प्रस्फुरण' में विरोध माना है, और उसका परिहार इस तरह किया है कि यहा ब्रह्म के उपासनात्मक रूप की कल्पना है। अथवा योगियों के द्वारा भी ब्रह्म अचिन्त्य है, इस माहात्म्य का वर्णन करना अभीष्ट है। यहाँ योगियों की मगवद्विषयक रित कविगत रित का अझ है, अतः प्रेयस् अठङ्कार है।)

४—अलङ्कार ज्ञास्त्र में अन्युखन्न ( वालाना ) न्यक्तियों को अलङ्कारज्ञान हो जाय, इस फल की सिद्धि के लिए, हम इस प्रन्थ में अलङ्कार के लचण और उदाहरण का सुन्दर <sup>0</sup> संग्रह कर रहे हैं।

प्—पीयूपवर्ष जयदेव के 'चन्द्रालोक' में जिन अलङ्कारों के लचय-लचण-श्लोक हैं, हमने कुवलयानन्द में उन्हीं पर्थों को रक्खा है, अन्य अलङ्कारों के लचण और उदाहरणों को हमने नया सनिविष्ट किया है।

#### १ उपमालद्धार

६—जहाँ दो वस्तुओं (द्वयोः)—उपमान और उपमेय—की समानता से विशिष्ट शोभा अर्थात् दो वस्तुओं के सादश्य पर आप्टत चमत्कार पाया जाय, वहाँ उपमा अलङ्कार होता है। जैसे, हे कृष्ण, तेरी कीर्ति इसिनी की तरह आकाशगङ्गा में अवगाहन कर रही है।

जिस कान्य में उपमेय (वर्ण्यविषय, कामिनीमुखादि) तथा उपमान (चन्द्रादि) की सुन्दरता की समानता, सहृदयमानुकों के हृदय को आहादित करती है और वह चारू साहरय (दोनों की वह चमत्काराधायक समानता) उन्नसित होता है, अर्थात न्यक्षना-शक्ति (न्यग्यमर्यादा) के विना ही स्पष्ट प्रकाशित होता है, वहाँ उपमा अल्द्वार होता है। माव यह है, उपमा अल्द्वार वहाँ होगा, जहाँ दोनों विषयों में कोई ऐसी समानता वताई जाय, जो चमत्कृतिजनक हो और सहृदय को आहादित कर सके, साथ ही यह च पूर्णोपमेत्युच्यते । हंसी कीर्तिः स्वर्गङ्गावनाहनमिवशब्दश्चेत्येतेपामुपमानोप-मेयसाधारणधर्मोपमावाचकानां चतुर्णामप्युपादानात् ।

यधा वा-

'गुणदोषो सुधो गृहन्निन्दुच्चेडाविवेश्वरः। शिरसा श्रापते पूर्व परं कएठ नियच्छति॥'

अत्र यद्यप्युपमानोपमेययोनंक साधारणो धर्मः । उपमाने ईश्वरे चन्द्रगर-लयोर्प्रहणमुपादानं तयोर्मध्ये पूर्वस्य चन्द्रस्य शिरसा श्राधन वहनमुत्तरस्य गर-लस्य करेठे नियमनं संस्थापनम् , उपमेथे चुचे गुणहोपयोर्प्रहण ज्ञानं तयोर्मध्ये पूर्वस्य गुणस्य शिरसा श्राधन शिरःकम्पेनाभिनन्द्रनमुत्तरस्य दोपस्य करेठे नियमनं करठादुपरि वाचानुद्धादनमिति भेदात् । तथापि चन्द्रगरलयोर्गुणहोप-योध्व विम्यप्रतिविम्बभावेनाभेदादुपादानज्ञानादीनां गृहन्नित्येकशब्दोपादानेना-

सादृश्य नपष्ट वास्यरूप में प्रकट हो, ध्यायरूप में प्रतीयमान नहीं। साद्दश्य के ध्यायरूप में प्रतीयमान होने पर उपमा अछट्टार नहीं होगा, वहीं या तो अछट्टारान्तर की प्राप्ति होगी या फिर ध्यनिकाष्य होगा। उपमा का उदाहरण उपर की कारिका में 'हमीव'''आदि उत्तरार्ध में उपन्यस्त किया गयाहै। उपर्युक्त उदाहरण में पूर्णोपमा है। पूर्णोपमा में उपमा के चारों तक्व, उपमान, उपमेय, साधारणधर्म तथा वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी हंसी (उपमान), कीर्ति (उपमेय), स्वर्गगावगाहन (साधारणधर्म) तथा इव दाद्द (वाचक) इन चारों का ही उपादान किया गया है। अथवा यह दूसरा उदाहरण लीजिये—

जिस प्रकार सहादेव चन्द्रमा तथा विष दोनों का ग्रहण कर एक को सिर पर धारण करते हैं तथा अन्य को कण्ट में धारण करते हैं, बैसे ही विद्वान् व्यक्ति भी गुण तथा दोष दोनों का प्रहण कर (दूसरों के) गुण की सिर हिलाकर प्रशसा करता है और (दूसरों के) दोष को छिपाकर कण्ट में धारण कर होता है।

यहाँ उपर्युक्त उदाहरण की तरह उपमान तथा उपमेय का साधारण धर्म एक-ही नहीं है। वहाँ इसी और कीर्ति दोनों में 'स्वर्गगावगाइन उपन्द' घटित होता है, पर यहा शहर के साथ 'चन्द्र-विप-वहन उपमान हो, तो 'चुध' के साथ 'गुणदोपज्ञान उपस्व । इस प्रकार उपमान रूप ईश्वर में चन्द्र तथा विप का प्रहण घटित होता है, वे चन्द्र का सिर से शृज्यान करते हैं अर्थात् उसे मिर पर धारण करते हैं और विप को कण्ट में नियमित करते हैं अर्थात् उसे कण्ट में स्थापित करते हैं, जब कि विद्वान् या ज्ञानी ध्यक्ति गुण-दोप का प्रहण अर्थात् ज्ञान प्राप्त करता है, वह प्रयम वस्तु अर्थात् गुण की सिर से प्रशसा करता है, सिर हिलाकर गुण का अभिनन्दन करता है, जब कि दूपरे पदार्थ—दूसरों के दोप का कण्ट में नियमन करता है, अर्थात् वाणी से किसी के दोप का उद्घाटन नहीं करता। इस स्थल पर यह स्पष्ट है कि उपमान का साधारणधर्म तथा उपमेय का साधारणधर्म एक न होकर मिल भिज हैं। इस मेद के होते हुए भी कित ने चन्द्र-विप तथा गुण-दोप का एक साथ प्रयोग इसलिए किया है कि उनमें परस्पर विवयतिविवभाव विद्यमान है और विवयप्तिविवभाव होने के कारण उनमें अभेद स्थापित हो जाता है। इसके साथ ही शिव के द्वारा चन्द्रमा तथा विप के उपादान तथा विद्वान् के द्वारा गुण एव दोप के ज्ञान दोनों के लिए कित ने एक ही शब्द 'गृहन्' का प्रयोग कर उन भिन्न पदार्थों में भी अभेद के लिए कित ने एक ही शब्द 'गृहन्' का प्रयोग कर उन भिन्न पदार्थों में भी अभेद

भेदाध्यवसायाच साधारणधर्मतेति पूर्वस्माद्विशोषः । वस्तुतो भिन्नयोरप्युपमानो-पमेयधर्मयोः परस्परसादृश्याद्भिन्नयोः पृथगुपादानं विम्बप्रतिविम्बभाव इत्या-लङ्कारिकसमयः ॥ ६॥

# वर्ण्योपमानधर्माणाग्रुपमावाचकस्य च । एकद्वित्र्यनुपादानैभिन्ना छप्तोपमाष्ट्रधा ॥ ७ ॥

स्थापन (अभेदाध्यवसाय) कर दिया है। अत उनमें साधारणधर्मत्व बन गया है। इस प्रकार पहले उदाहरण में एक ही साधारण धर्म था, यहाँ भिन्न भिन्न साधारण धर्म में अभेद स्थापना कर दी गई है, दोनों साधारण धर्मों में यह अन्तर है। जहाँ उपमान तथा उपमेय के उन साधारण धर्मों को, जो वस्तुतः एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और जिन्हें परस्पर साहश्य के कारण अभिन्न मान लिया जाता है, कान्य में अलग अलग प्रयुक्त किया जाता है, तो वहां विवप्रतिविवसाव होता है, यह आलक्कारिकों की मान्यता है।

टिप्पणी—इस सम्बन्ध में कुवलयानन्द के टीकाकार गङ्गाधर वाजपेयी ने अपनी रिसकरिजिनी में विशेष विचार किया है। वे वताते हैं कि विवप्रतिर्विवभाव वहीं होगा, जहाँ धर्म का पृथक् पृथक् उपादान हो, अर्थात् धर्मेलुप्ता में विवप्रतिर्विवभाव नहीं माना जायगा। इमीलिए निम्न 'मलय इव जगतिपाण्डु ' आदि पद्य में धर्मलोप होने के कारण चन्दनहुमादि तथा पाण्डवादि में विवप्रतिर्विवभाव नहीं है, जब कि 'पाण्ड्योयमसार्पित' इत्यादि पद्य में हरिचन्दनादि तथा वालातपादि में अरुणिमादि के साहदय के कारण विवप्रतिर्विवभाव घटित हो ही जाता है। भूमिका में हम बता चुके हैं कि इस मत को पण्डितराज जगन्नाथ नहीं मानते।

अतएव धर्मछुप्तायामनुगामिताप्रयुक्तमेव धर्मस्य साधारण्यं न विवप्रतिविवभावकृतमपीति 'मलय इव जगति पाण्डुः वल्मीकसमो नृपोऽम्विकातनयः जम्बूनदीव कुन्ती गान्धारी सा हलाहलेव सरित् ॥' इत्यादौ चन्दनदुमाणां पाण्डवानां उरगाणां घातराष्ट्राणां जाम्बूनदगर-लादीनां च न विवप्रतिर्विवभावेन साधारणधर्मता । जगदाह्वादधर्मवश्वस्य (तदुद्वेजकध-र्भवरवस्य च ) मल्यपाण्ड्वाद्युपमानोपमेयानुगतस्य धर्मस्यानुपादानात् धर्मलोप इति नात्र विवप्रतिर्विवभाव । न च चन्दनदुमपाण्डवादीनां जगदाह्वादकत्वादिकृतसादश्येन अभेदा-ध्यवसायात् विवप्रतिविवभावेन साधारण्य किं न स्यादिति वाच्यम्। 'पाण्ड्योऽयमसार्पित-लम्बहार वल्रप्तागरागो हरिचन्दनेन । आभाति वालातपरक्तसानुः सनिर्झरोद्गार इवादि-राजः ।' इति विवप्रतिर्विवभावकृतसाधारणधर्मनिर्देशस्थले शब्दोपात्तानां हरिचन्दनवालात-पादीनामेव अरुणिमादिकृतसादृश्यमादाय विवप्रतिविवमावेन साधारणधर्मत्वसम्भवेन, तमादाय उपमानिर्वाहात् न अनुगामिधर्मकल्पनया तन्निर्वाहक्लेश समाश्रयणीय इति तत्र विवप्रतिविवभावसभवेऽपि अत्र चन्द्रनद्रुमपाण्डवादीना न शब्देन उपादानमस्ति । येन विवन्नतिर्विवभावप्रयोजकसादृरयगवेपणयां साधारण्यमध्यवसीयेत । न च मुख्ये सम्भवति अमुख्यकल्पनं न्याय्यमिति जगदाह्नादकारिधर्मवस्वस्यानुगामिन एव धर्मस्यानुपादानमिति शब्दोपादाननिवन्धनर्विवप्रतिर्विवभावादेर्धर्मलुप्तायामसम्भवात् न पूर्णायामिव सायां विवन्नतिविवसावादिति । अनेनैवाभिन्नायेण लुसाया तु नैव भेदा ।

रसिकरिक्षनीटीका १० १४-८५ (कुम्भकोणम् से प्रकाशित)

७, ८, ९—उपमेय, उपमान, साधारणधर्म और उपमावाचक शब्द इन चार तस्वों में से एक, दो या तीन तस्वों का छोप होने से उपमा का प्रत्येक भेद दूसरे से भिन्न होता है। यह लुसोपमा आठ तरह की होती है। वाचकलुसा, धर्मलुसा, धर्मवाचकलुसा, वाचकोपः तिंद्धेत्रोरोन्द्रतुल्यास्या कर्प्रन्ती दशोर्भम। कान्त्या स्मरवध्यन्ती दृशा तन्त्री रहो मया।। ८॥ यत्त्या मेलनं तत्र लाभो मे यत्र तद्रतेः। तदेतत्काकतालीयमवितर्कितसंभवम् ॥९॥

ज्रपमेयादीनां चतुर्णा मध्ये एकस्य द्वयोखयाणां वा प्रतिपादकराच्टाभावेन लुप्तोपमेत्युच्यते । सा चाष्ट्रधा । यथा—वाचकलुप्ता १, धर्मलुप्ता २, धर्मवाचकलुप्ता ३, वाचकोपमेयलुप्ता ४, उपमानलुप्ता ४, वाचकोपमानलुप्ता ६, धर्मोपमानलुप्ता ७, धर्मोपमानलल्प्ता ७, धर्मोपमानलल्प्ता ७, धर्मोपमानवाचकलुप्ता च ८, इति । तत्रोपमानलोपरिहताश्चत्यारो भेदा. 'तिडद्वारी—' इत्यादिश्रोकेन प्रदृशिताः । तद्वन्तो भेदा उत्तरश्रोकेन द्शिताः । तत्र 'तिडद्वारी' इत्यत्र वाचकलोपस्तिडिद्व गोरीत्यर्थे 'उपमानानि सामान्यवचनेः' (पा २।१।५५ ) इति समासिवधायकशास्त्रकृतः । 'इन्दुनुल्यास्या' इत्यत्र धर्मलोपः, स त्येच्छिको न शास्त्रकृतः; कान्त्या इन्दुनुल्यास्येत्यपि वक्तुं मेयलुसा, उपमानलुसा, वाचकोपमानलुसा, धर्मोपमानलुसा कीर धर्मोपमानवाचकलुसा । इन्हीं के उदाहरण ये हैं.—

'मैने विजली के समान गीरवर्ण की, चन्द्र के समान आहाददायक मुख वाली मेरे नेत्रों में कर्ष्र की शीतलता को उत्पन्न करती उस सुन्द्री को एकान्त में देखा, जो अपनी कांति में रित के समान आचरण कर रही थी। उस एकान्तस्थल में उसके साथ मिलन तथा उसके प्रेम का लाभ मेरे लिए काकतालीय था, जिसकी सम्भावना के सम्पन्ध में तर्क भी नहीं हो सकता था। उस नायिका का एकान्त में मिलना और रितदान देना मेरे लिए ठीक वैसे ही अकरमात् हुआ, जैसे कौंडा अकरमात् किसी पके ताल के फल पर आ वैठे और वह फल, अपने आप, कीए के वोझ से नहीं, गिर पड़े। यहाँ कीए का आना और तालफल का गिरना नायक-नायिका-समागम रूप उपमेय का उपमान है, और कीए के द्वारा पितव फल का उपमोग, नायिकोपभोग रूप उपमेय का उपमान है।

उपसेय, उपसान, साधारणधर्म और वाचक शब्द इन चारों तत्त्वों में से किसी भी एक, दो या तीन का लोप होने पर लुप्तोपमा कहलाती है। यह लुप्तोपमा भाठ तरह की होती है। जैसे—१. वाचकलुप्ता, २. धर्मलुप्ता, ३ धर्मवाचकलुप्ता, ३ वाचकोपमेयलुप्ता, ५. उपमानलुप्ता, ६. वाचकोपमानलुप्ता, ७ धर्मोपमानलुप्ता और ८. धर्मोपमानवाचकलुप्ता। इन भाठ भेदों में प्रथमरलोक 'तिहद्रीरी' भादि में उपमानलोपरिहत चार भेटों को उवाहत किया गया है। उपमानलोप वाले चार भेदों के उदाहरण कारिका के वाद के रलोक में प्रदर्शित किये गये हैं।

१—ग्राचकल्या —'तिहद्गीरी' इस उदाहरण में वाचक शब्द का लोप है। यहाँ 'तिहित् के समान गौरी' (विजली के समान गौरवर्ण वाली नायिका) तिहद्गीरी इस समस्त पद में । पाणिनि के सूत्र 'उपमानािन सामान्यवचने '(२।११५५) के 'अनुसार शास्त्रप्रयुक्त प्रणाली पाई जाती है। यहाँ 'तिहित्' उपमान 'गौरी' साधारणधर्म और उपमेय तीनों विद्यमान हैं। हवािद वाचक शब्द का अभाव है।

२—प्रमैंतुप्ता —'इन्दुतुल्यास्या' चन्द्रमा के समानमुखवाली इस उदाहरण में साधारण

शक्यत्वात् । 'कर्पूरन्ती' इत्यत्र धर्मवाचकलोपः, कर्पूरमिवाचरन्तीत्यर्थे विहितस्य कर्पूरवदानन्दात्मकाचारार्थकस्य किप इवशब्देन सह लोपात् । अत्र धर्मलोप ऐच्छिकः; नयनयोरानन्दात्मकतया कर्पूरन्तीति तदुपादानस्यापि संभवादिति । 'कान्त्या स्मरवधूयन्ती' इत्यत्र वाचकोपमेयलोपः । अत्र कान्त्येति विशेषणसान् मर्थ्यात्स्वात्मानं कामवधूमिवाचर्न्तीत्यर्थस्य गम्यमानत्या स्वात्मन उपमेयस्य सहोपमावाचकेनानुपादानांत्स त्वैच्छिकः, स्वात्मान स्मरवधूयन्तीत्युपमेयोपादान् धर्म का लोप हो । यहाँ साधारण धर्म का लोप हो । स्वात्मन के शासकत

धर्म का लोप है। यहाँ साधारण धर्म का लोप किव की इच्छा पर आधत है, शास्त्रकृत नहीं। यदि किव चाहता तो 'उसका मुख कान्ति से इन्दु के तुल्य है' यह भी कह सकता या। 'इन्दुतुल्यास्या' में 'इन्दु' उपमान, 'तुल्य' वाचक शब्द और 'आस्य' असम्बद्ध है। उपलेख

६—धर्मवाचकछप्ता — इस भेद का उदाहरण 'कर्पूरन्ती' (कर्पूर के समान आचरण करती) है। यहाँ 'कर्पूर' उपमान तथा नायिका उपमेय उपात्त हैं, आनन्दजनकत्वादि साधारणधर्म और हवादि वाचक शब्द का उपादान नहीं हुआ है।

इस उदाहरण में धर्म तथा वाचक का छोप इसिछए माना गया है कि यहाँ 'कर्पूरन्ती'

पद का 'कर्प्र के समान आचरण करती हुई' यह अर्थ छेने पर कर्प्र के समान आनन्ददायक होने का आचरण करने वाला' इस अर्थका द्योतन करने के लिए किए प्रत्यय का प्रयोग होगा; वह प्रत्यय 'इव' शब्द के साथ छप्त हो जाता है, भाव यह है। 'कर्प्रमिव आचरति' न्युत्पत्ति से पहले किए प्रत्यय लगाकर 'कर्प्रत' रूप वनेगा, इस रूप में किए तथा इव दोनों का लोप हो जाता है। इसी का खीलिंग रूप 'कर्प्रन्ती' है। (यदि कोई यह कहे कि यहाँ वाचक का लोप तो अवश्य है, किंतु साधारण धर्म का सकेत तो स्वय किए प्रत्यय दे रहा है, जो 'कर्प्र के समान आनन्ददायक आचरण' की प्रतीति करा रहा है तो यहाँ साधारणधर्म का लोप केसे है ?' तो इस शका का उत्तर यह है कि यद्यपि आनन्ददायक आचार का सकेत पाया जाता है, तथापि आनन्दत्वादि का विशेषण के रूप में उपादान नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ धर्मलोप मानना ही होगा। नहीं तो इन्दुतुल्यास्या में धर्मलुप्तोदाहरण नहीं मानना पढ़ेगा।) यहाँ आनन्दात्मकत्वादि धर्म का लोप शास्त्रकृत न होकर किव की इच्छा पर निर्भर है। क्योंकि किव चाहता तो 'नेज्रों को आनन्द देने के

करती' इस प्रकार साधारणधर्म का स्पष्ट उपादान भी कर सकेता था। धर्ममात्ररूपस्याचारस्योपादानेऽप्यानन्दत्वादिना विशेषणरूपेणानुपादानाद्धर्मेलोपो युक्त एव। अन्यथा इन्दुतुल्यास्येत्यादेर्धर्मलुसोदाहरणस्यासगतत्वापत्तेः।

कारण, अथवा आनन्दात्मक होने के कारण, नेत्रों के लिए कर्प्र के समान शीतलता प्रदान

वैद्यनाथः अलङ्कारचन्द्रिका ( कुवलयानन्द टीका, ५० ७ )

४—वाचकोपमेयलुहा — 'कान्त्या स्मरवध्यम्ती' (कान्ति से कामदेव की पत्नी के समान आचरण करती ) में वाचक शब्द तथा उपमेय का लोप है। यहाँ 'कान्ति रूप विशेषण सामर्थ्य (साधारणधर्म) से अपने आप को कामवध् के समान आचरण करती' इस अर्थ की प्रतीति के लिए यहाँ 'कात्म-'रूप उपमेय तथा उपमावाचक शब्द, दोनों का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कवि का ऐच्छिक विधान है। इस उदाहरणको 'स्वात्मान समरवध्यम्ती' (अपनी आत्मा को-अपने आप को-कामदेव की पत्नी रित के समान बनाती) वनाने पर उपमेय का प्रयोग समव था।

५-- उपमाननुप्ता -- ( 'तदेतत्काकतालीयमिवतर्कितसभवम्' में उपमान तथा वाचक

नस्यापि संभवात्। 'काकतालीयम्' इत्यत्र काकतालशक्ती यृत्तिविषये काकतालसम्वेतिकयावर्तिनी, तेन काकागमनिमय तालपतनिमय काकतालिमतीवार्थं 'समासाच तिष्ठपयात्' (पा ४१३१०६) इति ज्ञापकात्समासः। उभयत्रोपमेयं स्वस्य कचिद्रमन तत्रेव रहिस तत्त्व्या अवस्थान च। तेन स्वस्य तस्याश्च समागमः काकतालसमागमसदृश इति फलति। ततः 'काकतालिमय काकतालीयम्' इति द्वितीयस्मित्रिवार्थे 'समासाच तिष्ठपयात्' (पा ४१३१०६) इति सूत्रेण 'इवे प्रतिकृतो' (पा ४१३१९६) इत्यधिकारस्थेन छप्रत्ययः। तथा च पतन-दिलतं तालफलं यथा काकेनोपभुक्तम्, एवं रहोदर्शनक्षभितहृदया तन्वी स्वेनोपभुक्तित तद्यः। तत्रश्चात्र काकागमन-तालपतनसमागमरूपस्य काककृत-तालफलोपभोगरूपस्य चोपमानस्यानुपादानात्प्रत्ययार्थीपमायामुपमानलोपः, समासार्थीपमायां वाचकोपमानलोपः। सर्वोऽप्यय लोपरछप्रत्यविधायक-

। दोनों का लोप पाया जाता है। इसमे छ प्रत्यय के अनुसार प्रत्ययार्थोपमा मानने पर केवल उपमानलुप्ता है, समासार्थोपमा मानने पर वाचकोपमानलुप्ता।)

'काकताळीयम्' इम दाव्द में समाम ( वृत्ति ) होने पर 'काक' तथा 'ताल' ये दोनों शब्द काक (कीक्षा) तथा ताल (ताढ का फल) इन दोनों के समागम से उत्पन्न समवेत किया के धोतक हैं। अत यहाँ कीए के आगमन की तरह, ताल के फल के गिरने की तरह, होने वाला 'काकतालं' मिद्र होता है, इस प्रकार इस इवार्थ (समानार्थ) में 'समासाच तद्विपयाव' (पाशावक् ) इस पाणिनि सूत्र के अनुसार समास हो गया है, वत 'काकताल' शब्द की ब्युरपत्ति यो होगी—'काकागमनमिव तालपतनमिव इति काकताल'। यहाँ दोनों स्थानों पर इनका उपमेय अपना कही जाना और वहाँ एकान्त में सुन्दरी नायिका का मिछना है। तदनन्तर अपना और उसका मिछना काकताछ समागम के समान है, इस अर्थ की प्रतीति होती है। इसके याद 'काकतालं' शब्द से 'काकतालीयं' की सिद्धि होती है-'काकतालं इव काकतालीय' ( जो काकताल की तरह हो )। इस दूसरे अर्थ में इवार्थ में उसी 'समासाच तद्विपयाव' (पाश १०६ ) सूत्र से 'इवे प्रतिकृती' ( पारा १६ ) इस अधिकार सूत्र के द्वारा छ प्रत्यय का विधान होता है ( काकताल 🕂 छ )। इस प्रकार निष्पन्न 'काकतालीय' पद का अर्थ यह है कि जैसे कीए ने गिरने से टूटे फूल को गाया, वैसे ही एकांत दर्शन से जुञ्च हृदयवाली सुन्दरी का उसने उपमोग किया। इस प्रकार कीए का आना तथा ताल के फल के गिरने का समागम रूप उपमान तथा कीए के द्वारा ताल फल का उपभोग रूप उपमान का साचात् प्रयोग न होने के कारण, छ प्रत्यय विधान के द्वारा निष्पन्न प्रत्ययाधींपमा में उपमानलुप्ता उपमा है (यहाँ वाचक का छोप नहीं है, क्योंकि वह 'छ' ( काकताऌ+छ ≂ काकताऌ+ईय ) प्रत्यय के द्वारा प्रयुक्त हुआ है।) 'काकताल' इस पद में समासार्थोपमा है, इसमें 'समासाच तद्विपयात्' के अनुसार उपमावाचक शब्द समास में लुस हो गया है, अत. यह वाचकोपमानलुप्ता है। (यहाँ उपमेय 'एतत्' तथा साधारण धर्म 'अवितर्कितसमदम्' दोनों का प्रयोग पाया जाता है।) यह समस्त लोप छ प्रत्यय के कारण है, अतः यह शास्त्रकृत है।

६—वाचकोपमानलुप्ताः—इसका उदाहरण भी 'तदेतत्काकतालीयमवितर्कितसभवम्' है। (इसकी संगति ऊपर दिखा दी गई है।)यहाँ समासार्थोपमा में वाचकोपमानलुप्ता है। ७—वर्मोपमानलुप्ताः—(इसका उदाहरण 'तदेतत्काकतालीयमभविष्कं प्रवीमि ते' है।) शास्त्रकृतः, अविताकतसंभविमिति साधारणधर्मस्यानुपादाने प्रत्ययार्थोपम धर्मोपमानलोपः । समासार्थोपमायां धर्मोपमानवाचकलोप इति सूच्मया दृष्ट वधारितव्यम् । एतेषामुदाहरणान्तराणि विस्तरभयान्न लिख्यन्ते ॥ ७–६॥

## २ अनन्वयालङ्कारः

# उपमानोपमेयत्वं यदेकस्यैव वस्तुनः। इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ तदनन्वयः॥ १०॥

एकस्यैव वस्तुन उपमानोपमेयत्ववर्णनमनन्वयः । वर्ण्यमानमि स्व स्वेन साधर्म्य नान्वेतीति व्युत्पत्तेः । अनन्वयिनोऽप्यर्थस्यामिधानं सदृशान्व व्यवच्छेदेनानुपमत्वद्योतनाय । 'इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्' इत्युक्ते श्रीमन्तं चन्द्रस्य नान्यः सदृशोऽस्तीति सदृशान्तरव्यवच्छेदो तद्यते । तत्रश्च स्व स्वेनापि सादृश्यासभवादनुपमेयत्वे पर्यवसानम् ॥ यथा वा—

ऊपर की पंक्ति में से 'अवितर्कितसभव' रूप साधारणधर्म को हटा देने पर (उस अनुपादान करने पर) छ प्रत्यय वाली प्रत्ययार्थोपमा में धर्मोपमान लोप होगा। ('तदे काकतालीयमभविक्तं ब्रवीमि ते' में 'एतत्' उपमेय है, तथा 'काकतालीय' में छप्रत्यय कारण वाचक का उपादान हो गया है, पर पूर्वोक्त रीति से उपमान का लोप है, साथ यहाँ कोई साधारण धर्म नहीं है, अतः यहाँ धर्मोपमानलुप्ता उपमा है।)

८— मिंपमानवाचकलुप्ता — ( इसका उदाहरण भी 'तदेतत्काकतालीयमभवां व्रवीमि ते' ही है। ) यहाँ पूर्वोक्त रीति से समासाथोंपमा मानने पर वाचक तथा उपम का लोप है ही, 'अवितर्कितसभव' का प्रयोग न करने के कारण साधारणधर्म का लोप हो गया है, इस प्रकार धर्मोपमानवाचकलुप्ता उपमा है, यह सूदम दृष्टि से देखा सकता है।

इन आठ प्रकार की उपमाओं के अन्य उदाहरण विस्तार के भय से नहीं दिये जा रहे हैं

#### २. श्रनन्वय श्रलद्वार

१०—जहाँ एक ही वस्तु (वर्ण्यमान ) उपमान तथा उपमेय दोनों हों, वहाँ अनन्व होता है, जैसे 'चन्द्रमा चन्द्रमा की ही तरह शोभा वाला है' इस उदाहरण में।

जहाँ एक ही वस्तु का उपमानत्व तथा उपमेयत्व वर्णित किया जाय, वहाँ अनन्व होता है। अनन्वय शब्द की न्युरपित यह है कि कान्य में वर्ण्यमान होने पर भी किर वस्तु की स्वयं के ही साथ तुळना अन्वित नहीं हो पाती, अतः वह अनन्वय (न अन्वेती। अनन्वयः) है। भाव यह है, यद्यपि एक ही वस्तु स्वय अपना ही उपमान नहीं व सकती, तथापि किव इसका प्रयोग करते देखे जाते है। यद्यपि यह साधर्म्यरूप अ (अन्वय) घटित नहीं होता तथापि किव इसका प्रयोग इसिक्छए करते हैं कि वे उपमेय सहश अन्य वस्तु (उपमान) का न्यावर्तन कर उस वस्तु (उपमेय) की अनुपमता ब न्यंजना कराना चाहते हैं। 'इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्' इस उदाहरण से यह भाव अभी है कि शोभा में कोई भी अन्य पदार्थ चन्डमा के समान नहीं है, और इस प्रयोग से अन्स सहश वस्तु का निराकरण किया गया है। इस प्रकार स्वय अपने ही साथ किसी वस्तु व साहर्य असमव होने के कारण अनन्वय अळङ्कार उपमेय की अनुपमेयता में पर्यवित ह जाता है। अथवा जैसे इस उदाहरण में —

गगन गगनाकार सागरः सागरोपमः। रामरावणयोर्वद्धः रामरावणयोरिव॥

पूर्वीदाहरगो श्रीमत्त्वस्य धर्मस्योपादानमस्ति । इह् तु गगनादिपु चैपुल्यादे-धर्मस्य तत्रास्तीति विशेषः ॥ १० ॥

३ उपमेयोपमालद्धारः

पर्यायेण द्वयोस्तचेदुपमेयोपमा मता। धर्मोऽर्थ इव पूर्णश्रीरर्थो धर्म इव त्विय ॥ ११ ॥

द्वयोः पर्वायेणोपमानोपमेयत्वकल्पनं तृतीयसदृशन्यवच्छेदार्थम् । धर्मार्थ-योहिं कस्यचित्केनचित्सादृश्ये वर्णिते तस्याप्यन्येन सादृश्यमर्थसिद्धमपि मुखतो वर्ण्यमान तृतीयसदृशन्यवच्छेदं फलति ॥

'आकाश आकाश के समान (विशाल) है, समुद्र समुद्र के समान (गंभीर) है, राम और रावण का युद्ध राम और रावण के ही युद्ध के समान (भीपण) है।'

यहाँ प्रथम आकारा, सागर तथा राम-रावण-युट उपमेय है, द्वितीय उपमान । इसके द्वारा कवि यह लित करना चाहता है कि आकारा के समान विशाल कोई अन्य पदार्थ नहीं है, समुद्र के समान गभोर कोई भी वस्तु नहीं है और जैसा भयंकर युद्ध राम और रावण का हुआ वैसा पृथ्वी पर किमी का भी युद्ध न हुआ।

यहीँ पहले उदाहरण (इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्) में साधारणधर्म-श्रीमख-का स्पष्ट उपादान हुआ है। इस दूसरे उदाहरण में गगनादि के साधारण धर्म विपुटता, गम्भीरता और भीषणता का उपादान नहीं हुआ है, अत दोनों उदाहरणों की प्रणाटी में यह भेद हैं।

#### ३. डपमेयोपमा घ्यलकार

19—जहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों अलग अलग रूप में एक दूसरे के उपमानो-पमेय हों, वहाँ उपमेयोपमा मानो जाती है, जैसे तुम्हारे धर्म अर्थ की भाँति समृद्ध तथा पूर्ण है, और अर्थ धर्म की तरह समृद्ध तथा पूर्ण है।

(यहाँ प्रथम अरा में धर्म उपमेय है, अर्थ उपमान, इव वाचक शब्द है तथा 'पूर्णश्री' साधारण धर्म, द्वितीय अश में अर्थ उपमेय है, धर्म उपमान । दोनों पर्याय रूप से-वाक्य-

मेद से-एक दूसरे के उपमान तथा उपमेय हैं।)

उपमेयोपमा में उपमान तथा उपमेय, दोनों को एक दूसरे का उपमानोपमेय इसिल्ए वना दिया जाता है कि किब किसी तृतीय सददा पदार्थ का निराकरण करना चाहता है। धर्म और अर्थ दोनों में से किसी एक का किसी दृसरे से साधम्य वर्णित कर दिया जाता है, फिर उसी से दूसरे का साधम्य वर्णित किया जाता है। यद्यपि यह साद्दरय स्वतः अर्थ सिद्ध हे ही, फिर भी उसे माचात् शब्द के द्वारा इसिल्ए कहा जाता है कि उससे तृतीय सददा पदार्थ की व्यावृत्ति हो जाय। भाव यह है, जब एक बार धर्म को अर्थ के समान वताया गया, तो अर्थ धर्म के समान है, यह अर्थ स्वत बोधगम्य हो जाता है, किन्तु इतना होने पर भी साचात् शब्द के द्वारा 'अर्थ धर्म के समान है' यह कहना 'शासस्य पुनर्वचन तदितरपरिसल्यार्थम्' इस न्याय के अनुसार है, जिससे धर्म तथा अर्थ से इतर पदार्थ की समानता निपिद्ध हो जाय। अथवा जैसे.—

यथा वा---

खिमव जलं जलिमव खं हंस इव चन्द्रश्चन्द्र इव हंसः। कुसुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुसुदानि॥

पूर्वत्र पूर्णश्रीरिति धर्म उपात्तः । इह निर्मलत्वादिधर्मो नोपात्त इति भेदः उदाहरणद्वयेऽपि प्रकृतयोरेवोपमानोपमेयत्वकल्पनम् । राज्ञि धर्मार्थसमृद्धेः शरिव गगनसलिलादिनैर्मल्यस्य च वर्णनीयत्वात् प्रकृताप्रकृतयोर्प्येषा सभवति ।

यथा वा-

गिरिरिव गजराजोऽयं गजराज इवोच्चकैर्विभाति गिरिः। निर्झर इव मद्घारा मद्घारेवास्य निर्झरः स्रवति॥११॥

४ प्रतीपालङ्कारः

प्रतीपमुपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम् । त्वछोचनसमं पद्मं त्वद्वक्त्रसदृशो विधुः ॥ १२ ॥

'शरद ऋतु में जल आकाश के समान (निर्मल) है, आकाश जल के समान (निर्मल) है, चन्द्रमा हस के समान (घवल) है, इंस चन्द्रमा के समान (घवल) है। तारागण कुमुदिनी की भाति सुशोभित हो रहे हैं, और कुमुदिनियाँ तारागणों की भाति सुशोभित हो रही हैं।

(यहाँ जल क्षाकाश, चन्द्र-हंस, तारागण-कुमुदिनी परस्पर पर्याय से एक दूसरे के उपमानोपमेय हैं। इस पद्य को वामन ने भी उपमेयोपमा के प्रकरण में उदाहत किया है।) प्रथम उदाहरण में 'पूर्ण श्री' साधारण धर्म का प्रयोग किया गया है। द्वितीय

उदाहरण में 'निर्मल्त्वादि' साधारण धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, यह दोनों उदाहरणों का अन्तर है। इन उदाहरणों में उपमान तथा उपमेय दोनों ही पदार्थ प्रकृत हैं। राजा के वर्णन में धर्म तथा अर्थ दोनों का अस्तिरव प्रकृत है, इसी तरह शरद ऋतु के वर्णन में जल-आकाश, हंस-चन्द्र, तारा-कुमुदिनी सभी प्रकृत विपय हैं। अत इन दोनों उदाहरणों में यह प्रकृतपदार्थनिष्ठ उपमेयोपमा है। यह प्रकृताप्रकृत की भी हो सकती है, जहां एक पदार्थ प्रकृत हो अन्य अपकृत । जैसे—

'यह हाथी पर्वत के समान सुशोभित है, पर्वत ऊँचाई में हाथी के समान सुशोभित होता है। इस हाथी की मदधारा झरने के सदश वहती है, पर्वत के झरने इस हाथी की मदधारा के समान वहते हैं।'

यहाँ हाथी तथा मद्धारा प्रकृत पदार्थ हैं, पर्वत तथा निर्झर अप्रकृत । हाथी के साथ प्रयुक्त 'अयं' पद उसके प्रकृतत्व का वोधक है। प्रथम अश में प्रकृत उपमेय हैं, अप्रकृत उपमान, द्वितीय अश में अप्रकृत उपमेय हैं, प्रकृत उपमान। पूर्वार्ध में ऊँचाई (उचैं ) साधारण धर्म है, उत्तरार्ध में 'स्रवण' क्रिया।

## ४ प्रतीप श्रलंकार

१२—जहाँ (प्रसिद्ध) उपमान को उपमेय वना दिया जाय, वहाँ प्रतीप अलङ्कार होता है, जैसे हे सुन्दरि, कमल तुम्हारे नेत्र के समान (सुन्दर) है, और चन्डमा तुम्हारे मुख के समान (आहाददायक)।

प्रसिद्धोपमानोपमेयभावः प्रातिलोम्यात्प्रतीपम् ।

यथा वा---

यस्त्रत्रेत्रसमानकान्ति सिलले मग्नं तिटन्टीवरं मेघेरन्तरितः प्रिये ! तव मुखच्छायानुकारी शशी । येऽपि त्वद्रमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता-स्त्वत्साहश्यिवनोटमात्रमि मे टैवेन न क्षम्यते ॥ १२ ॥ अन्योपमेयलामेन वर्ण्यस्यानाद्रश्च तत् । अलं गंर्वेण ते वक्त्र ! कान्त्या चन्द्रोऽपि ताह्यः ॥ १३ ॥

जहाँ उपमान (पक्क) को उपमेय बना दिया जाय, तो उपमेय (मुप्त) स्वत उपमान वन जायगा, ऐसी दशा में यह शका उठना सम्भव है कि मुग्न आदि चन्द्र के उपमेय हैं, तोवे उपमान भी हो सकते हैं और इस प्रकार 'चन्द्र इच मुन्न' जसे छप्यों की तरह 'मुखमिव चन्द्र' में भी उपमा ही माननी चाहिए। इस उदाहरण में उपमा की अतिन्याप्ति को रोकने के लिए ही वृत्ति भाग में 'प्रसिद्ध' पद का प्रयोग किया गया है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान (कमलचन्द्रादि) को उपमेय चना दिया जाय, वहाँ प्रतीप अलद्धार इसलिए माना जाता है कि कवि प्रसिद्ध उपमानोपमेय भाव को उल्हा कर देता है। कवियों की परम्परा में यह प्रसिद्ध है कि नेत्र का उपमान कमल है और मुख का उपमान चन्द्रमा, पर कोई कवि विशेष चमत्कार उपस्थित कर देने के लिए कमल तथा चन्द्र के प्रकृत होने पर कामिनी नेत्रादि से उसकी तुलना करता है, इस प्रनार वह प्रस्थात परम्परा से प्रतिवृत्ल (प्रतीप) आचरण करता है। उदाहरण जसे,

हे प्रिये, वे नील कमल, जो तुम्हारे नेत्रों की शोभा के समान शोभा वाले हैं, जल में मग्न हो गये हैं, तुम्हारे मुख की सुन्दरता का अनुकरण करने वाला चन्द्रमा चादलों में छिप गया है, तुम्हारी गति का चाल में अनुसरण करने वाले वे राजहस चले गये हैं। यहे दुख की बात है कि विधाता तुम्हारे साहरय से मेरे मन को बहलाने भी नहीं देता।

इस उदाहरण में प्रसिद्ध उपमान—कमल, चन्द्रमा तथा हंस को उपमेय वना दिया गया है, तथा नेत्र, मुख और गितको उपमान। इस पद्य में कारिका के उत्तरार्घ वाले उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ साधारणधर्म का उपादान नहीं हुआ है, जब कि इसमें 'कान्ति' आदि साधारण धर्म का प्रयोग किया गया है। इस सम्यन्ध में एक प्रश्न उठ सकता है कि उपमान में उपमेय की अधिकता वर्णित करने वाले व्यतिरेक से प्रतीप का क्या अन्तर है ? व्यतिरेक अलकार में वैधम्य के द्वारा उपमेय के आधिक्य का सकेत किया जाता है, यहाँ (प्रतीप में) भी किव का अभीष्ट तो मुखादि का आधिक्य धोतित करना ही है, पर उसे उपमान बनाकर साधम्य के द्वारा सकेतित किया जाता है। एक वैधम्य मुलक है, दूसरा साधम्य मृलक। इस पद्य में प्रतीप के अतिरिक्त काव्यलिंग अलंकार भी है। कान्ता के विरद्ध से दुखी नायक प्रियामुखादि के दर्शन के न होने पर भी उसके समान कमलादि को देखकर यह समझता है कि में इनसे ही कातामुखादि जैसा आनद उठा छूँगा, किनु वर्षाकाल में उनका भी अभाव देखकर देव को उपालंग देता है। इस प्रकार यहाँ प्रथम तीन चरणों में चतुर्ध चरण का समर्थन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें देव के प्रति अस्या नामक भाव भी ध्वनित होता है।

१३—िकसी अन्य पदार्थ (उपमान) को उपमेय वना कर जहाँ वर्ण्य विषय का अनादर

अत्युत्कृष्टगुणतया वर्ण्यमानस्थान्यत्र स्वसादृश्यमसहमानस्योपमेयं किंचित्र दश्यं तावता तस्य तिरस्कारो द्वितीयं प्रतीपं पूर्वस्माद्पि विच्छित्तिविशोषशालि ।

यथा वा, ( रुद्रटाल॰ )---

गर्वमसवाद्यमिमं लोचनयुगलेन किं वहसि भद्रे। सन्तीदृशानि दिशि दिशि सर्धु ननु नीलनिलनानि ॥ १२॥ वर्ण्योपमेयलाभेन तथान्यस्याप्यनाद्रः।

कः क्रौर्यदर्पस्ते मृत्यो ! त्वजुल्याः सन्ति हि स्त्रियः ॥ १४ ॥

अत्युत्कृष्ट्रगुणतया क्विद्प्युपमानभावमसहमानस्यावर्ण्यस्य वर्ण्योपमेयं परि कल्प्य तावता तस्य तिरस्कारः पूर्वप्रतीपवेपरीत्येन तृतीयं प्रतीपम् ॥

त्यथा वा— अहमेव गुरुः सुदारुणानामिति हालाहल <sup>।</sup> तात <sup>।</sup> मा स्म दृप्यः ।

किया जाय, वहाँ प्रतीप का दूसरा भेद होता है। जैसे हे मुख, तेरा गर्व व्यर्थ है, चन्द्रम भी सन्दरता में वैसाही है (जैसे तुम)।

यहाँ चन्द्रमा को उपसेय वनाकर वर्ण्य ( सुख ) का अनादर किया गया है।

अपने अत्यधिक गुणों के कारण अपने समान किसी अन्य वस्तु को सहन नहीं करने वाले वर्ण्य विषय का उपमेय कुछ वताकर उसी के आधार पर उसका तिरस्कार जहाँ किया जाय वहाँ द्वितीय प्रतीप होता है। यह भेद प्रथम भेद से इस वात में वदकर है कि वह वर्ण्य का तिरस्कार नहीं किया जाता, यहाँ वर्ण्य का तिरस्कार करने से प्रथम भेद से अधिव

चमस्कार-प्रतीति होती है। अथवा जैसे, हे सुन्दरि, अपने नेत्रों से इस असहा गर्व का वहन क्यों करती हो ( इतना घमण्ड क्यों

करती हो ) ? यह न समझो कि तुम्हारे नेत्रों के समान सुन्दर पदार्थ ससार में हैं ही नहीं। अरे प्रत्येक दिशा में, सरोवरों में ठीक ऐसे ही सकदों नील कमल विद्यमान हैं।

यहाँ 'नेत्र' (वर्ष्य) के उपमेयत्व को कुछ वर्णित कर वाद में उसका तिरस्कार करने के छिए कान्यवाक्य में प्रयुक्त बहुवचन (निल्नानि) के द्वारा वैसे ही अनेकों नील कमलों की सत्ता वताई गई है। कारिका भाग के उदाहरण में साधारण धर्म (कान्त्या) का प्रयोग हुआ है, इस उदाहरण में नहीं।

१४—जहाँ किसी ऐसे अवर्ण्य विषय को, जिसके अधिक गुणों के कारण वह किसी भी उपमान की स्थिति सहन नहीं करता, वर्ण्यविषय-सा बनाकर उसके उपमेयत्व की कल्पना की जाय और इस आधार पर उसका भी तिरस्कार किया जाय, तो वहाँ तीसरा प्रतीप होता है, जो दूसरे प्रतीप का उलटा है। जैसे हे मृत्यु, तुम अपनी करता पर घमण्ड क्यों करते हो, तुम्हारे समान कर खियाँ भी है।

ें ( दूसरे प्रतीप में उपमेय वर्ण्य-विषय है, जेव कि इस प्रतीप-भेद में उपमेय अवर्ण्य है, जिसकी उपमेयत्व-करुपना कर ली जाती है। यहाँ अवर्ण्य विषय को सम्वोधित कर

वर्ण्य (उपमान) की समानता वताकर उसका भी तिरस्कार अभीष्ट होता है।)
जहाँ ऐसे अवर्ण्य (मृत्यु) को, जो अति उत्कृष्ट गुण होने के कारण किसी अन्य
उपमान को सहन नहीं करता, वर्ण्यापमेय बनाकर, इसी आधार पर उसका तिरस्कार
किया जाय, वहाँ द्वितीय प्रतीप से उल्टा होने के कारण तृतीय प्रतीप है। अथवा जैसे—

हे विप, तुम इस वात का घमण्ड न करो कि ससार में समस्त कठोर पदार्थों के गुरु

ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम् ॥ १४ ॥ वर्ण्येनान्यस्योपमाया अनिप्पत्तिवचश्र मुधापवादो मुग्घाक्षि ! त्वन्मुखाभं किलाम्बुजम् ॥ १५ ॥ अवर्षे वर्षोपिमत्यनिष्पत्तिवचनं पूर्वेभ्य उत्कर्पशालि चतुर्थं प्रतीपम् ।

गहरेेेे मुधापवादत्वोक्त्योपमित्यनिष्पत्तिरुद्धाटिता ।

यथा चा-

आकर्णय सरोजाक्षि ! यचनीयमिदं भुवि । शशाद्धस्तव वक्रेण पामरेरुपमीयते ॥ १४॥ प्रतीपमुपमानस्य कैमर्थ्यमपि मन्वते। दृष्टं चेद्वदनं तस्याः कि पद्मेन किमिन्द्रना ॥ १६ ॥

उपमेयस्यैवोपमानप्रयोजनधूर्वहत्वेनोपमानकैमर्थ्य<u>म</u>ुपमानप्रातिलोम्यात

।द्धमं प्रतीपम ।

मूर्धन्य ) तुम्हीं हो । हे तात, इस मसार में तुम्हारे ही जैसे अति कठोर दुर्जनों के वचन इद्यमान हैं।

यहाँ किव को दुर्जनों के बचनों की कठोरता का वर्णन करना अभीए है, यही वर्ण्य है, वेप यहाँ अवर्ण्य है, किन्तु विच्छित्तिविरोप की सृष्टि के लिए कवि अवर्ण्य (विप ) को उपमेय चना कर उसका वर्ण्य के ढग से वर्णन करता है, तथा अभीष्ट विषय को उपमान ाना देता है। इस प्रकार यहाँ किएत वर्ण्योपमेय का तिरस्कार किया गया है।

१५-जहाँ कोई अन्य पदार्थ वर्ण्य विषय (उपमेय) के समान है, इस वात को नेप्पयोजन वताकर इसे झुठा घोपित किया जाय, वहाँ चौथा प्रतीप होता है। जैसे, हे पुन्दर आँखों वाली सुन्दरि, यह बात विलक्ल झूट है कि कमल तुन्हारे मुख के समान है। जहाँ अवर्ण्य (कमल) वर्ण्य (मुख) के समान है, इस उक्ति को निष्प्रयोजन बोपित किया जाय, वहाँ पहले के तीन प्रतीपों से भी अधिक चमत्कार होता है, यह चौथा प्रतीप है। इस प्रतीप में उपमान ( कमल ) का तिरस्कार करना कवि को अभीष्ट होता है। ऊपर के उदाहरण में 'सुधापवाद' शब्द के द्वारा उपमा की उक्ति को निष्प्रयोजन वताया गया है ।

अथवा जैसे-

हे सुन्दरि ( कमल के समान ऑलॉ वाली ), सुनो, ससार में यह वात झूठी समझी जा रही है, तया इसकी निन्दा हो रही है कि नीच छोग तुम्हारे मुख से चन्द्रमा की तुलना करते हैं ।

यहाँ 'चन्द्रमा की क्या विसात कि तुम्हारे मुख के समान हो सके' यह भाव कवि का अभीए है। यहाँ चन्द्रमा (अवर्ष) को मुख (वर्ष) के समान वताकर फिर इस उक्ति की निष्प्रयोजकता घोषित की गई है।

१६-उपमान का कैमर्थ्य ( ब्यर्थता ) वताने पर भी प्रतीप अलङ्कार माना जाता है. जैसे यदि उस नायिका का मुख देख लिया, तो फिर कमल से क्या मतलब और चन्द्रमा से क्या छाभ ?

इस सम्बन्ध में यह शका हो सकती है कि पद्मचन्द्रादि उपमान आहाददायक

यथा वा—( नै॰ १-१४)

तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ ब्रथेति चित्ते कुरुते यदा यदा। तनोति भानोः परिवेषकैतवा-

त्तदा विधिः कुरुडलनां विधोरपि ॥

केचिद्नन्वयोपमेयोपमाप्रतीपानामुपमाविशेषत्वेन तदन्तर्भावं मन्यन्ते ।

अन्ये तु पञ्चमं प्रतीपप्रकारमुपमानाचेपरूपत्वादाचेपालङ्कारमाहुः ॥ १६॥

होते हैं, अतः वे अनुर्थक कैसे हो सकते हैं। इस शका का निराकरण करने के लिए ही वताते हैं कि समस्त उपमानों का वास्तविक लच्य उपमेय ही होता है, अतः उपमान की व्यर्थेता बताई जा सकती है। यह व्यर्थता एक तरह से उपमान की प्रतिकृत्वता ही है। उपमान के प्रतिकूल होने के कारण ही यह प्रकारविशेष भी प्रतीप का ही एक भेद है। पचम प्रतीप के उदाहरण के रूप में नैपध का निम्न पद्य उपस्थित किया ( जा सकता है :--

'राजा नल के तेज तथा यश के विद्यमान होने पर सूर्य तथा चन्द्रमा व्यर्थ हैं—जव कभी ब्रह्मा इस प्रकार का विचार मन में करता है, तभी वह सूर्य तथा चन्द्रमा की वैयर्थ्य-सुचक रेखा को परिधि (परिवेष ) के व्याज से निर्मित कर देता है।'

यहाँ नल के तेज तथा यश के उपमानरूप सूर्य और चन्द्रमा को व्यर्थ वताया गया है। यह पञ्चम प्रकार का प्रतीप अलङ्कार है। सूर्य चन्द्रमा का कार्य प्रताप तथा धवली-करण है। उस कार्य को नल के तेज तथा यश करने में समर्थ हैं ही, साथ ही सुर्य तथा चन्द्रमा सदा उदित नहीं रहते, जब कि नल के तेज तथा यश सदा उदित रहते हैं, अत सुर्य एवं चन्द्रमा की न्यर्थता सिद्ध हो जाती है। इस न्यर्थता के छिए कवि ने परिवेप को कुण्डलना के द्वारा अपह्नत कर दिया है-अतः यहाँ अपह्नति अलकार भी है-यहाँ ब्रह्मा के द्वारा वैयर्थसुचक कुण्डलना खींच देने की उत्प्रेचा की गई है। इस प्रकार इसमें अपहाति, प्रतीप तथा उत्प्रेचा इन इन तीनों का सकर पाया जाता है।

कुछ आलङ्कारिक अनन्वय, उपमेयोपमा तथा प्रतीप को अलग से अलङ्कार न मानकर उपमा में ही इनका अन्तर्भाव मानते हैं। अन्य विद्वान् पद्धम प्रकार के प्रतीप की आज्ञेप अलङ्कार मानते है, क्योंकि यहाँ उपमान का आचेप किया जाता है।

टिप्पणी—चन्द्रि जाकार ने इसको निम्न प्रकार से स्पष्ट करके पूर्वपक्षी मत का खण्डन कियाहै — केचित-दिग्डिप्रभृतय । अनन्वयोपमेयोपमाप्रतीपानामिति । प्रतीपपदेन चात्राद्यभेद-त्रयमेव गृह्यते, न व्वन्त्यभेदद्वयमपि। तत्रोपमितिक्रियानिष्पत्तरभावेनोपमान्तर्भावस्था-सम्भवात् । वस्तुतस्त्वाद्यभेदत्रयस्यापि नोपमान्तर्गतिर्युक्ता । चमत्कार प्रति साधर्म्यस्य प्राधान्येनाप्रयोजकत्वात् । सामर्थ्यनिवन्धन उपमानतिरस्कार एव हि तत्र चमरकृतिप्रयोज-कतया विवित्ततः, न तु साधर्म्यमेव मुखतश्रमत्कारितया विवित्तिमिति सहृदयसानिकम् । एवमनन्वयोपमेयोपमयोरपि न सादृश्यस्य चमत्कारितया प्राधान्येन विवन्ना, किंतु द्वितीय-तृतीयसदशब्यवच्छेदोपायतयेति न तयोरप्युपमान्तर्गतिर्युज्यते । अन्यथा सादृश्यवर्णनमात्रे⊀ णोपमान्तर्भावे 'घेर्यळावण्यगाम्भीर्यप्रमुर्तेस्वमुदन्वत । गुणैस्तुल्योऽसि भेदस्तु वपुपैवेदशेन ते ॥' इति व्यतिरेकालकारस्याप्युपमान्तर्गति स्यात्। तत्र साधर्म्यसमानाधिकरण्य वैधर्म्य-मेव चमत्कारे प्रधानम्, न तु साधर्म्यमिति चेत्त्व्यमिद् प्रतीपादिष्वपीति सहदयैराकळनीयम् । एतावदेवास्वरमवीजमभिमधायोक्त केचिदिति। (चन्द्रिका ५०१४)

#### ४ रूपकालद्वारः

विषय्यभेदताद्रूप्यरञ्जनं विषयस्य यत् ।
रूपकं तिष्ठधाधिक्यन्यूनत्वानुभयोक्तिभिः ॥ १७ ॥
अयं हि धृर्जिटः साक्षायेन दृग्धाः पुरः क्षणात् ।
अयमास्ते विना शम्भस्तातीयीकं विलोचनम् ॥ १८ ॥
शम्भविश्वमवत्यद्य स्वीकृत्य समदृष्टिताम् ।
अस्या मुरोन्दुना रुव्धे नेत्रानन्दे किमिन्दुना ॥ १९ ॥
साद्वीयमपरा लक्ष्मीरसुधासागरोदिता ।
अयं करुङ्किनश्चन्द्रान्मुखचन्द्रोऽतिरिच्यते ॥ २० ॥

वामन ने उपमान कैमर्थ्य वारु प्रतीप में उपमान का आक्षेप मानकर रसे आक्षेप अल्कार की कोटि में माना है.—

'उपमानकैमर्थ्यस्योपमानाचेपश्चाचेपः।'

(कान्यालकारम्ब ४३२७)

#### ५ रूपक श्रलद्वार

१७, १८-जहीं विषय (उपमेय) में विषयी (उपमान) का अभेद एवं तादृष्य वर्णित किया जाय, वहीं रूपक अलद्धार होता है। यह रूपक तीन प्रकार का होता है उपमान का आधिवयरूप, न्यूनत्वरूप तथा अनुभयरूप। इन्हीं के क्रमश ये उदाहरण हैं:—यह (राजा) साचाव शिव है, क्योंकि इसने (शत्रु के) पुरों (नगरों, त्रिपुर) को जला दिया है। यह राजा तृतीय नेत्र से रहित शिव है। यह राजा शिव ही है, जिन्होंने सम-इप्टित्व (तृतीय नेत्र-विपम नेत्र-का अभाव) को धारण कर विश्व की रचा करने का चीड़ा उठाया है। इस नायिका के मुखरूपी चन्द्रमा से ही नेत्रानन्द प्राप्त होने पर फिर चन्द्रमा की क्या आवश्यकता है। यह सुन्दरी दूसरी लच्मी ही है, जो सुधासागर से उत्पन्न नहीं हुई है। यह मुखरूपी चन्द्रमा कलक्षी चन्द्रमा से वढ़ कर है।

टिप्पणी-न्पक का लक्षण.-

'उपात्तविवाविशिष्टविषयधर्मिकाहार्यारोपनिश्चयविषयीभूतमुपमानाभेदतादृष्यान्यतरदृपकम्।' इस उक्षण में अतिशयोक्ति का वारण करने के लिए 'उपात्त' पद के द्वारा विषय का विशेषण

इम दक्षण म अतिश्यक्ति का वारण करने के लिए 'उपान्त' पद के द्वास विपय का विशेषण उपन्यस्त किया गया है, क्योंकि अतिश्योक्ति में 'विपय' (उपमेय) अनुपान्त होता है। इम लक्षण में 'आरोप' पद का प्रयोग निपेष के अग के रूप में नहीं किया गया है, अत अपहुनि की अतिब्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि अपहुति में निपेष विपयक आरोप होता है। ज्ञानि का वारण करने के लिए 'आहार्य' पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आित में मिथ्याचान अनाहार्य होता है, जब कि यहाँ विषय पर विपयों का आरोप कियात (आहार्य) होता है। निवर्जना का वारण करने के लिए यहाँ 'विंवाविशिष्ट' यह विपय का विशेषण दिया गया है, क्योंकि निवर्जना में विंवप्रतिविंवन्नाव होता है, यहाँ नहीं, यहाँ आरोप्यारोपकभाव होता है। सज्ञय तथा उत्प्रेक्षा का निराम करने के लिए 'निश्चय' पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहाँ निश्चय ज्ञान नहीं होता, सज्ञय (संदेह) में चिचवृत्ति ढोलायित रहतां है, जब कि उत्प्रेक्षा में सभावना की जाती है। इस सन्ध में एक प्रवन उठता है। निदर्शना का वारण करने के लिए 'विवाविशिष्ट' का 'प्रयोग किया गया है,

विषय्युपमानभूत पद्मादि, विषयस्तदुपमेयभूतं वर्णनीयं मुखादि । विषयिणो रूपेण विषयस्य रञ्जनं रूपकम् ; अन्यरूपेण रूपवत्त्वकरणात् । तच्च कचित्प्र-सिद्धविषय्यभेदे पर्यवसितं, कचिद्धेदे प्रतीयमान एव तदीयधर्मारोपमात्रे पर्यव- , सितम् । तत्रश्च रूपकं ताबद्विविधम्-अभेदरूपकं, ताद्रुप्यरूपकं चेति । द्विवि-

इसका यह अर्थ है कि निदर्शना में बिंबप्रतिबिंबमाव होता है, रूपक में नहीं। पर हम देखते हैं कि विंबप्रतिबिंबमाव रूपक में भी देखा जाता है। पिंडतराज ने इसी आधार पर दीक्षित की चित्रमीमासागत रूपकपरिभाषा—जिसके आधार पर वैद्यनाथ ने ऊपरी छक्षण वनाया है—का खण्डन किया है। वे कहते हैं —

यदिष रूपके बिंवप्रतिविंबभावो नास्तीत्युक्त तदिष भ्रान्त्येव। (रस० ए० ३०१) पिण्डतराज ने निम्न पद्य जयद्रथ की अलकारसर्वस्विवमिशिनी से उद्धृत किया है, जहाँ जयद्रथ ने रूपक में विंवप्रतिविंबभाव माना है —

कंदर्षद्विपकर्णकम्ब निलेनेदानाम्बुभिर्लान्छतं, सलप्नाञ्जनपुञ्जकालिमकल गण्डोपधानं रतेः। क्योमानोकहपुष्पगुष्कमिलिभः सल्लाचमानोदरं परयेतत् शिक्षानः सुधासहचर विम्बं कलङ्कायितम्॥

यहाँ चन्द्रविंव तथा उसके कलक कमरा कामदेव के हाथी का कर्णस्थ शख तथा मदजल; रित के गाल का तकिया तथा कज्जल का चिह्न, एव आकाशपुष्पस्तवक एवं भ्रमरसमूह तत्तत्त् विषयी के विषय हैं। यहाँ इनमें परस्पर विंबप्रतिर्विवभाव पाया जाता है। अत स्पष्ट है कि रूपक में कभी कभी विषय तथा विषयी में विंबप्रतिर्विवभाव भी हो सकता है।

इस बात को दोक्षित के टीकाकार गगाधर वाजपेयों ने भी स्वीकार किया है कि कभी कभी रूपक में भी विवप्रतिविवमाव होता है। किंतु अप्ययदीक्षित ने रूपक के लक्षण में विवाविशिष्ट का प्रयोग इसलिये किया है कि यहाँ निदर्शना की तरह विवविशिष्टय हो ही यह आवश्यक नहीं है, साथ ही हम देखते हैं कि निदर्शना में रअन (विषयीरूपेण विषय का रअन) भी नहीं पाया जाता, अत जहाँ इस प्रकार का रअन पाया जाता है, वहाँ विवप्रतिविवभाव हो भी तो रूपक हो हो जायगा। अत पण्डितराज का खण्डन व्यर्थ है।

एतेन 'विंवाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिह्नुते । उपरक्षकतामेति विषयी रूपक तदा ॥' इति चित्रमीमांसाया प्रन्थकृदुक्त रुज्ञणमिषि विंववैशिष्टयनियमराहित्यगर्भतया तादगुपाधि-मरवघटिततया वा सगमनीयम् । अन्यथा उक्तदोषप्रसङ्गात् । अतो रसगगाधरोक्तिर्नाद-र्तव्येति दिक् । (रसिकरजनी ५० ३६)

विपयी का अर्थ है—उपमानभूत पद्म, चन्द्र आदि। विपय का अर्थ है उपमेयभूत वर्ण्य विपय जैसे मुख आदि। जहाँ विपयी अर्थात् उपमान के रूप से विपय अर्थात् उपमेय को रग दिया जाय, वहाँ रूपक अरुद्धार होता है। क्योंकि यहाँ किसी अन्य पदार्थ के रूप से किसी पदार्थ का रूप बना दिया जाता है। (यहाँ 'रक्षन' शब्द का प्रयोग गीण अर्थ में पाया जाता है, जैसे ठाल, पीले आदि रग से रगने पर वस्तु को अन्यया कर दिया जाता है, वैसे ही अभेद तथा ताद्रुप्य के कारण अन्य (विपयी) वस्तु के धर्म से दूसरी (विपय) वस्तु भी उसके रूप को प्राप्त कर लेती है।) यह विपय का विपयी के रूप में रग देना दो प्रकार का होता है—कभी तो यह प्रसिद्ध (कविपरम्परागत) विपयी (उपमान) के साथ विपय का अभेद स्थापित करता है, कभी विपयी तथा विपय का परस्पर भेद व्यय्य होता है, तथा 'रक्षन' केवल इतना ही होता है कि विपयी के धर्मों का विपय पर आरोप

धमपि प्रत्येक त्रिविधम् । प्रसिद्धविपय्याधिक्यवर्णनेन तन्न्यूनत्ववर्णनेनानुभ-योक्त्या चैवं रूपकं पड्विधम् । 'अयं हि' इत्यादिसार्धक्रोकेना भेदरूपकाणि, 'अस्या मुखेन्दुना' इत्यादिसार्धक्रोकेन ताद्रूप्यरूपकाणि, आधिक्यन्यूनत्वातु-भयोक्त्युदेशक्रमप्रातिलोम्येनोटाहतानि । 'चेन दग्धा' इति विशेषणोन वर्णनीये राज्ञि प्रसिद्धिश्वाभेटानुरङ्जनाच्छिवस्य पूर्वावस्थातो वर्णनीयराजभावावस्थायां न्यूनत्वाधिक्ययोरवर्णनाचानुभयाभेदरूपकमाद्यम् । तृतीयलोचनप्रहाणोक्त्या पूर्वावस्थातो न्यूनताप्रदर्शनान्न्यूनाभेटरूपकं द्वितीयम् । न्यूनत्ववर्णनमप्यभेद्वा-हर्यापादकत्वाचमत्कारि । विषमदृष्टित्वपरित्यागेन जगद्रक्षकत्वोक्त्या शिवस्य पूर्वावस्थातो वर्णनीयराजभावावस्थायामुत्कर्पविभावनाद्धिकाभेदरूपकं तृतीयम् । एवमुत्तरेषु ताद्रूप्यरूपकोदाहरणेष्विप क्रमेणानुभयन्यूनाधिकभावा द्रवेयाः । अनेनैव क्रमेणोटाहरणान्तराणि—

> चन्द्रज्योत्स्ताविशवपुलिने सैकतेऽस्मिञ्छरय्या वाद्युतं चिरतरमभूत्सिद्धयूनोः कयोख्चित् । एको वक्ति प्रथमनिहत केटमं, कसमन्य-

कर दिया जाता है। इस प्रकार सर्वप्रयम रूपक दो तरह का होता है-अमेदरूपक, तथा ताद्रुप्यरूपक । ये दोनों फिर तीन तीन तरह के होते हैं । कविपरंपरासिद्ध विषयी से विषय के आधिक्य वर्णन से, उसके न्यूनत्ववर्णन से, तथा अनुभयवर्णन से, इस प्रकार रूपक छ, तरह का होता है। 'अय हि' इत्यादि देद श्लोक के द्वारा अभेदरूपक के तीनों भेद उदाहत किये गये हैं। 'अस्या मुखेन्द्रना' इत्यादि देद श्लोक के द्वारा तादृष्यरूपक के तीनों भेदों के उदाहरण दिये गये है। इन उदाहरणों में प्रातिछोम्य (विपरीत फ्रेंम) से आधिक्य, न्यूनल तथा अनुभय उक्तिके उदाहरण दिये गये हैं, अर्थात क्रम से पहले अनुभय उक्तिका, तदनन्तर न्यूनत्व उक्तिका, फिर आधिक्य उक्तिका उदाहरणहै। 'अय हि धूर्जटि' इत्यादि 🤿 स्होंकार्ध में 'येन टरधा ' इस विशेषण के द्वारा वर्णनीय ( उपमेयभूत ) राजा में कविप्रसिद्ध शिव का अभेद स्थापित कर दिया गया है, ऐसा करने पर शिव की पूर्वावस्था ( उपमाना-वस्था ) तथा वर्णनीय राजा वन जाने की अवस्था ( उपमेयावस्था ) में किसी न्यूनत्व या आधिक्य का वर्णन नहीं किया गया है। अतः यह अनुमय कोटि का अमेदरूपक है। दूसरे रहोकार्ध ('अयमास्ते विना' आदि ) में शिव के तीसरे नेत्र की रहितता वताकर पहलो अवस्था से इस उपमेयावस्था की न्यूनता वताई गई है, इसलिए यह न्यूनत्व उक्ति वाला अभेदरूपक है। यह न्यूनत्ववर्णन भी विषयी तथा विषय की अभिन्नता को इड करता है, अत चमत्कारोत्पादक है। तीसरे श्लोकार्ध ('शम्मुविश्व' इत्यादि ) में शिव ने विपम दृष्टि छोद दी है तथा वे विश्व के रचक हैं इस उक्ति के द्वारा शिव की पूर्वावस्था से वर्णनीय राजा वन जाने की अवस्था में उत्कृष्टता यताई गई है, अत यहाँ आधिक्य-उक्ति वाला अभेदरूपक है। इसी प्रकार वाकी तीन श्लोकाधों में तादृष्यरूपक की अनुभय, ०न्यूनत्व तया आधिक्य की उक्तियाँ क्रमश देखी जा सकती है। इसी क्रम से और उदाहरण दिये जा रहे हैं।

कोई कवि किसी राजा की प्रशासा में उसे स्वयं भगवान् विष्णु का अवतार वताता कह रहा है '—'हे राजन्, सरयू नदी के चन्द्रमा की ज्योत्स्ना के समान खेत इस रेतीले तट पर किन्हीं दो युवक सिद्धों में बड़ी देर तक विवाद होता रहा। उनमें से एक कहता

# स्तत्त्वं स त्वं कथय भगवन् ! को हतस्तत्र पूर्वम् ॥

अत्र 'स त्वम्' इत्यनेन यः कंसकैटभयोईन्ता गरुडध्वजस्तत्तादात्म्यं वर्ण-नीयस्य राज्ञः प्रतिपाद्य त प्रति कंसकैटभवधयोः पौर्वापर्यप्रश्रव्याजेन तत्तादात्म्य- र दाढ्यंकरणात्पूर्वावस्थात उत्कर्षापकर्षयोरविभावनाचानुभयाभेदरूपकम् ।

> वेधा द्वेधा भ्रम चन्ने कान्तासु कनकेषु च । तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षाद्वर्गो नराकृतिः ॥

अत्र साक्षादिति विशेषग्रेन विरक्तस्य प्रसिद्धशिवतादात्म्यमुपद्श्यं नराकृति-रिति दिव्यमूर्तिवैकल्यप्रतिपादनान्न्यूनाभेदरूपकम् ।

त्वय्यागते किमिति वेपत एष सिन्धुस्त्व सेतुमन्थकृद्तः किमसी विभेति। द्वीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवशवदोऽच

त्वा राजपुङ्गव <sup>!</sup> निषेवत एव लच्**मीः** ॥

था कि विष्णु ने पहले केंट्रभ दैत्य को मारा था, दूसरा कहता था कि विष्णु ने पहले कसंको मारा था। बताइये, इन विरोधी मर्तों में कौन सा मत सच है, कौन सा दैत्यं(आपने) पहले मारा था।

यहाँ 'स त्वम्' इस पदद्वय के द्वारा कस तथा कैटम के मारने वाले भगवान् ,विण्णु का वर्णनीय राजा के साथ तादाल्य बताकर उससे यह पूछना कि उसने कस तथा कैटम में से पहले किसे मारा, उस तादाल्य को और दढ कर देता है, इस उक्ति में पूर्वावस्था (विण्णुरूप अवस्था) से राजावस्था के उत्कृष्ट या अपकृष्ट न वताने के कारण यह अनुभय कोटि का अभेदरूपक है।

न्यूनत्वमय उक्ति वाले अभेदरूपक का उदाहरण निम्न है ---

'व्रह्मा जी ने स्त्रियों में तथा सुवर्ण में दो प्रकार का भ्रम उत्पन्न किया, किन्तु मनुष्य के रूप में स्थित यह (विरक्त मुनि के रूप में स्थित) साचात् महादेव उन स्त्रियों तथा सुवर्ण-राशि में आसक्त नहीं है।

यहाँ 'साचात्' शब्द के प्रयोग से विरक्त मुनि तथा शिव के तादालय को प्रदर्शित किया गया है, पर 'नराकृति ' पद के द्वारा यह शिव दिन्यमूर्तिधारी नहीं हैं, इस प्रकार दिन्यमूर्ति की रहितता बताकर न्यूनता धोतित की गई है। यह न्यूनत्व-उक्ति वाला अभेदरूपक है।

अधिकाभेदरूपक का उदाहरण निम्न है -—

कोई किव किसी राजा की स्तुति कर रहा है। हे राजन्, तुम्हारे समुद्रतट पर जाने पर यह समुद्र क्यों काँपता है, तुम इस समुद्र में सेतु वाधने वाले तथा इसका मथन करने वाले (विष्णु) हो, ऐसा समझ कर यह क्यों दर रहा है? तुम्हें सेतु वाधकर किसी अन्य द्वीप को जीतने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य द्वीपों में भी कोई (राजा) ऐसा नहीं है, जो तुम्हारा वशवर्ती न हो, साथ ही तुम्हें समुद्र का मथन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सेवा में लच्मी पहले से ही विध्यान है। विष्णु ने रामावतार में लद्भा को वश करने के लिए समुद्र का सेतुवन्धन किया था, तथा लच्मी को प्राप्त करने के लिए समुद्रमेथन किया था। पर तुम्हारी ये दोनों इच्छाएँ पूर्ण है, अतः विष्णुरूप में स्थित तुमसे समुद्र का दरना व्यर्थ है।

अत्र 'त्वं सेतुमन्थकृत्' इति सेतोर्मन्थनस्य च कत्री पुरुपोत्तमेन सह वर्ण-।यस्य तादात्म्यमुक्तवा तथापि त्वदागमनं सेतुवन्धाय वा मन्थनाय वेति समु-ग न भेतव्यम् । द्वीपान्तराणामपि त्वदृशंवद्त्वेन पूर्ववद्द्वीपान्तरे जेतव्याभा-त् प्राप्तलद्मीकत्वेन मन्थनप्रसक्त्यभावाच्चेति पूर्वावस्थात ज्त्कर्पविभावनाद-।काभेदस्पकम् ।

कि पद्मस्य रुचि न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं वृद्धि वा भपकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम् । वक्केन्द्रौ तव सत्ययं यद्परः शीतांशुरुः जूम्भते द्र्पः स्थादमृतेन चेदिह तद्प्यस्त्येव विम्वाधरे ॥

अत्र 'अपर' शीतांशु' इत्यनेन वक्रेन्दोः प्रसिद्धचन्द्राद्धेद्माविष्कृत्य तस्य प्रसिद्धचन्द्रकार्यकारित्वमात्रप्रतिपादनेनोत्कर्पापकर्पयोरप्रदर्शनाद्नुभयताद्र्ष्य-प्रकम् ।

यहाँ 'तुम सेतुमन्यकृत् हो' इस उक्ति के द्वारा किव ने सेतुवन्धन तथा समुद्रमथन रनेवाले पुरुपोत्तम भगवान् विष्णु के साथ वर्णनीय राजा का तादालय वर्णित किया है। तना होते हुए भी किव ने, समुद्र को तुमसे उरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा गिमन सेतुवन्धन या समुद्रमथन के लिए नहीं हुआ है—इस उक्ति का भी विधान किया। इस उक्ति के समर्थन के लिए किव ने दो हेतु दिये हैं, प्रथम तो इस राजा के लिए कोई वि अन्य द्वीप अवशंवट नहीं है, जब कि पहली अवस्था (रामावस्था) में विष्णु के लिए पेपान्तर (लका) जीतने को वाकी था, यहाँ इस नयी अवस्था में किसी अन्यदेश को तिना वाकी नहीं है, साथ ही इस नई अवस्था में (राजरूप) विष्णु ने लच्मी को भी सि कर रखा है, अत समुद्रमथन के प्रति उनका न्यस्त होना भी अनावश्यक है, इसलिए हाँ भी पूर्वावस्था से उक्तपंता पाई जाती है। इस उदाहरण में राजरूप विष्णु की नई वस्था में केवल विष्णुरूप पूर्वावस्था से उक्तपं वताया गया है, अत यह अधिकाभेद स्पक का उदाहरण है।

अभेदरूपक के तीनों भेदों के बाद अब तादृष्यरूपक के तीनों भेदों को छेते है।

कोई किन नायिका के मुखचन्द्र की शोभा का वर्णन कर रहा है। हे सुन्द्रि, तुम्हारे । ख्राचन्द्र के होते हुए यह दूसरा चन्द्रमा (शीतांश्च) प्रकाशित होता है, तो क्या यह मल की शोभा का अपहरण नहीं करता, क्या यह नेत्रों को आनिन्द्रत नहीं करता, क्या ह देखने भर से कामदेन (चन्द्रपत्त में, समुद्र—सपकेतन) की वृद्धि नहीं करता १ दि चन्द्रमा को अमृत का घमण्ड हो, तो वह भी इस मुखरूपी चन्द्रमा के विम्न के निमन अधरोष्ट में विद्यमान है ही।

यहाँ 'अपर शीतांग्र,' इस उक्ति के द्वारा प्रसिद्ध चन्द्र से मुखचन्द्र का भेद बताकर समें केवल प्रसिद्ध चन्द्र के गुणों का ही प्रतिपादन किया गया है। इस उक्ति में विषय मुख) का विषयी (चन्द्र) से न तो उत्कर्ष ही बताया गया है, न अपकर्ष ही, इसलिए जिसयतादृष्यरूपक का उदाहरण है। (इस पद्य में 'झपकेतनस्प' में स्लेप है, जो समुद्र वं कामदेव का अमेदाध्यवसाय स्थापित करता है, 'विवाधर' में उपमा है। इस कार यह अतिशयोक्ति तथा उपमा दोनों रूपक के अंग है, अत' यहाँ अगागिभाव इस है।)

श्रुतितात्पर्यविषय', किंतु नलमुखचन्द्र एवेति ततोऽस्याधिक्यप्रतिपादनादधिक-ताद्रृप्यरूपकम् । रूपकस्य सावयवत्वनिरवयवत्वादिभेदप्रपञ्चनं तु चित्रमीमां-⊁सायां द्रष्टव्यम् ॥ १७–२०॥

मन्त्र का तात्पर्य प्रसिद्ध चन्द्र में न होकर नलमुख चन्द्र में ही है। इस प्रकार नलमुखचन्द्र प्रसिद्ध चन्द्र से उत्कृष्ट बताया गया है। यह अधिकताद्रृप्यरूपक का उदाहरण है। रूपक के सावयव, निरवयव, परम्परित आदि भी भेद होते हैं, इनका विस्तार चित्रमीमांसा में देखा जा सकता है।

टिप्पणी—रूपक के अन्य प्रकार से आठ भेद होते हैं। मावयव रूपक के दो भेद होते हैं—

श् समस्तवस्तुविषय, तथा २ एकदेशिववितिरूपक। निरवयव रूपक के भी दो भेद होते हैं —

श् केवल निरवयव रूपक, तथा ४ माला निरवयव रूपक। परम्परित रूपक के प्रथमत श्रिष्ट तथा अश्विष्ट तदनन्तर दोनों भेदों के केवल तथा माला वाले दो-दो भेद होते हैं.— केवल श्विष्ट परम्परित, ६ मालाश्रिष्ट परम्परित, ७ केवल अश्विष्ट परम्परित, तथा ८ माला अश्विष्ट परम्परित।

श्विक चिन्द्रकाकार ने क्रमधा ये उदाहरण दिये हैं.—

१. समस्तवस्तुविषयसावयव —

ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणघवला विश्रती तारकास्थी-न्यन्तर्घानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम् । द्वीपाद्वीपं भ्रमति द्वती चन्द्रमुद्राङ्कपाले न्यस्तं सिद्धांजनपरिमलं लाल्छनस्यच्छुलेन ॥

यहाँ 'कापाटिकां' के धर्म का आरोप 'रात्रि' पर किया गया है, साथ ही उसके अवयव 'भरमादि' के धर्म का आरोप रात्रि के अवयव 'च्योत्स्नादि' पर किया गया है, अत॰ यह समस्त वस्तुविषयमावयव रूपक है।

२ एकदेशविवर्तिमावयवरूपकः--

प्रौटमीक्तिकरुच पयोमुचां विन्दव कुटलपुष्पवन्धव । विद्युतां नभसि नाट्यमण्डले कुर्वते स्म कुसुमांजलिश्रियस् ।

- यहाँ 'आकाश' पर 'नाट्यमण्डलत्व' का आरोप किया गया है, इसके द्वारा 'विजलियों' पर नर्नकोत्व का आरोप श्रीन न होकर आर्थ है, अतः एकदेश में होने के कारण यह एकदेशविवर्ती है।
  - ३ केवलनिरवयवरूपक —

कुरगीवांगानि स्तिमितयति गीतष्वनिषु यत्, सर्खी कान्तोदन्त श्रुतमिष पुन प्रश्नयति यत्। अनिद्र यचान्तः स्विपिति तदहो वेद्ग्यभिनवां प्रवृत्तोऽस्याः सेकुं हृदि मनसिजः कामछतिकाम्॥

यहाँ रूपक केवर 'प्रेमलिका' में हां है, जहाँ प्रेम पर लतात्व का आरोप किया गया है, अतः यह अमाला ( केवल ) निरवयव रूपक है।

**४. मालानिरवयवरूपकः**—

0

सौन्दर्यस्य तरिङ्गणी तरुणिमोत्कर्पस्य हर्पोद्गम कान्ते कार्मणकर्म नर्मरहसामुहासनावासभू । विद्या वक्रगिरां विधेरनिधमावीण्यसान्नाक्किया वाणा पञ्चशिलीमुन्नस्य ललनाचुढामणिः सा प्रिया ॥

यहाँ 'प्रिया' पर तत्तत् विषयी पदार्थी का आरोप है, अत यह निरवयव माला रूपक है।

अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः। अभाततोचनः शंभुर्भगवान्बादरायणः॥

अत्र हर्याद्ंौ 'अपर' इति विशेषणात्रिष्वपि ताद्रूप्यमात्रविवक्षा विभाविता, चतुर्वदनत्वादिवैकल्यं चोक्तमिति न्यूनताद्रूप्यरूपकम् । इदं विशेषोक्तयुदाहरण- मिति वामनमतम् । यदाह (काव्या॰ स्॰ ४।३।२३)—'एकगुणहानिकल्पनायां गुणसान्यदाढ्यं विशेषोक्तिः' इति ।

किमसुभिर्ग्लपितेर्जेड ! मन्यसे मिय निमज्जतु भीमसुतामनः । मम किल श्रुतिमाह तद्धिकां नलमुखेन्दुपरां विद्युधः स्मरः ॥ (नै॰ ४।५२) अत्र दमयन्तीकृतचन्द्रोपालम्भे प्रसिद्धचन्द्रो न निर्योणकालिकमनः प्रवेश-

न्यूनताद्रुप्यरूपक का उदाहरण निम्न है —

'भगवान् न्यास बिना चार मुँह वाले ब्रह्मा, दो हाथ वाले दूसरे विष्णु, तथा बिना छलाटनेत्र वाले शिव हैं।'

यहाँ व्यास विषय (उपमेय) हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव विषयी (उपमान)। इस उक्ति में विष्णु आदि के साथ 'अपरः' (दूसरे) यह विशेषण दिया गया है, जिससे इनके साथ विषय की केवल ताद्रुप्यविवचा किव को अभीष्ट है। इस पद्य में किव ने तत्तत् विषयी के साथ चतुर्वदनरिहतता आदि न्यूनता का सकेत किया है, अतः यह न्यूनता-द्रुप्यरूपक का उदाहरण है। काव्यालकारसूत्रकार वामन के मतानुसार इस पद्य में विशेषोक्ति अलकार पाया जाता है। जैसा कि काव्यालङ्कारसूत्र (स्० धाश्वा२) में कहा गया है.—जहाँ किसी एक गुण की हानि की करपना में (शेष गुणों के आधार पर) दो वस्तुओं के गुणसाम्य को पृष्ट किया जाय, वहाँ विशेषोक्ति होती है। (अप्पय दीचित को वामन का मत सम्मत नहीं जान पहता है। वामन के मतानुसार यहाँ विशेषोक्ति इसलिए है कि तत्तत् विषयी का एक गुण चतुर्वदनत्वादि विषय में नहीं पाया जाता, किन्तु फिर भी अन्य गुणों के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के साथ व्यास को समानता को दह किया गया है। अप्पय दीचित इसे रूपक ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ जिस न्यूनता का वर्णन किया गया है, वह रूपक के ढंग पर चमत्कारोत्पत्ति कर रही है, अतः इसे अलग से अलङ्कार (विशेषोक्ति) मानना ठीक नहीं।)

अव प्रसंगप्राप्त अधिकताद्रुप्यरूपक का उदाहरण देते हैं ---

यह पद्य श्रीहर्ष के नेपधीयचिरत के चतुर्थ सर्ग से उद्घत है। दमयन्ती चन्द्रमा की भर्त्सना करती कह रही हैं —हे मूर्ज (शीतल, जड़) चन्द्रमा, तृ मुझे क्यों सता रहा है, क्या तृ यह समझ रहा है कि दमयन्ती के प्राणों के नए होने से इसका मन तुझ में जाकर लीन हो जायगा। (एक वैदिक उक्ति के अनुसार मरने वाले व्यक्ति का मन चन्द्रमा में जाकर।लीन होता है।) पर तू मूर्ज जो ठहरा, तुझे उस वैदिक मत्र के वास्तविक अर्थ का पता क्या? अरे मुझे तो पण्डित कामदेव ने उस वैदिक मत्र (श्रुति) का वास्तविक अर्थ कुछ और ही बताया है, उसकी व्याख्या के अनुसार उस मंत्र का अर्थ तुझसे सबद न्यू होकर नल के मुखरूपी चन्द्रमा से सम्बद्ध है। अतः मेरे मरने पर मेरा मन तुझमें लीन होगा, यह न समझना, वह नल के मुखरूनट में लीन होगा।

यहाँ दमयन्ती के द्वारा चन्द्रमा की भर्त्सना की जा रही है। इस चन्द्रोपाल्म्ममय उक्ति में वताया गया है कि मरने के समय चन्द्रमा में मन के प्रवेश करने से सम्बद्ध वैदिक

# ६ परिणामालङ्कारः

# परिणामः क्रियार्थक्चेद्विषयी विषयात्मना । प्रसन्नेन दगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा ॥ २१॥

# ५. केवलरिलप्टपरम्परितः-

अर्छोकिकमहालोकप्रकाशितजगन्नयः। स्तूयते देव, सद्दंशसुक्तारत्न न कैर्भवान्॥

यहाँ 'सद्वशमुक्तारत्न' में नेवलिकष्टिपरम्परित रूपक है। यहाँ सद्वश के दो अर्थ हैं एक वाँस, दूसरा उच्च कुल।

# ६. मालाश्चिष्टपरम्परितः—

विद्वन्मानसहंसवैरिकमलासकोचदीस्वते, दुर्गामार्गणनीललोहित समित्स्वीकारवैश्वानर । सत्यप्रीतिविधानदच विजयप्राग्भावमीम प्रमो साम्राज्यं वरवीर वत्सरशत वैरिक्षमुचै कियाः ।

यहाँ राजा (विषय) पर इसादि तत्तत् विषयी पदार्थों का आरोप पाया जाता है, 'मानस (मन) ही मानस (मानसरोवर) हैं इस प्रकार तत्तत् पदों में इलेप का पाया जाता है।

#### ७. अश्लिष्टकेवलपरम्परितः--

'चतुर्दशलोकविद्यकन्दः' ( इस वाक्य में राजा पर कन्द का तथा लोक पर 'लता' का किया गया है, अत यह परम्परित है, यह शुद्ध तथा अध्िष्ट दोनों है।)

# ८. अश्विष्टमालापरम्परितः—

पर्यंको राजलक्त्या दृरितमणिमयः पौरुषाब्धेस्तरगो भग्नप्रत्यर्थिवशोत्वणविजयकरिस्त्यानदानाम्बुपटः । सम्रागत्रासताम्यन्मुरलपतियशोहसनीलाम्बुवाह. खडग चमासौविदञ्च समिति विजयते मालवाखण्डलस्य ॥

यह मालारूपक को उदाहरण है यहाँ मालवनरेश के खट्ग पर राजलक्ष्मीपर्यकत्व, पौरुपाध्यि-तरङ्गत्व, विजयहस्तिदानाम्बुपट्टत्व, मुरलराज के यशरूपी हस के लिए वाटल इस प्रकार व्यशोहस-मेघत्व, तथा पृथिवी के कचुिकत्व का आरोप पाया जाता है, अत एक विषय पर अनेक विषयी का आरोप है।

# ६ परिणाम श्रलङ्कार

२१—'जहाँ विपयी (उपमान) विपय के स्वरूप को ग्रहण कर किसी श्रकृत कार्य का उपयोगी हो सके, वहाँ परिणाम अलकार होता है, जैसे, मादकनेत्रों वाली नायिका श्रसन्न नेत्रकमलों से देखती है।

यहाँ यद्यपि 'हक्' (विषय) पर 'अटज' (विषयी) का आरोप कर दिया गया है, तथा 'प्रसन्न' रूप सामान्यधर्म का प्रयोग भी किया गया है, किंतु 'वीच्चण' क्रिया (देखना) कमल के द्वारा नहीं हो सकती, अतः प्रकृत कार्य (वीच्चण) में विषयी (कमल) तभी उपयोगी हो सकता है, जब वह स्वय विषय (नेत्र) के रूप में परिणत हो। इसलिए यहाँ परिणाम अलद्धार है।

यत्रारोप्यमाणो विपयी किंचित्कार्योपयोगित्वेन निवध्यमानः स्वतस्तस्य तदुपयोगित्वासंभवात्प्रकृतात्मना परिणतिमपेक्षते तत्र परिणामालङ्कारः । अत्रोदेत्तहरणम्-प्रसन्नेति । अत्र हि अञ्जस्य वीक्षणोपयोगित्वं निवध्यते, न तु दृशः ।
मयूर्व्यंसकादिसमासेनोत्तरपदार्थप्राधान्यात्। न चोपमितसमासाष्ट्रययेन दृग्वजमिवेति पूर्वपदार्थप्राधान्यमस्तीति वाच्यम् । प्रसन्नेति सामान्यधर्मप्रयोगात् ।
'उपमित व्याव्वादिभिः सामान्याप्रयोगे' (पा॰ २१९१६) इति तद्प्रयोग एवोपमितसमासानुशासनात् । अञ्जस्य वीन्तणोपयोगित्वं न स्वात्मना संभवति ।
अतस्तस्य प्रकृतदृगात्मना परिणत्यपेस्णात् परिणामालङ्कारः ।

यथा वा--

तीर्त्वा भूतेशमोलिस्रजममरधुनीमात्मनासौ तृतीय-स्तस्मे सोमित्रिमेत्रीमयमुपकृतवानातरं नाविकाय। व्यामप्राह्यस्तनीभिः शवरयुवतिभिः कोतुकोदञ्चदक्षं कुच्छादन्त्रीयमानः क्षणमचलमथो चित्रकृटं प्रतस्थे॥

जिस स्थल में आरोप्यमाण अर्थात् विषयी ( चन्द्रकमलादि ) काव्य में किसी कार्य-विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया हो, किन्तु वह विषयी स्वय उस कार्य के उपयोग में समर्थ नहीं हो पाये और उस कार्य के समर्थ होने के लिए वह प्रकृत ( विपय ) के स्वरूप को धारण करने की अपेन्ना रखता हो, वहीं परिणाम अलकार होता है। इसका उदाहरण 'प्रसन्नेन' इत्यादि श्लोकार्घ से उपन्यस्त किया गया है। इस श्लोकार्घ के 'दगव्ज' पट को वीचण क्रिया का उपयोगी मानागया है, यहाँ उत्तर पद 'अब्ज' की प्रधानता है, जो वीचण-क्रिया से सम्बद्ध होता है, पूर्वपद 'दक्' नहीं। क्योंकि यहाँ 'मयुरव्यंसकादि' समास के अनुसार उत्तर पदार्थ की प्रधानता है। सभवत पूर्वपत्ती इस सम्बन्ध में यह शंका करे कि अयहाँ उपमा अलंकार क्यों न माना जाय, क्योंकि 'हक् अब्जिमिव' (नेत्र, कमल के समान) इस तरह विग्रह करके उपमित समास माना जा सकता है, तथा इस सरणि का आश्रय लेने पर यहाँ पूर्व पदार्थ (हक्) काप्राधान्य हो जायगा। इस शका का उठाना ठीक नहीं। क्योंकि उपित समास वहीं हो सकता है, जहाँ कोई सामान्य धर्म प्रयुक्त न हुआ हो। इस पद्य में 'प्रसन्न' इस सामान्य धर्म का प्रयोग पाया जाता है। पाणिनिसूत्र 'उपित न्याब्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' के अनुसार सामान्य धर्म का प्रयोग न होने पर ही उपिमत समास का विधान किया गया है। अतः यहाँ मयूरव्यसकादि समास ही मानना पढ़ेगा। अव 'अव्जः' (उत्तर पदार्थ) की प्रधानता होने पर भी, वह स्वय (स्वरूप से) दुर्शनिकया में उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए उसको प्रकृत (हक्) के रूप में परिणत होना अपेचित है, अतः यहाँ परिणाम अलकार है।

ऊपर का उदाहरण समासगत है, अब समासभिन्न स्थल से परिणाम का उदाहरण प्रेते हैं.—

अपने आप तीसरे (अर्थात् सीता एवं छचमण इन दो व्यक्तियों से युक्त) इन रामचन्द्र ने शिवजी के मस्तक की माला देवनदी गंगा को पार कर, उस केवट के छिए छचमण के मित्रतारूपी किराये (तरणमूज्य-आतर)को देकर उसका उपकार किया। इसके वाद वे कुछ देर तक भीठों की युवतियों के द्वारा—जिनके अतिपुष्ट स्तन टेडे फैछाये हुए

# ६ परिणामालङ्कारः

# परिणामः क्रियार्थेइचेद्विषयी विषयात्मना । प्रसन्नेन दगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा ॥ २१॥

### ५. केवलशिलप्टपरम्परित'—

अलौकिकमहालोकप्रकाशितजगन्नयः। स्तूयते देव, सद्दंशमुक्तारःन न कैर्भवान्॥

यहाँ 'सद्वशमुक्तारत्न' में केवलिक्षष्टपरम्परित रूपक है। यहाँ सद्वश के दो अर्थ हैं एक व वाँस, दूसरा उच्च कुल।

# ६. मालाश्चिष्टपरम्परितः—

विद्वन्मानसहंसवैरिकमलासकोचदीप्तद्यते, दुर्गामार्गणनीललोहित समिरस्वीकारवैधानर । सत्यप्रीतिविधानद्य विजयप्राग्मावभीम प्रभो साम्राज्य वरवीर वरसरशत वैरिक्समुधै कियाः ।

यहाँ राजा (विषय) पर इसादि तत्तत् विषयी पदार्थी का आरोप पाया जाता है, र 'मानस (मन) ही मानस (मानसरोवर) है' इस प्रकार तत्तत् पर्दो में इलेष का आ पाया जाता है।

# ७. अश्चिप्टकेवलपरम्परितः—

'चतुर्देशलोकविसकन्दः' ( इस वाक्य में राजा पर कन्द का तथा लोक पर 'लता' का आ किया गया है, अत यह परम्परित है, यह शुद्ध तथा अस्तिष्ट दोनों है।)

# ८. अश्चिष्टमालापरम्परितः—

पर्यंको राजलक्क्या हरितमणिमयः पौरुषाब्धेस्तरगो भग्नप्रत्यर्थिवशोलवणविजयकरिस्त्यानदानाम्बुपट्टः । सम्रागन्नासताम्यन्मुरलपतियशोहसनीलाम्बुवाहः खढ्गः हमासौविदञ्जः समिति विजयते मालवाखण्डलस्य ॥

यह मालारूपक को उदाहरण है यहाँ मालवनरेश के खट्ग पर राजलह्मीपर्यकत्व, पौरुपाब्धि-तरद्गत्व, विजयहस्तिदानाम्बुपट्टत्व, मुरलराज के यशरूपी हम के लिए वाटल इस प्रकार व्यशोहस-मेघत्व, तथा पृथिवी के कचुिकत्व का आरोप पाया जाता है, अत एक विषय पर अनेक विषयी का आरोप है।

### ६ परिणाम श्रलङ्कार

२१—'जहाँ विषयी (उपमान) विषय के स्वरूप को ग्रहण कर किसी प्रकृत कार्य का उपयोगी हो सके, वहाँ परिणाम अलंकार होता है, जैसे, मादकनेत्रों वाली नायिका प्रसन्न नेत्रकमलों से देखती है।

यहाँ यद्यपि 'दक्' (विषय ) पर 'अब्ज' (विषयी ) का आरोप कर दिया गया है. तथा 'प्रसन्न' रूप सामान्यधर्म का प्रयोग भी किया गया है, किंतु 'वीचण' किया (देराना) कमल के द्वारा नहीं हो सकती, अतः प्रकृत कार्य (वीचण) में विषयी (कमल) तभी उपयोगी हो सकता है, जब वह स्वय विषय (नेत्र) के रूप में परिणत हो। इसलिए यहाँ परिणाम अल्ङार है। यत्रारोप्यमाणो विपयी किंचित्कार्योपयोगित्वेन निवध्यमानः स्वतस्तस्य तहुपयोगित्वासंभवात्प्रकृतात्मना परिणतिमपेक्षते तत्र परिणामालङ्कारः । अत्रो-दाहरणम्-प्रसन्नेति । अत्र हि अव्जस्य वीक्षणोपयोगित्वं निवध्यते, न तु दृशः । मयूरव्यंसकादिसमासेनोत्तरपदार्थप्राधान्यात्। न चोपमितसमासाष्ट्रययो दृगव्ज-मिवेति पूर्वपदार्थप्राधान्यमस्तीति वाच्यम् । प्रसन्नेति सामान्यधर्मप्रयोगात् । 'उपमितं व्याद्वादिमि सामान्याप्रयोगे' (पा॰ २।१।५६) इति तद्प्रयोग एवो-पमितसमासानुशासनात् । अव्जस्य वीक्षणोपयोगित्वं न स्वात्मना संभवति । अतस्तस्य प्रकृतदगात्मना परिणत्यपेक्षणात् परिणामालङ्कारः ।

यथा वा--

तीर्त्वा भूतेशमौलिस्रजममरधुनीमात्मनासो तृतीय-स्तस्मै सोमिन्निमैत्रीमयमुपकृतवानातरं नाविकाय। व्यामप्राह्यस्तनीभिः शवरयुवतिभिः कोतुकोद्ख्रद्शं कृच्छ्रादन्त्रीयमानः क्षणमचलमथो चित्रकूटं प्रतस्ये॥

जिस स्थल में आरोप्यमाण अर्थात् विषयी ( चन्द्रकमलादि ) कान्य में किसी कार्य-विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया हो, किन्तु वह विषयो स्वय उस कार्य के उपयोग में समर्थ नहीं हो पाये और उस कार्य के समर्थ होने के लिए वह प्रकृत ( विषय ) के स्वरूप को धारण करने की अपेना रखता हो, वहीं परिणाम अलकार होता है। इसका उदाहरण 'प्रसन्नेन' इत्यादि स्त्रोकार्ध से उपन्यस्त किया गया है। इस स्त्रोकार्ध के 'दाव्ज' पद को वीचण किया का उपयोगी माना गया है, यहाँ उत्तर पद 'अब्ज' की प्रधानता है, जो वीचण-क्रिया से सम्बद्ध होता है, पूर्वपद 'हक्' नहीं। क्योंकि यहीं 'मयुख्यसकादि' समास के अनुसार उत्तर पदार्थ की प्रधानता है। समवत पूर्वपत्ती इस सम्बन्ध में यह शका करे कि , यहाँ उपमा अलकार क्यों न माना जाय, क्योंकि 'दक अञ्जीमव' ( नेन्न, कमल के समान ) इस तरह विग्रह करके उपमित समास माना जा सकता है, तथा इस सरणि का आश्रय छेने पर यहाँ पूर्व पदार्थ (हक्) काप्राधान्य हो जायगा। इस शका का उठाना ठीक नहीं। क्योंकि उपितत समास वहीं हो सकता है, जहाँ कोई सामान्य धर्म प्रयुक्त न हुआ हो। इस पद्य में 'प्रसन्न' इस सामान्य धर्म का प्रयोग पाया जाता है। पाणिनिसूत्र 'उपिमत ज्याघादिमि सामान्याप्रयोगे' के अनुसार सामान्य धर्म का प्रयोग न होने पर ही उपमित समास का विघान किया गया है। अतः यहाँ मयूरव्यंसकादि समास ही मानना पड़ेगा। अव 'अब्ज' ( उत्तर पदार्थ ) की प्रधानता होने पर भी, वह स्वय ( स्वरूप से ) दर्शनिक्रिया में उपयोगी नहीं हो सकता। इसिंछए उसको प्रकृत (हक्) के रूप में परिणत होना अपेचित है, अत' यहाँ परिणाम अलंकार है।

जपर का उदाहरण समासगत है, अब समासभिन्न स्थळ से परिणाम का उदाहरण द्रिते हैं —

अपने आप तीसरे (अर्थात् सीता एवं ठचमण इन दो व्यक्तियों से युक्त) इन रामचन्द्र ने शिवजी के मस्तक की माला देवनदी गंगा को पार कर, उस केवट के लिए ठच्मण के मित्रतारूपी किराये (तरणमूज्य-आतर)को देकर उसका उपकार किया। इसके बाद वे कुछ देर तक भीलों की युवतियों के द्वारा-जिनके अतिपुष्ट स्तन टेंडे फैलाये हुए अत्रारोप्यमाण आतरः सौमित्रिमैत्रीरूपतापत्त्या गुहोपकारलक्षणकार्योप-योगी न स्वात्मना, गुहस्य रघुनाथप्रसादैकार्थित्वेन वेतनार्थित्वाभावात् ॥ २१॥

# ७ उल्लेखालङ्कारः

बहुभिर्वहुघोल्लेखादेकस्योल्लेख इष्यते । स्त्रीभिः कामोऽर्थिभिः स्वर्द्धः कालः शत्रुभिरैक्षि सः ॥ २२ ॥

यत्र नानाविधधर्मयोग्येकं वस्तु तत्तद्धर्मयोगरूपनिमित्तभेदेनानेकेन प्रहीन्त्रानेकघोल्लिख्यते तत्रोल्लेखः । अनेकघोल्लेखने रुच्यर्थित्वभयादिकं यथाई प्रयोजकम् । रुचिरभिरतिः । अर्थित्वं लिप्सा । 'स्त्रीभिः' इत्याद्युदाहरणम् अत्रैक एव राजा सौन्दर्यवितरणपराक्रमशालीति कृत्वा स्त्रीभिर्यिभिः प्रत्यर्थिभिद्य रुच्यर्थित्वभयैः कामकल्पतरुकालरूपो दृष्टः । यथा वा—

हार्यों के अन्तराल (ब्याम ) में प्रहण करने योग्य हैं—कुतूहल से विकसित नेत्रों से बड़ी देर तक अनुगत होकर चित्रकृट पर्वत की ओर रवाना हो गये।

इस उदाहरण में आरोप्यमाण आतर है, आरोपित सौमित्रिमैत्री। अतः सौमित्रिमैत्री पर आतर का आरोप किया गया है, किंतु किराया (आतर) सौमित्रिमैत्री के स्वरूप को धारण करके ही केवट के उपकाररूप कार्य में उपयोगी हो सकता है, क्योंकि केवट तो केवल रामचन्द्र की कृपा का ही इच्छुक था, किराये का इच्छुक नहीं। अतः आतर (विषयो) के सौमित्रिमैत्री (विषय) रूप में परिणत होकर प्रकृतिक्रियोपयोगी होने के कारण यहाँ परिणाम अलकार है।

### ७ उल्लेख श्रलङ्कार

२२—जहाँ एक ही वस्तु का अनेक व्यक्तियों के सबध में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया जाय, वहाँ उल्लेख अल्कार होता है। जैसे, उस राजा को ख़ियों ने कामदेव के कि रूप में, याचकों ने कल्पवृत्त के रूप में तथा शबुओं ने काल के रूप में देखा।

यहाँ एक ही विषय ( उपमेय ) अर्थात् राजा तत्तत् व्यक्ति स्त्र्यादि के सवध में अनेक प्रकार से वर्णित किया गया है, अतः उल्लेख अलकार है।

जहाँ नाना प्रकार के धमों से युक्त कोई एक पदार्थ (वर्ण्य विषय) तत्तत् धर्म के योग के कारण अनेक न्यक्तियों के सवध में अनेक प्रकार से वर्णित किया जाय, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। अनेक प्रकार के इस उल्लेख में प्रेम (रुचि), धनेच्छा (अर्थित्व) तथा भय आदि तत्तत् निमित्त तत्तत् कामदेवादि विषयी के साथ प्रयोजक हैं। रुचि शब्द का अर्थ है अभिरति। अर्थित्व शब्द का अर्थ है लिप्सा। उपर्युक्त कारिका में 'छीभि' इत्यादि कारिकार्घ उल्लेख अलकार का उदाहरण है। यहाँ एक ही विषय (राजा) सोन्दर्य, वितरणशीलता (दानशीलता) तथा पराक्रम तीनों धमों से युक्त है, इसलिए खियों के अभिरुचि के कारण वह कामदेव दिखाई दिया, याचकों को लिप्सा के कारण करपवृत्त, तथा शशुओं को भय के कारण यमराज। इस प्रकार यहाँ एक ही वस्तु का भिन्न भिन्न व्यक्तियों के संवन्घ से अनेकश्च. उल्लेख होने के कारण उल्लेख अलकार है। अथवा, जैसे इस दूसरे उदाहरण में—

गजत्रातेति वृद्धाभिः श्रीकान्त इति यौवतैः। यथास्थितस्र वालाभिर्दृष्टः शौरिः सकौतुकम्॥

अत्र यस्तथा भीतं भक्तं गजं त्वरया त्रायते स्म सोऽयमादिपुरुपोत्तम इति वृद्धाभिः संसारभीत्या तदभयार्थिनीभिः कृष्णोऽयं म्थुरापुरं प्रविशन् दृष्टः। यस्तथा चख्रकत्वेन प्रसिद्धायाः श्रियोऽपि कामोपचारवेदग्ध्येन नित्यं वल्लभः सोऽयं दिव्ययुवेति युवतिसमूहेः सोत्कण्ठेदृष्टः। वालाभिस्तु तद्वाद्यगतक्तपवेपा-लङ्कारदर्शनमात्रलालसाभियथास्यितवेपादियुक्तो दृष्ट इति बहुघोल्लेखः। पूर्वः कामत्वाद्यारोपरूपकसंकीर्णः। अयं तु शुद्ध इति भेदः॥ २२॥

एकेन वहुधोह्नेखेऽप्यसौ विषयभेदतः। गुरुर्वचस्यर्जुनोऽयं कीतों भीष्मः शरासने॥ २३॥

महीत्भेदाभावेऽपि विपयभेदाद्वहुधोल्लेखनादसावुल्लेखः। उदाहरणं श्लेप-संकीणम्। वचोविपये महान्पदुरित्यादिवद्वृहस्पतिरित्याद्यर्थान्तरस्यापि कोडी-करणात्।

जय कृष्ण मथुरा में पहुँचे, तो वूढ़ी औरतों ने उन्हें कुवलयापीह हाथी को मारकर लोगों की रचा करने वाला (अथवा प्राष्ट्र से गज की रचा करने वाला भगवान् ) समझा, युवती खियों ने साचात् विष्णु के समान सुन्दर तथा आकर्षक समझा, तथा वालिकाओं ने उन्हें वालक समझा। इस प्रकार प्रत्येक स्त्री ने कृष्ण को कुतुहल से अपने अनुरूप देखा।

यहाँ 'मधुरा में प्रवेश करते कृष्ण' को संसारभय से अभयप्रार्थिनी वृद्धाओं ने उन साचात पुरुपोत्तम के ही रूप में देखा, जिन्होंने भयभीत गज की प्राह से रचा की थी। युवती रमणियों ने उन्हें उत्कण्ठापूर्वक स्वयं दिन्ययुवक विष्णु के रूप में देखा, जो चब्रछता के कारण प्रमिद्ध लच्मी को भी कामोपचार चतुर होने के कारण बहे प्रिय हैं। वालिकाओं ने कृष्ण को यथास्थित रूप में ही देखा, क्योंकि उनकी लालसा केवल कृष्ण के वाह्यरूप वेप, अलकार आदि के दर्शन ही में थी। इस प्रकार यहाँ कृष्ण का अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है। यहाँ भी उल्लेख अलकार है। 'स्रीभि' इस्यादि उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि वह रूपक अलंकार से संकीर्ण है, वहाँ विषय (राजा) पर कामदेवादि विपयित्रय के धर्म का आरोप पाया जाता है, जब कि यह शुद्ध उल्लेख का उदाहरण है।

२६—जहाँ एक ही व्यक्ति अनेक विषयों का (विषयभेद के कारण) यहुत प्रकार से वर्णन करे, वहाँ भी उल्लेख होता है। यह उल्लेख अलकार का दूसरा भेद है। यह राजा वाणी में गुरु ( बृहस्पति, महान् पदु ) है, कीर्ति में अर्जुन ( कुन्तीपुत्र अर्जुन के समान; रवेत ) है, धनुर्विधा में भीष्म ( शन्तनुपुत्र भीष्म, भयकर ) है।

जहाँ विषय का ग्रहीता एक ही हो, फिर भी विषय के भेद से उनका अनेक प्रकार से उच्छेख किया जाय, वहाँ उक्षेख अर्छकार होता है। उपर्युक्त कारिकार्ध का उदाहरण प्रेलेपसंकीर्ण है, क्योंकि गुरु, अर्जुन, भीष्म के दो दो अर्थ हैं। 'गुरुर्वचिस' में वाणी के सवंध में 'महान् पट्ट' इस अर्थ की माँति 'वृहस्पित' इस द्वितीय अर्थ की भी प्रतीति हो रही है। इसी प्रकार 'अर्जुन' तथा 'मीष्म' इन शब्दों से भी 'धवल तथा 'मयंकर' इन अर्थों के अतिरिक्त 'कुन्तीपुत्र अर्जुन' तथा 'शन्तनुपुत्र भीष्म' वाले अर्थ की भी प्रतीति होती है।

शुद्धो यथा—

अक्तरां कुचयोः कृरां विलग्ने विपुतं चक्षुषि विस्तृतं नितम्बे । अघरेऽरुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालि कपालिमागघेयम् ॥ २३॥

द-१० स्मृति-भ्रान्ति-संदेद्दालङ्काराः स्यात्स्मृतिभ्रान्तिसंदेद्देस्तदङ्कालङ्कृतित्रयम् । पङ्कजं पश्यतः कान्तामुखं मे गाहते मनः ॥ २४॥ अयं प्रमत्तमधुपस्त्वन्मुखं वेत्ति पङ्कजम् । पङ्कजं वा सुधांशुर्वेत्यस्माकं तु न निर्णयः ॥ २५॥

अब शुद्ध उल्लेख का उदाहरण देते हैं, जहाँ किसी अन्य अलंकार से संकीर्णता नहीं पाई जाती।

कोई भक्त देवी पार्वती की वदना कर रहा है। उन खप्पर को धारण करने वाले किपाली (दिरिद्री) शिव का वह (अपूर्व) सौमाग्य (पार्वती), जो करणामय है, तथा स्तनों में पुष्ट (अन्नश्च), मध्यभाग में पतला (न्नश्चा), नेत्रों में लंबा (कर्णाताय-तलोचन), नितंबविव में विशाल, तथा अधर में (विंब के समान) लाल है, मेरे चित्त में प्रकट होवे।

यहाँ पार्वती के लिए 'कपालिभागधेय' कहना अध्यवसाय है। इसमें अतिशयोक्ति अलकार है। पार्वती के तत्तदगरूप विषयों का (कृशत्वादिरूप) अनेक प्रकार से वर्णन करने के कारण यहाँ उल्लेख अलकार है।

# ८-१० स्मृति, भ्रांति तथा सन्देह

२४-२५—जहाँ स्मृति, अांति तथा सदेह हों, वहाँ तत्तत् अलकार होते हैं। (१) स्मृति—
जहाँ किसी चमत्कारी सदश वस्तु को देखकर पूर्वपरिचित वस्तु का स्मरण हो, वहाँ स्मृति
अलकार होता है। (२) आंति—जहाँ किसी चमरकारो सदश वस्तु में किसी वस्तु कील
आति (मिण्याज्ञान) हो, जैसे छुक्ति में रजत का मान, वहाँ आंति अलंकार होता है।
(३) सदेह—जहाँ (किव अपनी प्रतिभा के द्वारा) प्रकृत विपय में अप्रकृत विपयों की
उद्मावना कर, किसी निश्चित ज्ञान पर न पहुँच पाय, जैसे यह 'छुक्ति है या रजत' है,
वहाँ सदेह अलंकार होता है। इन्हीं तीनों के क्रमश तीन उदाहरण देते हैं.—

(१) स्मृति का उदाहरण—कमल को देखते हुए, मेरा मन प्रिया के मुख की

याट करने छगता है।

(२) श्रांति का उदाहरण—यह मस्त भारा तेरे मुख को कमल समझता है।

(३) सदेह का उदाहरण—यह (कांतामुख) कमल है या चन्द्रमा, इस प्रकार हम किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच पाते।

इन उदाहरणों में प्रथम उदाहरण में प्रिया के मुख के सदद्दा कमल को देखकर प्रिया-मुख की याद हो आना स्मृति है, अत यहाँ स्मृति अलंकार है। दूसरे उदाहरण में मस. भोरा मुख तथा कमल के सादश्य के कारण नायिका के मुख को आति से कमल समझ रहा है, अत' यह आति अलकार है। तीसरे उदाहरण में कांतामुख में कमल और चन्द्रमा का सदेहहो रहा है, तथा दृष्टा की चित्तवृत्ति दोलायित ही रही है, अतः यह सन्देह अलंकार है। स्मृतिभ्रान्तिसंदेहैं: सादृश्यानिबध्यमानैः स्मृतिभ्रान्तिमान्संदेह इति स्मृत्यादिपदाङ्कितमलङ्कारत्रयं भवति । तच क्रमेणोदाहृतम् । यथा वा ( माघ० ८।६४ )—

दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्तादमभस्तः स्फुरद्रविन्दचारुहस्ताम् ।
उद्वीच्य श्रियमिव कांचिद्यत्तरन्तीमस्मार्पीज्ञलनिधिमन्थनस्य शौरिः॥

पूर्वत्र स्मृतिमदुदाहरणे सहशस्यैव स्मृतिरत्र सहशलदमीस्मृतिपूर्वकं तत्सं-बन्धिनो जलनिधिमन्थनस्यापि स्मृतिरिति भेदः।

> पलारामुकुलभ्रान्त्या शुकतुर्देः पत्तत्यिलः। सोऽपि जम्बूफलभ्रान्त्या तमलि धर्तुमिच्छति॥

सादृश्य के आधार पर काव्य के प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थों में स्मृति, भ्रांति या सदेह के नियद्ध करने पर स्मृति, भ्रांतिमान् तथा सदेह नामक अलकार होते हैं। भाव यह है जहाँ सादृश्य के आधार पर उपमान को देखकर उपमेय का स्मरण हो वहाँ स्मृति अलंकार होता है। जहाँ सादृश्य के आधार पर उपमेय में भ्रांति से उपमान का भान हो, वहाँ भ्रांति अलकार होता है। जहाँ सादृश्य के आधार पर उपमेय में उपमानों की सत्ता का संदेह हो तथा यह निश्चय न हो पाय कि यह उपमेय ही है, वहाँ सदेह होता है। इन्हीं के कम्मृशः उदाहरण दे रहे हैं:—

स्मृति का उदाहरण'-

माघ के अप्टम सर्ग का जलकी हा वर्णन है। भगवान् कृष्ण ने जल से निकलती हुई लक्ष्मी के समान सुन्दर किसी ऐसी रमणी को आगे देख कर जिसका सोंदर्य देवताओं को भी आश्चर्यचिकत कर देने वाला था, तथा जो चंचल कमल से सुशोभित हाथ वाली थी— ससुद्दमन्थन का स्मरण किया।

इस पद्य में दो अलंकार हैं, एक 'श्रियमिव' इस स्थल में उपमा, दूसरा 'अस्मार्धीजल-निधिमथनस्य' इस स्थल में स्मृति । इन दोनों अलंकारों में परस्पर अद्वाद्विभाव है। यहाँ स्मृति अलकार अद्वी है, उपमा उसका अद्व । पूरे कान्य में इनदोनों का सकर है।

इस उदाहरण में कारिकार्ध वाले स्मृति अलकार से कुछ भेद पाया जाता है। वहाँ कमल को देखकर प्रियामुख की याद आती है, इस प्रकार उस स्मृति के उदाहरण में सहश वस्तु का ही स्मरण होता है, जब कि इस उदाहरण में लघमी के समान नायिका को जल से निकलते देखकर कृष्ण को लघमी के समुद्र से निकलने का स्मरण हो आता है, इस प्रकार यहाँ नायिका के सहश सुन्दर लचमी के समरण के द्वारा उससे संबद जलनिधिमयन की स्मृति हो आती है। प्रथम तत्सहश वस्तु का स्मरण वाला उदाहरण है, दूसरा तत्सहश प्रस्तु सवन्धिवस्तु का स्मरण 'वाला उदाहरण। यहाँ उपमानोपमेयभाव उक्त नायिका तथा लघमी में है।

ञ्राति का उदाहरणः-

कोई भौंरा तोते की चोंच को पलाश की कलिका समझ कर उस पर गिर रहा है, और तोता भी भौरे को जामुन का फल समझ कर उसे पकड़ना चाहता है। अत्रान्योन्यविषयभ्रान्तिनिबन्धनः पूर्वीदाहरणाद्विशेषः ।

जीवनग्रहरो नम्रा गृहीत्वा पुनरुन्नताः।

किं कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुर्जनाः ॥ पूर्वीदाहृतसदेदः प्रसिद्धकोटिकः,अयंतुकल्पितकोटिक इति भेदः ॥२४–२४॥

# ११ श्रपहुत्यलङ्कारः

ग्रुद्धापहुतिरन्यस्यारोपार्थो धर्मनिह्नवः ।

नायं सुधांग्रः, कि तर्हि ? व्योमगङ्गासरोरुहम् ॥ २६ ॥

वर्णनीये वस्तुनि तत्सदृशधर्मारोपफलकस्तदीयधर्मनिहवः कविमतिविका-सोत्प्रेक्षितधर्मान्तरस्यापि निहवः शुद्धापह्नुतिः । यथा चन्द्रे वियन्नदीपुण्डरीकत्वा-रोपफलकस्तदीयधर्मस्य चन्द्रत्वस्यापह्नवः ।

यहाँ भोंरा तोते की चींच को श्रांति से पलाशमुक्कल समझता है और तोता भोंरे को श्रांति से जामुन का फल समझ रहा है, अतः श्रांति या श्रातिमान् अलकार है। इस उदाहरण में पहले वाले उदाहरण ('अयं प्रमत्तमधुपः' इत्यादि) से यह भेद है कि यहाँ प्रत्येक विषय (भोंरा व तोता) एक दूसरे के प्रति श्रांति का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ अन्योन्यविषयश्रांति का निवधन किया गया है।

संदेध का उदाहण ---

दुए छोग जीवन को छेने में नम्र हो जाते हैं तथा जीवन (प्राण) छेकर फिर से उद्धत हो जाते हैं (रहँट भी पानी छेते समय झुक जाता है और पानी छेकर फिर ऊँचा चढ़ आता है)। दुर्जन छोग घटीयत्र (रहँट) से छोटे हैं, या वढ़े हैं।

यहाँ रहेंट से दुर्जनों के किनष्ट या ज्येष्ठ होने के सबध में कोई निश्चित वात न वताकर संदेह वर्णित किया गया है, अतः सदेह अलकार है। सदेह के पहले उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि पहले में मुख के विषय में 'कमल है या चन्द्रमा' यह कहना प्रसिद्ध कोटिक सदेह है, जब कि यहाँ दुर्जन के रहेंट से किनष्ठत्व या ज्येष्ठत्व के विषय में ससदेह होना कल्पना पर आधत है, अतः यह किल्पतकोटिक है। भाव यह है प्रथम सदेह किविपरम्परा पर आधत है, दूसरा किविनिबद्ध प्रौढोक्ति पर। क्योंकि घटी यत्र से बड़े छोटे होने की कोई प्रसिद्ध नहीं है।

# ११ श्रपहुति श्रलकार

२६—अपहुति अलकार का प्रकरण उपन्यस्त करते समय सर्वप्रथम शुद्धापहुति का लक्षण देते हैं। इसे ही जयटेव तथा अन्य आलकारिक केवल अपहुति कहते हैं।

शुद्धापहुति वह अलकार है, जहाँ अप्रकृत के आरोप के लिए प्रकृत का निपेध किया जाय अर्थात् जहाँ प्रकृत धर्म का गोपन (निह्न ) कर अप्रकृत का उसपर आरोप हो। (यहाँ यह ध्यान में रखने की वात है कि रूपक में भी आरोप होता है, किंतु वहाँ निपेध-पूर्वक आरोप नहीं होता, अतः वह भिन्न कोटिक अलकार है।) जैसे, यह चन्द्रमा नहीं है, तो फिर क्या है ? यह तो आकाशगगा में पिला हुआ कमल है।

जहाँ वर्णनीय वस्तु में तत्सदश अप्रकृत वस्तु के धर्म का आरोप करने के छिए उसके वास्तविक धर्म ना गोपन कर दिया जाय अथवा कविकल्पना के द्वारा उस्प्रेचित किसी अन्य धर्म का गोपन किया जाय, वहाँ शुद्धापहुति होती है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में यथा वा--

अङ्कं केऽपि शशङ्किरे, जलिनिधेः पङ्कं परे मेनिरे, सारङ्गं कतिचिच सजगिदरे, भूच्छायमैच्छन् परे। इन्दौ यद्दलितेन्द्रनीलशकलश्यामं द्रीहश्यते तत्सान्द्रं निशि पीतमन्धतमसं कुश्चिस्यमाचद्दमहे॥ अत्रीत्प्रेश्विकधर्माणामप्यपहृवः परपक्षत्वोपन्यासादर्थसिद्ध॥ २६॥ स एव युक्तिपूर्वञ्चेदुच्यते हेत्वपह्नुतिः। नेन्दुस्तीत्रो न निश्यर्कः, सिन्धोरीर्वोऽयम्रुत्थितः॥ २७॥

अत्र चन्द्र एव तीव्रत्व-नैशत्वयुक्तिभ्या चन्द्रत्वसूर्यत्वापह्नवो बडवानलत्वा-रोपार्थः।

यथा वा-

मन्थानभूमिघरमृत्तशित्तासहस्र-संघट्टनत्रणिकणः स्फुरतीन्द्रुमध्ये । छायामृगः शशक इत्यतिपामरोक्ति-स्तेषां कथचिद्पि तत्र हि न प्रसक्तिः ॥

चंद्र में आकाशगगा के कमल से सबद्ध धर्म आकाशगंगासरोरुहत्व का आरोप करने के लिये चन्द्र के वास्तविक धर्म चन्द्रत्व का निपेध किया गया है। अत' यहाँ अपहुति का शुद्धावाला मेद है। इसी का अन्य उदाहरण निम्न है —

कुछ छोग चन्द्रमा के काले घट्ये को कलंक मानते हैं, तो कुछ छोग समुद्र का कीचड़, कुछ उसे हिरन वताते हैं, तो कुछ पृथ्वी की छाया। टूटे हुए इन्द्रनील मणि के टुकडे के समान जो कालापन चन्द्रमा में दिखाई दे रहा है, वह हमारे मतानुसार तो चन्द्रमा के द्वारा रात में पीया हुआ सबन अन्धकार है, जो चन्द्रमा के पेट में जम गया है।

यहाँ पद्य के पूर्वार्ध में विणेत तत्तत् धर्म किवकितित हैं तथा उनका निपेध पाया जाता है। किरिका के उत्तरार्ध वाले उदाहरण तथा इसमें यह मेद है कि वहाँ किव ने निपेध रपष्टतः किया है अर्थात् वहाँ जाव्दी अपह्नित पाई जाती है, जब कि यहाँ किव ने तत्तत् उद्योत्तित धर्म का निपेध शब्दतः नहीं किया है, केवल उन मतों को अन्यसम्मत वताकर उनका अर्थसिद्ध निपेध किया है। अत यहाँ आर्थी अपह्नित है।

२७—यही ग्रुद्ध अपहुति जब युक्तिपूर्वक हो, तो वह हेत्वपहुति कहलाती है। जैसे कोई विरहिणी चन्द्रमा को जलन का अनुभव कर कह रही है—यह चन्द्रमा तो नहीं है, क्योंकि यह तीव (जलन करने वाला) है, यह सूर्य भी नहीं है, क्योंकि रात में सूर्य नहीं होता, यह तो समुद्र की वढवाग्नि जल रही है।

यहाँ तीवता तथा रात्रिसवद्धता इन हो हेतुओं को देकर वास्तविक चन्द्र के संबंध में चन्द्रत्व तथा उत्प्रेचित सूर्यत्व रूप धर्मों का निपेध इसिछए किया गया है कि उस पर वडवानल का आरोप हो सके, अत' यह हेत्वपहुति है। इसका दूसरा उदाहरण यह है:—

चन्द्रमा में जो काला धव्या दिखाई देता है, वह मन्दराचल पर्वत की जब की हजारों शिलाओं से टकराने से उत्पन्न धाव का धव्या है। मूर्ज लोग इसे पृथ्वी की छाया सृग, शशक आदि कहते हैं, मला चन्द्रमा में हिरन और खरगोश कहाँ से आये ?

अत्र चन्द्रमध्ये मन्थनकालिकमन्द्रशिलासंघट्टनव्रणिकणस्यैव छायादीनां संभवो नास्तीति छायात्वाद्यपह्नवः पामरवचनत्वोपन्यासेनाविष्कृतः॥ २०॥

अन्यत्र तस्यारोपार्थः पर्यस्तापह्नुतिस्तु सः ।

नायं सुधांशुः, किं तर्हि ? सुधांशुः प्रेयसीमुखम् ॥ २८ ॥

यत्र कचिद्रस्तुनि तदीयधर्मनिह्नवः, अन्यत्र वर्णनीये वस्तुनि तस्य धर्मस्या-रोपार्थः स पर्यस्तापहृतिः । यथा चन्द्रे चन्द्रत्वनिह्नवो वर्णनीये मुखे तदारोपार्थः । यथा वा-

हालाहलो नैव विषं, विषं रमा, जनाः परं व्यत्ययमत्र मन्वते । निपीय जागर्ति सुखेन तं शिवः, स्पृशन्निमां सुद्यति निद्रया हरिः ॥ पूर्वोदाहरेेेे हेतू किनीस्ति, अत्र तु सास्तीति विशेषः। ततस्र पूर्वोपह्रति-

वदत्रापि द्वैविध्यमपि द्रष्टव्यम् ॥ २८ ॥

यहाँ पृथ्वी की छाया, हिरन या खरगोश वाले मतों को पामरवचन वताकर कवि ने छायादि का निषेध किया है छायादि की तो वहाँ सम्भावना ही नहीं हो सकती तथा इस वात की पुष्टि की है कि चन्द्रमा के वीच में जो काला धन्वा है, वह समुद्रमन्थन के समय मदराचल की शिलाओं से टकराने से पैदा हुए घाव का चिह्न ही है।

२८--जहाँ वस्तु के धर्म का निपेध कर साथ ही साथ उस धर्म का आरोप अन्य वस्तु पर किया जाय, वहाँ पर्यस्तापहुति होती है। जैसे, यह ( दृश्यमान चन्द्रमा ) सुधांशु नहीं है, तो फिर सुघांश्च कौन है ? सुधांश्च तो प्रिया का मुख है।

यहाँ चन्द्रमा (सुधांशु) के 'सुधांशुत्वं' धर्म का उसमें निपेधकर उसका आरोप रमणीवदन पर कर दिया गया है, अतः यहाँ पर्यस्तापह्नति है।

जहाँ किसी वस्तु के अन्दर उसके धर्म का निपेध इसलिए किया जाय कि अन्य वर्ण्य वस्तु पर उसका आरोप हो सके उसे पर्यस्तापह्नति कहते हैं। जैसे चन्द्रमा में चन्द्रत्व का निपेध वर्ण्य विषय 'प्रियामुल' में उसके आरोप करने के लिए किया गया है। इसी का दूसरा उदाहरण यह है:—

लोग जहर को जहर समझते हैं। वस्तुतः हालाहल ( जहर ) विप नहीं है, यदि कोई जहर है तो वह उसमी है। छोग आंति से यहाँ हाछाहछ में विपरव मान वैठते हैं। भगवान् शंकर हालाहल को पीकर भी जगते रहते हैं, अतः सिद्ध है कि उसमें विपत्व नहीं है (नहीं तो वह उन्हें मोहाविष्ट करता ), जब कि भगवान् विष्णु लच्मी का स्पर्श करते ही नींद से मोहित हो जाते है। अत स्पष्ट है कि विपत्व लच्मी में ही है।

पर्यस्तापहति के कारिकार्ध के उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि उसमें हेतु का उपन्यास नहीं किया गया है, जब कि यहाँ छत्तमी पर विपत्व का आरोप करने तथा हालाहरू में विपत्व का निपेध करने का हेतु भी दिया गया है। इस प्रकार पहली अपहति की तरह यह भी निहेंतुक तथा सहेतुक दो तरह की हो जाती है।

टिप्पणी-मन्मट तथा जगन्नाथ पण्टितराज पर्यस्तापछ्ति को अपछ्ति का भेद नहीं मानते। जगन्नाथ पण्टिनराज के मत से यह रूपक अलकार का ही क्षेत्र है।

'अत्र चिन्त्यते–नायमपहृतेर्भेदो वक्तुं युक्तः, अपह्नुतिसामान्यळचणानाकान्तत्वात् ।''' तस्मात् 'नायं सुधांशु किं तर्हि सुधाशुः प्रेयसी मुखम्' इत्यत्र दढारोपं रूपकमेव भवित महीत, नापहति ।' (रमगगाधर पृ० ३६८-९)

# भ्रान्तापहुतिरत्यस्य शङ्कायां भ्रान्तिवारणे ।

तापं करोति सोत्कम्पं, ज्वरः किं १ न, सिंख ! स्मरः ॥ २९ ॥

अत्र तापं करोतीति स्मरवृत्तान्ते कथिते तस्य ज्वरसाधारण्यादजुबुद्धश्वा सख्या 'ज्वरः किम्' इति पृष्टे, 'न, सिख । स्मरः' इति तत्त्वोत्तया भ्रान्तिवारणं कृतम्।

यथा वा---

नागरिक । समधिकोन्नतिरिह महिपः कोऽयमुभयतः पुच्छः।
निह निह करिकलभोऽयं ग्रुएडाद्एडोऽयमस्य न तु पुच्छम्॥
इदं संभवद्भ्रान्तिपूर्विकायां भ्रान्तापहुतावुदाहरणम्।

कल्पितभ्रान्तिपूर्वी यथा-

जटा नेयं वेणीकृतकचकलापो न गरलं गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसुमम्।

२९—जहाँ किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को अन्य वस्तु की शंका हो तथा उस शंका को हटाने के छिए उसकी आंति का वारण किया जाय, वहाँ आन्तापहुति होती है। जैसे (वह ) मेरे अन्दर कम्प के साथ ताप कर रहा है; क्या (ज्वर (ताप कर रहा है) ? नहीं, सिख, कामदेव (ताप कर रहा है)।

यहाँ 'ताप कर रहा है' यह कामदेवजनित पीडा का वर्णन कोई विरहिणी के द्वारा किया जा रहा है, इसे सुनकर भोछी सखी ताप का कारण ज्वर समझ वेठती है क्योंकि यह क्वर की स्थिति में भी पाया जाता है, इसिछए वह 'क्या ज्वर ?' ऐसा प्रश्न पूछ वेठती है, इसे सुनकर विरहिणी उसकी आंति का निवारण करती हुई तथ्य का प्रकाशन करती कहती है 'नहीं सखि, कामदेव'। इस प्रकार यहाँ तत्त्वोक्ति के द्वारा आंति का वारण करने के कारण आंतापह्नुति अलंकार है।

इसी का दूसरा उदाहरण निम्न है:--

कोई गँवार जिसने कभी हाथी नहीं देखा है हाथी को देखकर किसी नागरिक से कहता है—'हे नागरिक, यह भैंसा दूसरे भैंसों से अधिक ऊँवा है, पर इसके दोनों ओर कीन सी पूँछ है ?' इसे सुनकर नागरिक उत्तर देता है—'नहीं यह भैंसा नहीं है, यह तो हाथी का वचा है, यह हसकी सूँद है, पूँछ नहीं है।'

पहले उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि उसमें सदेहरूप आंति के विषय ज्वर का निषेध किया गया है, यहाँ देहाती को 'महिपत्व' का निश्चय हो चुका है अतः यहाँ निश्चित आंति का निवारण कर तत्त्वोक्ति (करिकलभत्व) की प्रतिष्ठापना की गई है।

यह आंति सदेहगर्मा या निश्चित ही नहीं होती, कविकल्पित भी हो सकती है, जैसे निम्न उदाहरण में कविकल्पित आंति का निवारण पाया जाता है:—

कोई विरहिणी कामदेव से कह रही है। अरे कामदेव, तू मुझे क्यों पीड़ित कर रहा है। क्या तू मेरे ऊपर इसलिए प्रहार कर रहा है कि तू मुझे अपना शश्च महादेव समझ वैठा है। यदि ऐसा है, तो यह तेरी आंति है। अरे मेरे मस्तक पर यह जटा नहीं है, वेणी के वार्टों का समूह है, यह मेरे गले में जहर की नीलिमा नहीं, कस्त्री है। मेरे सिरपर

# इयं भूतिनीङ्गे त्रियविरहजन्मा धवलिमा

पुरारातिभ्रान्त्या कुसुमशर । किं मां प्रहरिस ॥

अत्र कल्पितभ्रान्तिः 'जटा नेयम्' इत्यादिनिषेधमात्रोन्नेया, पूर्ववत्प्रश्नाभा- 🕻 वात्। दराडी त्वत्र तत्त्वाख्यानोपमेत्युपमाभेदं मेने। यदाह-

'न पद्मं मुखमेवेदं, न मृद्गौ चक्षुषी इमे । इति विस्पष्टसादृश्यात्तस्वाख्यानोपमैव सा' ॥ २६ ॥ इति ॥

छेकापहुतिरन्यस्य शङ्कातस्तथ्यनिह्नवे ।

प्रजल्पन्मत्पदे लग्नः कान्तः कि ? नहि, नूपुरः ॥ ३० ॥

कस्यचित्कंचित्प्रति रहस्योक्तावन्येन श्रुतायां स्वोक्तेस्तात्पर्यान्तरवर्णनेन तथ्य-निह्नवे छेकापह्नृतिः। यथा नायिकया नर्मेसखीं प्रति 'प्रजलपन्मतपदे लगः' इति स्वनायकवृत्तान्ते निगद्यमाने तदाकर्ण्य 'कान्तः किम्' इति राङ्कितवतीमन्या प्रति 'नहि, नूपुरः' इति निह्नवः ।

यह चन्द्रकला न होकर जूबे में लगाये फूल है। यह जो तुम्हें मेरे शरीर पर पांडुता दिखाई दे रही है, वह भस्म नहीं, किंतु प्रिय के विरह से उत्पन्न पाण्हुता है। हे कामदेव, तू मुझे आति से पुराराति ( महादेव ) समझ कर मेरे ऊपर प्रहार क्यों कर रहा है।

यहाँ 'जटा नेयम्' इस्यादि के द्वारा ध्यक्त किवपत आंति केवल निपेधमात्र से प्रतीत हो रही है, पहले उदाहरणों की भाँति यहाँ प्रश्नपूर्विका सरणि नहीं पाई जाती। दण्डी इस प्रकार के स्थलों में तत्त्वाख्यानोपमा नामक उपमाभेद मानते हैं। जैसा कि कहा गया है—

'यह कमल नहीं मुँह ही है, ये भौरे नहीं ऑखें है' इस प्रकार जहाँ स्पष्ट सादृश्य के कारण तत्त्व (तथ्य) की प्रतिष्ठापना की जाय, वहाँ उपमा अलकार ही होता है।'

२०-जहाँ अन्य वस्तु की शंका होने पर वास्तविकता को छिपाकर अवास्तविकता की प्रतिष्ठापना की जाय, वहाँ छेकापह्नति अलंकार होता है। जैसे, वह शब्द करता हुआ मेरे पैरों में भा छगा, क्या प्रिय, नहीं सखि नृपुर ।

टिप्पणी—छेकापहुति को कुछ विद्वान् अलग से अल्कार नहीं मानते, वे इसका समावेश

व्याजोक्ति में ही करते हैं।

(छेद शब्द का अर्थ है चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति के द्वारा वास्तविकता का गोपन करने के लिए प्रयुक्त अपहुति को झेकापहुति कहा जाता है। इसका उचण यह है कि जहाँ प्रयुक्त वाक्य की अन्य प्रकार से योजना करके शकित ताबिक वस्तु की निह्नति ( निपेघ ) की जाय, वहाँ छेकापह्नुति होगी।

छेको विदग्ध , तत्कृतापहुतिरछेकाह्नुतिरिति छच्यनिर्देशो वाक्यान्यथायोजनाहेतुक

शकितताध्विकवस्तुनिपेधं इति छत्तणम् । ( चन्द्रिका १० १९ ) )

कोई ब्यक्ति किसी विश्वस्त व्यक्ति से रहस्य की वात कह रहा हो और कोई अन्य घ्यक्ति उसे सुन छे तो अपनी उक्ति का अन्य तात्पर्य वताकर जहाँ उस अन्य व्यक्ति से तथ्य का गोपन किया जाय वहाँ छेकापहुति अलकार होता है। जैसे कारिकार्ध के उदाहरण में कोई नायिका अपनी नर्मसखीसे 'प्रजल्पन्मत्पदे छम्नः' इस प्रकार अपने नायक का मृत्तान्त कह रही है, उसे सुनकर दूसरी सखी त्रिय के विषय में शका कर पूछ वैटती

सीत्कारं शिक्षयित ज्ञणयत्यघरं तनोति रोमाञ्चम्। नागरिकः किं मिलितो १ निंह निंह, सिख ! हैमनः पवनः॥ इदमर्थयोजनया तथ्यनिहृवे उदाहरणम्।

शब्दयोजनया यथा—

पद्मे ! त्वन्नयने स्मरामि सततं भावो भवत्कुन्तले नीले मुद्धाति किं करोमि महितेः क्रीतोऽस्मि ते विश्वमेः । इत्युत्स्वप्नवचो निशम्य सरुषा निर्भर्त्सितो राघया कृष्णस्तर्पमेव तत्वपदिशम् क्रीडाविटः पातु वः ॥ सर्वमिदं विपयान्तरयोजने उदाहरणम् । विपयैक्येऽप्यवस्थाभेदेन योजने यथा— वदन्ती जारवृत्तान्तं पत्यौ धूर्तो सखीधिया ।

है क्या, प्रिय, उस सखी से तथ्य का गोपन करने के लिए वह 'नहीं, नृपुर' यह उत्तर हेक्स अपनी टक्ति का भिन्न तारपर्य वता देती है। अतः यहाँ छेकापहुति है।

इसी का दूसरा उदाहरण यह है :--

कोई नायिका नर्मसखी से नायक के मिलने के विषय में कह रही है। 'वह सीस्कार सिखाता है, अधर को व्रणयुक्त चना देता है तथा रोमांच प्रकट करता है।' इसे सुनकर अन्य सखी प्रिय के विषय में शंकाकर पृष्ठ वैठती है—क्या नागरिक मिलने पर ऐसा करता है?' नायिका तथ्य गोपन करने के लिए कहती है—'नहीं सखि, नहीं, हेमन्त का शीतल पवन ऐसा करता है।'

इन दोनों उदाहरणों में अर्थयोजना के द्वारा तथ्य का गोपन किया गया है। कहीं कहीं शब्दयोजना (शब्दरलेप) के द्वारा ऐसा किया जाता है, जैसे—

कृष्ण स्वम के समय छच्मी की याद कर कह उटते हैं—'हे छच्मी, में तेरे नेत्रों का सदा स्मरण किया करता हूँ, तुम्हारे नीले केशपाश में मेरा मन रमा रहता है (मेरा भाव मोहित रहता है), में क्या करूँ, तुम्हारे अनर्घ (मिहत) विलासों ने मुझे खरीद लिया है, में तुम्हारा दास हूँ। कृष्ण की इन स्वम की वार्तों को सुन कर कोषित राधा उनकी भर्त्सना करती है, किंतु कृष्ण उन वचनों को राधापरक (राधा के प्रति ही कथित) वता देते हैं तथा इसका अर्थ यों करते हैं—'(हे राधे,) में कमल के समान तेरे नेत्रों का सदा स्मरण किया करता हूँ" "" इस प्रकार चतुरता से वास्तविकता को लिपाते हुए कीढाविट कृष्ण आप लोगों की रचा करें।

यहाँ 'पभो' पद में रलेप है, यह लिंग, वचन तथा विभक्तिगत श्लेप है। लघ्मीपच में यहाँ खीलिंग, सवोधन विभक्ति तथा 'एकवचन का रूप है, राधापच में यह 'नयने' का उपमान है, तथा नपुंसक लिंग, द्वितीया विभक्ति तथा द्विवचन का रूप है। इस प्रकार अपनी उक्ति की राधापक स्याख्या कर कृष्ण वास्तविकता को छिपाते है, अतः यहाँ

्र शब्दयोजनागत छेकापहुति है।

ये तीनों उदाहरण अन्य विषय में प्रस्तुत उक्ति की योजना करने के हैं। कभी-कभी विषय के एक ही होने पर भी अवस्थाभेद के द्वारा एक अवस्था का गोपन किया जाता है, जैसे—

कोई धूर्त नायिका भ्रांति से पति को सखी समझ कर अपने जार का वृत्तान्त सुना

पतिं बुद्ध्वा, 'सखि । ततः प्रबुद्धास्मी'त्यपूरयत् ॥ ३०॥ कतवापहु तिन्यक्तौ न्याजाद्यैनिह्नुतेः पद्दैः ।

निर्यान्ति स्मरनाराचाः कान्ताद्दक्पातकैतवात् ॥ ३१ ॥ अत्रासत्यत्वाभिधायिना, 'कैतव' पदेन 'नेमें कान्ताकटाक्षाः, किन्त्र स्मरनाः

राचाः' इत्यपह्नवः प्रतीयते ।

यथा वा---

रिक्तेषु वारिकथया विपिनोदरेषु

मध्याहुजूम्भितमहातपतापतप्ताः । स्कन्धान्तरोत्थितदवाभिशिखाच्छलेन

जिह्नां प्रसार्य तरवो जलमर्थयन्ते ॥ ३१ ॥

१२ उत्प्रेचालङ्कारः

संभावना स्यादुत्रेक्षा वस्तुहेतुफलात्मना।

उक्तानुक्तास्पदाद्यात्र सिद्धाऽसिद्धास्पदे परे ॥ ३२ ॥

रही है। इसी वीच उसे पता लग जाता है कि वह सखी नहीं उसका पित है। उसे देखकर वह वास्तविकता का गोपन करने के लिए पूर्व अवस्था का गोपन कर अन्य अवस्था की न्याख्या करते हुए कहती है—'हे सिख, इतने में मैं जग गई'। भाव है, यह सारी बात मैंने स्वप्न में देखी थी।

यहाँ वास्तविक जाग्रत् अवस्था की वात को छिपाकर उसे स्वप्न की घटना वता दिया गया है, अतः अवस्थाभेद की योजना की गई है।

३१—जहाँ न्याज आदि पदों के द्वारा प्रस्तुत के निपेध की न्यजना हो, वहाँ कैतवापहुति होती है। जैसे कामदेव के वाण प्रिया के कटाचपात के कैतव (न्याज) से हिंक रहे हैं।

यहाँ कैंतव' पद का प्रयोग किया गया है, जो असत्यता का वाचक है। इस पद के द्वारा 'ये प्रिया के कटाच नहीं हैं, अपितु कामदेव के वाण हैं' इस प्रकार प्रस्तुत का निपेध व्यक्त हो रहा है।

अथवा जैसे--

ग्रीप्म ऋतु का वर्णन है। वन में कहीं भी जल का नामनिशान न रहने पर (वन के मध्यभाग के पानी के बृत्तान्त से रिक्त होने पर) मध्याह्न में फैले हुए महान् सूर्यताप से तस बृत्त अपनी शाखाओं के बीच से उठती हुई दावाग्नि की ज्वाला के ब्याज से अपनी जीभ फैलाकर पानी की याचना कर रहे हैं।

यहाँ 'दावाग्नि की ज्वाला के न्याज से' ( दवाग्निशिखाच्छलेन ) इसमें प्रयुक्त 'छल' पद से यह प्रतीति हो रही है कि 'यह दवाग्निज्वाला नहीं है, अपितु वृज्ञों की जीम है।' , इस प्रकार यहाँ कैतवापहृति है।

# १२ उत्प्रेक्षा ग्रलकार

३२-३५—जहाँ अप्रकृत के साथ प्रकृत की वस्तु, हेतु तथा फल रूप सम्भावना की जाय, वहाँ उद्योचा अलंकार होता है। इनमें प्रथम (वस्त्योचा) उक्ता तथा अनुक्ता-

धूमस्तोमं तमः शङ्के कोकीविरहशुष्मणाम् ।
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः ॥ ३३ ॥
रक्तो तवाङ्घी मृदुलो भ्रिव विक्षेपणाद्भ्रुवम् ।
त्वन्मुखाभेच्छया नृनं पद्मैवैरायते शशी ॥ ३४ ॥
मध्यः किं कुचयोर्धत्यै वद्धः कनकदामभिः ।
प्रायोऽङ्जं त्वत्पदेनैक्यं प्राप्तुं तोये तपस्यति ॥ ३५ ॥

अन्यधर्मसंवन्धनिमित्तेनान्यस्थान्यतादात्म्यसंभावनमुत्प्रेक्षा । सा च वस्तु-हेतु-फलात्मतागोचरत्वेन त्रिविधा। अत्र वस्तुनः कस्यचिद्वस्त्वन्तरतादात्म्य-

उक्त विषया तथा अनुक्तविषया-दो तरह की होती है। शेष दो (हेत्छोत्ता तथा फलोछोत्ता) के सिद्धविषया तथा असिद्धविषया ये दो दो भेद होते हैं। (इन्हीं के उटाहरण क्रमश. ये हैं।)

- (१) सायंकाळीन अन्धकार मानो चक्रवाकी के विरहरूपी अप्ति का धुआँ है, (उक्तविषया वस्तूखेंचा)
- (२) रात्रि का अन्धकार क्या है, मानो अँधेरा अंगों को छीप रहा हो, मानो आकाश काजळ वरसा रहा हो। (अनुक्तविषया वस्तुत्येचा)
- (२) हे सुन्दरि, जमीन पर चलने के कारण तेरे कोमल चरण रक्त हो गये हैं। (सिद्धविषया हेत्स्प्रेचा)

(यहाँ सुन्दरी के चरणों का रक्तव स्वतःसिद्ध है, कवि ने इसका हेतु भूतल पर चलना सम्भावित किया है।)

(४) हे सुन्दरि, यह चन्द्रमा तुम्हारे सुख की काति को प्राप्त करने की इच्छा से उस कांति को धारण करनेवाले कमलों से वैर का आचरण कर रहा है। (असिद्धविपया हेतुस्प्रेजा)

(यहाँ चन्द्रमा के उदय पर कमल वन्द हो जाते हैं, इस तथ्य में कवि ने यह संभावना की है कि चन्द्रमा कमलों से वैर करता है तथा इस हेतु की संभावना स्वतः सिद्ध नहीं है।)

(५) हे सुन्दरि, क्या स्तनों को धारण करने के लिए (तुम्हारा) मध्यभाग सोने की जंजीरों (त्रिवलियों) से वाँध दिया गया है। (सिद्धविषया फलोखेजा)

(यहाँ मध्यभाग में त्रिविट की रचना इसिटिए की गई है कि स्तनों को रोका जा सके, यह फल की सम्भावना है।)

(६) हे सुन्दिर, ये कमल जल में इसलिए तप किया करते हैं कि तुम्हारे चरणों के साथ अद्वैतता प्राप्त कर सकें। (असिद्धविषया फलोट्येचा)

( कमल स्वाभाविक रूप से जल में रहते हैं, पर कवि ने उस पर सुन्दरी के चरणों का पेक्य प्राप्त करने की कामना से जलमग्न हो तपस्या करने की सभावना की है।)

टिप्पणी—यहाँ इस वात की प्रतीति होती है कि कमल वैसे ही जलमझ हो तपस्या कर रहा है, जैसे कोई तपस्वा उच्चपद की प्राप्ति करने के लिए-ईश्वर के ताद्रूप्य के लिए-तपस्या करता है। इस पिक में 'अब्ज' से किसी एक कमल का तात्पर्य न होकर समस्त कमल-जाति (Lotus as >> such. Lotus as a class) अमीष्ट है।

जहाँ विषयी (अन्य) के धर्म के आधार पर विषयी के अन्यतादातम्य की संमावना हो, वहाँ उछोचा होती है। यह उछोचा तीन प्रकार की होती है:—वस्त्छोचा, हेत्छोचा तथा फलोछोचा। इनमें जहाँ किसी एक वस्तु (उपमेय, प्रकृत) की किसी दूसरी संभावना प्रथमा स्वरूपीत्प्रेच्तेत्युच्यते। अहेतोई तुभावेनाफलस्य फलत्वेनीत्प्रेक्षा हेत्त्प्रेक्षा फलोत्प्रेचेत्युच्यते। अत्र आद्या स्वरूपोत्प्रेक्षा उक्तिविषयाऽनुक्तविषया चेति द्विविधा। परे हेतुफलोत्प्रेचे सिद्धविषयाऽसिद्धविषया चेति प्रत्येक द्विविधे। एवं षरणामुत्प्रेक्षाणां धूमस्तोमित्यादीनि क्रमेणोदाहरणानि। रजनीमुखे सर्वत्र विम्हत्वरस्य तमसो नैल्यदृष्टिप्रतिरोधकत्वादिधमसंबन्धेन गम्यमानेन निमित्तेन सद्यःप्रयविधितसर्वदेशस्थितकोकाङ्गनाहृदुपगतप्रज्विषयद्विरहानलधूमस्तोम-तादात्म्यसंभावनास्वरूपोत्प्रेक्षा तमसो विषयस्योपादानादुक्तविषया। तमोव्यापन्तस्य नभ'प्रभृतिभूपर्यन्तसकलवस्तुसान्द्रमितनिकर्योन निमित्तेन तमःकर्षकन्तेपनतादात्म्योत्प्रेक्षा, नभ'कर्षकाञ्जनवर्षणतादात्म्योत्प्रेक्षा चानुक्तविषया स्वरूपोत्प्रेक्षा, नभ'कर्षकाञ्जनवर्षणतादात्म्योत्प्रेक्षा चानुक्तविषया स्वरूपोत्प्रेक्षा, उभयत्रापि विषयभूततमोव्यापनस्यानुपादानात्। नन्यत्र तमसो व्यापनेन निमित्तेन लेपनकर्ष्ट्तादात्म्योत्प्रेक्षा, नभसो भूपर्यन्तं गाढनीलिमव्याप्तत्वेन

वस्त के (अप्रकृत ) के साथ तादास्य संभावना हो, वह पहले दग की उध्मेचा है, इसे ही स्वरूपोत्प्रेचा कहते हैं। जहाँ किसी वस्तु के किसी कार्य के हेत न होने पर उसकी हेतुखसंमावना की जाय, वहाँ हेतूरप्रेचा होती है, इसी तरह जहाँ किसी वस्त के फल (कार्य) न होने पर उसमें प्रकृत के फलत्व की सभावना की जाय, वहाँ फलोखेचा होती है। इनमें पहली स्वरूपोत्प्रेचा ( वस्तूत्प्रेचा ) दो तरह की होती है—उक्तविषया तथा अनुक्तः विषया। दूसरी तथा तीसरी उत्पेचा-हेत्त्पेचा तथा फलोरपेचा-दोनों के प्रत्येक के सिद्ध-विपया तथा असिद्धविषया ये दो-दो भेद होते हैं। इसी प्रकार उछोचा के छु. भेद हुए:— १. उक्तविषया वस्तूछोचा, २. अनुक्तविषया वस्तूछोचा, सिद्धविपया हेतूछोचा, ३ ४. असिद्धविषया हेतूत्प्रेचा, ५ सिद्धविषया फलोत्प्रेचा, ६ असिद्धविषया फलोत्प्रेचा। इन्ही छहों उत्प्रेचाभेदों के उदाहरण 'धूमस्तोम' इत्यादि एद्याधों के द्वारा दिये गये है। ( इन्हीं उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं।) 'धूमस्तोम' इत्यादि श्लोकार्ध उक्तविपया स्वरूपोट्रोचा का उदाहरण है। यहाँ रात्रि के आरभ में सब ओर फैलते अधकार का वर्णन है, यह सर्वतो विस्त्वर अधकार नील है तथा दृष्टि का अवरोध करने वाला है, 🗥 अत यह धर्मद्वय उसमें धुएँ के समान ही पाया जाता है। कवि ने इसीलिए नीलता तथा दृष्टिप्रतिरोधकता आदि धर्मों के सबंघ के कारण-जिसकी व्यजना हो रही है-शाम के समय अपने प्रिय से वियुक्त होती समस्त कोकरमणियों ( चक्रवाकियों ) के हृदय में स्थित जलने के लिए उच्चत विरहानल के धूमस्तोम ( धुएँ के समूह ) के तादालय की सभावना की गई है, अत' यहाँ स्वरूपोत्प्रेचा पाई जाती है। इस वाक्य में कवि ने स्वयं विषय ( उपमेय )-अधकार-का साचात् उपादान किया है, अत यह उक्तविषया स्वरूपोट्मेचा है। 'लिम्पतीव' इत्यादि पद्यार्घ अनुक्तविपया का उदाहरण है। जब अधकार फैलता है, तो आकाश से लेकर पृथ्वी तक समस्त वस्तुएँ घनी मलिन हो जाती है, अत अधकार के द्वारा समस्त वस्तुओं के मिंटन करने के सबध के कारण उस पर अधकार के द्वारा की गई लेपन क्रिया के तागल्य की सभावना की गई है, इसी तरह उस पर आकाश के द्वारा वरसाये गये काजल के तादात्म्य की समावना भी गई है। ये दोनों अनुक्तविपया स्वरूपोछेत्ताएँ हैं, क्योंकि दोनों स्यटों पर ('ल्पितीव तमोंगानि' तथा 'वर्षतीवाजन नभ् ' में ) विषयभूत ( उपमेयरूप, प्रकृत ) तमोब्यापन ( आकाश से पृथ्वी तक अधकार के फैंटने ) का उपादान ( स्वशब्दवाच्यत्व ) नहीं पाया जाता।

निमित्तेनाञ्चनवर्षणकर्तृतादात्म्योत्प्रेक्षा, चेत्युत्प्रेक्षाद्वयमुक्तविपयमेवास्तु । मैवम् ; निम्पति-वर्षतीत्याख्यातयोः कर्तृवाचकत्वेऽपि 'भावप्रधानमाख्यातम्' इति स्मृते-धीत्वर्थिकियाया एव प्राधान्येन तदुपसर्जनत्वेनान्वितस्य कर्तुरुत्प्रेक्षणीयतया अन्यत्रान्वयासंभवात् । अत एव [ आख्यातार्थस्य कर्तुः कियोपसर्जनत्वेनान्य-त्रान्वयासंभवादेव ] अस्योपमायामुपमानतयान्वयोऽपि द्रिडना निराकृतः—

'कर्ता यद्यपमानं स्यान्न्यग्भूतोऽसौ कियापदे।

स्वित्रयासाधनव्ययो नालमन्यव्यपेक्षितुम् ॥'(काव्यादर्शे २।२३०) इति । केचित्तु—तमोनभसोर्विपययोस्तत्कर्तृकलेपनवर्पणस्वरूपधर्मोत्प्रेचेत्याहुः । तन्मते स्वरूपोत्प्रेक्षायां धर्म्युत्प्रेक्षा धर्मोत्प्रेक्षा चेत्रेवं द्वैविध्यं द्रष्टव्यम् । चर-

पूर्वपत्ती इन उदाहरणों में अनुक्तविपयस्व मानने पर आपत्ति करता है, उसके मत से यहाँ उक्तविषयता ही मानना चाहिए। पूर्वपत्ती का मत है कि यहाँ अंधकार की लेपनिक्रया के कर्ता के साथ तादात्म्योध्येचा न्यापनरूप धर्मसंवंध के कारण हो रही है, इसी तरह आकाश से पृथ्वी तक गहरे कालेपन के व्याप्त होने के कारण इस धर्मसंबंध से कज्जलवर्पणिकया के कर्ता के साथ तादात्म्योत्प्रेचा हो रही है, इस प्रकार दोनों स्थानों पर अन्धकार की उक्त विपयता मानकर दोनों उछोचाओं को उक्तविपया माना जा सकता है। सिद्धान्तपत्ती इस मत से सहमत नहीं। वह कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्वपत्ती का मत तभी माना जा सकता है जय कि 'तम.' का अन्वय अन्यत्र हो सके, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि यद्यपि 'लिम्पति' तथा 'वर्पति' ये दोनों क्रियाएँ ( आख्यात ) हैं तथा इनके कर्ता का स्पष्टरूप से उपादान होता है, तथापि निरुक्तकार के 'भावप्रधानमाख्यात' इस वचन के अनुसार धात्वर्यक्रिया का ही प्राधान्य मानना होगा ( कर्ता का नहीं ), कर्ता यहाँ क्रिया का उपस्कारक वनकर आया है तथा उस क्रिया के अगरूप में वह भी उत्प्रेचा का विषय हो जाता है। इसलिए क्रिया के अग होने के कारण इस स्थल में कर्ता (तमः) का अन्यत्र अन्वय न हो सकेगा। इसलिए दण्डी ने, उन स्थलों पर जहाँ कर्ता किया का अग हो गया है, तथा किया के साहश्य की प्रतीति कराई जाती है, वहाँ कर्ता का उपमान के रूप में अन्वय होना नहीं माना है। जैसा कि कहा गया है:—'यदि कोई कर्ता उपमान हो, किंतु वह क्रियापद का गौण (न्यग्सूत) हो जाय, वहाँ वह अपनी क्रिया की सिद्धि में ही सलग्न होता है तथा उससे भिन्न इतर कार्य ( उपमासिदि ) की सिदि में समर्थ नहीं होता। ( इस प्रकार निराकान होने के कारण उपमान के रूप में उसका अन्वय नहीं हो पाता।)

दिप्पणी—यहाँ अप्पय दोक्षित ने अलकारसर्वस्वकार रच्यक के इस मत का खण्टन किया है कि 'अन्धकार में हो लेपन किया का कर्तृत्व सम्भावित किया गया है'। 'एतेन' तमिस 'लेपनकर्तृत्व-सुखेचयम्' हति अलंकारसर्वस्वकारमतमपास्तम्' (चिन्द्रका १०३५)

कुछ विद्वानों के मत से यहाँ अन्धकार तथा आकाश रूप विपयों की अन्धकारकर्तृक-देरेपन तथा वर्षणरूप स्वरूपधर्मोध्येजा की गई है। इन छोगों के मत से स्वरूपोध्येचा दो तरह की होगी, धर्म्युष्प्रेजा तथा धर्मोध्येचा।

टिप्पणी—चिन्द्रकार के मतानुसार 'केचित' इन पद से अन्थकार का अनिमनत व्यक्त होता है। इसका कारण यह है कि इस सरिण में 'तमस्' तथा 'नभस्' का दो वार अन्वय करना पडेगा, एक वार कर्ता के रूप में, दूसरी वार विषय के रूप में।

णयोः स्वतः सिद्धे रिक्तमिन वस्तुतो विद्येपणं न हेतुरित्यहेतोस्तस्य हेतुत्वेन सभावना हेत्त्प्रेक्षा विद्येपणस्य विषयस्य सत्त्वात्सिद्धविषया। चन्द्रपद्मविरोधे स्वाभाविके नायिकावदनकान्तिप्रेप्सा न हेतुरिति तत्र तद्धेतुत्वसंभावना हेत्त्प्रेक्षा वस्तुतस्तिदिच्छाया अभावादिसद्धविषया। मध्यः स्वयमेव कुचौ धरित न तु कनकदामबन्धत्वेनाध्यवसिताया वित्रयशालिताया बलादिति मध्यकर्तृककुच्धृतेस्तत्फलत्वेनोत्प्रेक्षा सिद्धविषया फलोत्प्रेक्षा। जलजस्य जलाविस्थतेष्दवास्तप्रस्त्वेनाध्यवसितायाः कामिनीचरणसायुज्यप्राप्तिनं फलिमिति। तस्या गगनकुसुमायमानायास्तपःफलत्वेनोत्प्रेक्षणादिसद्धविषया फलोत्प्रेक्षा। अनेनेव क्रमे-णोदाहरणान्तराणि—

वालेन्दुवकारयविकासभावाद्वभुः पलाशान्यतिलोहितानि । सद्यो वसन्तेन समागताना नखक्षतानीव वनस्थलीनाम् ॥

'केचिदिति तम (तन्मते?) इति च।स्वरसोद्भावनम्। तद्भीज तु तमोनभसो-कर्तृत्वेन विषयत्वेन च वारद्वयमन्वयन्छेशः।'(चिन्द्रिका पू० ३५)

'रक्ती तवाधी' इत्यादि पद्यार्घ सिद्धविषया हेत्स्प्रेचा का उदाहरण है। सुन्दरी के दोनों पैर स्वतः ठाठ हैं (उनकी ठठाई स्वतःसिद्ध है), अतः उनकी ठठाई का कारण—पृथ्वी पर संचरण करना नहीं है, इस प्रकार पृथ्वीसचरण के चरणरक्तस्व के कारण न होने पर भी यहाँ उसमें कारणस्व की सभावना की गई है, अतः यह हेत्स्प्रेचा है। यहाँ विचेतण रूप विषय के प्रयोग के कारण यह सिद्धविषया हेत्स्प्रेचा है।

'त्वन्मुखाभेच्छ्या' इत्यादि पद्यार्ध असिद्धविपया हेत्येषा का उदाहरण है। यहाँ चन्द्रमा तथा कमल का विरोध स्वामाविक है, इस विरोधिता में नायिका के वदन की शोभा को प्राप्त करने की इच्छा कारण नहीं है, इतना होने पर भी इस इच्छा में उस विरोध के हेतुत्व की सभावना की गई है, अत यहाँ हेत्येषा है। किव ने यहाँ चन्द्रमा की इस इच्छा (विपय) का, कि वह नायिका की वदन काति को प्राप्त करना चाहता है, प्रयोग नहीं किया है, अत यह असिद्धविपया फलोट्येचा है।

'मध्य कि' इत्यादि पद्यार्ध सिद्धविपया फलोक्षेचा का उदाहरण है। नायिका का मध्यभाग स्वय ही स्तनों को धारण किये हैं, इसका कारण सोने की जजीर के रूप में अध्यवसित (अतिशयोक्ति अलकार के द्वारा निगीर्ण) त्रिविल का मध्यभाग में होना नहीं, इतना होते हुए भी किव ने मध्यभाग के द्वारा कुचों के धारण करने को त्रिविल (कनकदाम) के होने का फल माना है। इस प्रकार यहाँ सिद्धविपया फलोब्पेचा है।

'प्रायोज्ज्ञ' आदि पद्यार्घ असिद्धविपया फलोट्येचा का उदाहरण है। यहाँ किन ने कमल के स्वभावत पानी में रहने को, जलवासवाली तपस्या के द्वारा अध्यवसित (निगीर्ण) किया है। कमल की इस तपस्या का फल कामिनीचरणसायुज्यप्राप्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह तो गगनकुसुम की भाति असिद्ध है, फिर भी किन ने उसे तपस्या के फल के रूप में समावित किया है, अत असिद्धविपया फलोट्येचा है।

यहाँ इसी क्रम से दूसरे उदाहरण उपन्यस्त कर रहे है।

'विकसित न होने के कारण वालचन्द्रमा के समान टेडे, अत्यधिक रक्त पलाशमुकुल ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो वसन्त (नायक) के साथ रतिक्रीडा करने के कारण वनस्थित्यों (नायिकाओं) के ताजा नखन्नत हों।' अत्र पताराक्तसुमाना वक्रत्वतोहितत्वेन संवन्धेन निमित्तेन सद्यःकृतनख-क्षततादात्म्यसंभावनादुक्तविपया स्वरूपोत्प्रेक्षा ।

पूर्वोदाहरणे निमित्तभूतधर्मसंवन्धो गम्यः, इह तूपात्त इति भेदः । निवव-शब्दस्य साहश्यपरत्वेन प्रसिद्धतरत्वादुपमैवास्तु । 'लिम्पतीव' इत्युदाहरणे लेपनकर्तुरुपमानत्वार्हस्य कियोपसर्जनत्वविह नखक्षतानामन्योपसर्जनत्वस्यो-पमावाधकस्यामावादिति चेत् , उच्यते—उपमाया यत्र कचित्त्यतेरिप नखक्षते-सह वक्तुं शक्यतया वसन्तनायकसमागतवनस्थलीसंयन्धित्वस्य विशेषणस्या-नपेक्षितत्वादिह तदुपादानं पलाशक्षसुमानां नखक्षततावात्त्यसंभावनायामिव शब्दमयस्थापयति । तथात्व एव तद्विशेषणसाफल्यात् । अस्ति च सभावनाया 'इव'श्वदो 'दूरे तिप्टन्देववत्त इवामाति' इति ।

यहाँ पलाशमुङ्कों के टेढ़ेपन तथा कलाई के सम्बन्ध के कारण हाल में किये गये नखनत के साथ उनकी तादातम्य सम्मावना की गई है। यहाँ उक्तविपया वस्त्वेसा (स्वरूपोत्प्रेन्ता)है।

पहले उदाहरण ('धूमस्तोम' इत्यादि ) तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ संभावना के निमित्त, धर्मसवंध का साजात् उपादान नहीं किया गया है, वह गम्य (ब्वंग्य) है, जब कि यहाँ 'वक्रत्व' तथा 'लोहितत्व' के द्वारा उसका वाच्यरूप में उपादान पाया जाता है। इस उदाहरण में 'इव' (नखजतानीव) शब्द का प्रयोग देखकर पूर्वंप्षी को शका होती है कि यहाँ 'इव' शब्द का प्रयोग होने से उपमा अलङ्कार हो सकता है, क्योंकि इव साहण्यवाचक शब्द है। यदि सिद्धान्तपत्ती यह कहे कि 'लिंपतीव तमांगानि' आदि में भी 'इव' शब्द का प्रयोग था, जैसे वहाँ उत्येषा मानी गई वैसे ही यहाँ भी होगो—तो इस पर पूर्वपत्ती की यह दलील है कि वहाँ तो सिद्धान्तपत्ती के ही मत से 'तमस्' के लेपनिकया के उपसर्जनीभूत (अंग) वनने के कारण उसे लेपनकर्ता का उपमानत्व मानने में प्रतियन्धक दिखाई पढ़ता है, किन्तु 'नखबतानीव वनस्थलीनाम्' वाले प्रकरण में तो नखचतों में गौणस्व नहीं पाया जाता, जो उसके उपमान वनने में वाधक हो। सिद्धान्तपत्ती पूर्वपत्ती के इस मत से सहमत नहीं। उसका कहना है कि यदि ऐसी शंका उठाई जाती है, तो उसका समाधान यों किया जा सकता है।

यदि उपमा अलङ्कार माना जाय, तो हम देखते हैं कि उपमा में तो किन्हीं नखन्तों के साथ (पलाज्ञुसुमों की) उपमानिवद्ध करना समव है, तथा उपमा अलङ्कार में नखन्तों के इस विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं कि वे वसन्त नायक के द्वारा सयुक्त वनस्थली (नायिका) से सबद्ध है। अत उपमा तो इस विशेषण के विना ही समव थी। पर हम देखते हैं कि किव ने इस विशेषण का प्रयोग किया है, अत. यह प्रयोग इसीलिए किया गया है कि वह पलाशक्तुसुमों की नखन्तत के साथ तादात्म्यसंभावना करना चाहता है, इस प्रकार 'इव' शब्द इस सभावना को इढ करता है। अत. पलाशक्तुसुमों की नखन्ततादात्म्यसंभावना मानने पर ही (तथात्वे एव) किव के द्वारा उपन्यस्त विशेषण (सद्यो वसन्तेन समागतानां) सफल माना जायगा। यदि कोई यह पूछे कि 'इव' शब्द तो केवल साहश्यवाचक है, उद्योग्ता में उसका प्रयोग कैसे हो सकता है, तो इसका समाधान करते सिद्धान्तपन्ती कहता है कि 'इव' शब्द का प्रयोग सभावना में भी होता देखा जाता है, उदाहरण के लिए इस वाक्य में—'वह

पिनष्टीव तरङ्गाप्रै' समुद्रः फेनचन्दनम्। तदादाय करेरिन्दुर्लिम्पतीव दिगङ्गनाः॥

अत्र तरङ्गाग्नैः फेनचन्दनस्य प्रेरणं पेषणतयोत्प्रेच्यते । समुद्राद्वित्यतस्य म चन्द्रस्य प्रथमं समुद्रपूरे प्रसृतानां कराणां दिश्च व्यापनं च समुद्रोपान्तफेन-चन्द्रनकृतलेपनत्वेनोत्प्रेच्यते । उभयत्र क्रमेण समुद्रप्रान्तगतफेनचन्द्रनपुञ्ची-भवन दिशां धवलीकरणं च निमित्तमिति फेनचन्द्रनप्रेरण-किरणव्यापनयोविप-ययोरनुपादानादनुक्तविषये स्वरूपोत्प्रेचे । येषा तूपात्तयोः समुद्र-चन्द्रयोरेव तत्कर्तृकपेषण-लेपनरूपधर्मोत्प्रेचेति मतं, तेषा मते पूर्वोदाहरणे धर्मिणि धर्म्य-न्तरतादात्न्योत्प्रेक्षा । इह तु धर्मिणि धर्मसंसर्गोत्प्रेक्षेति भेदोऽवगन्तव्यः ।

> रात्रौ रवेर्दिवा चेन्दोरभावादिव स प्रभुः। भूमौ प्रतापयशसी सृष्टवान् सततोदिते॥

व्यक्ति दूर से ऐसा बैठा दिखाई देता है, मानो देवदत्त बैठा हो। अत स्पष्ट है कि ' 'वालेन्द्रवकाणि' इत्यादि पद्य में उक्तविषया स्वरूपोक्षेत्रा ही है, उपमा अलङ्कार नहीं।

अव अनुक्तविषया स्वरूपोट्प्रेचा का उदाहरण देते हैं। 'यह समुद्र छहरों (—हाथों) के अग्रभाग से मानो फेनरूपी चन्दन को पीस रहा है, चन्द्रमा अपनी किरणों (हाथों) सें उस (फेन—) चन्दन को छेकर दिशारूपी कामिनियों का मानो अनुलेपन कर रहा है।

यहाँ लहरों के टकराने से उनके अग्रभाग से फेन (रूपी चन्दन ) उत्पन्न होता है, इस किया में पेपणिकया (चन्दन पीसने ) की सभावना की गई है। समृद्ध से निकलते हुए चन्द्रमा की किरणें सबसे पहुंछे समुद्र के आसपास ही फैलती हैं तथा वहीं से सारी दिशाओं में न्याप्त होती है, अतः चन्द्रकिरणों का समुद्रपूर में प्रसरण तथा दिशाओं में न्याप्त होना समुद्र के प्रान्तभाग में फैले हुए फेनचन्दन के द्वारा दिशाओं के अनुलेपन के रूप में सभावित (उत्प्रेचित) किया गया है। (इस प्रकार यहाँ दो उत्प्रेचाएँ हैं, एक पेपणिक्रया की सभावना वाली उत्प्रेचा (पिनष्टीव), दूसरी लेपनिक्रया की सभावना वाली उछोचा (लिम्पतीव )। ) दोनों उछोचाओं की सभावना इस आधार पर की गई है कि समुद्र के प्रान्तभाग में फेनचन्दन का एकत्रित होना तथा दिशाओं का धवलीकरण ये दोनों धर्म समानरूप से पाये जाते हैं, इस धर्मसवध के कारण ही यह सभावना की गई है, साथ ही यहाँ फेनचन्दन को उत्पन्न करना (प्रेरण) तथा चन्ड्रिकरणों का समस्त दिशाओं में व्याप्त होना-इन तत्तत् उत्प्रेचा के तत्तत् विषयों का कवि ने काव्य में साचात उपाटान नहीं किया है, अत इन विपयों का उपाटान न होने से यहाँ अनुक्तविषया स्वरूपोध्येचा पाई जाती है। (इसी सवध में उनलोगों का मत देना आवश्यक समझा गया है, जो धर्म्योत्प्रेचा तथा धर्मीत्प्रेचा ये दो उत्प्रेचा भेट मानते हैं।) जो छोग ( रुय्यकादि ) समुद्र तथा चन्द्ररूप विपर्यों के उपादान के कारण यहाँ उनके द्वारा की गई पेपणिकया तथा लेपनिकया का निर्देश होने के कारण धर्मोत्प्रेत्ता मानते हैं, उनके मत से पहले उटाहरण ('वालेन्टु' आदि ) में धर्मी में दूसरे धर्मी की तादात्म्य—समावना पाई जाती है। यहाँ धर्मी (समुद्र तथा चन्द्र) में अन्य धर्म के ससर्ग की संभावना पाई जाती है-यह टोनों उदाहरणों की उखेंचा का भेद है ।

निम्न पद्य सिद्धविपया फलोट्येचा का उटाहरण है —

'उस राजा ने सदा प्रकाशित रहने वाले अपने प्रताप तथा यश की सृष्टि इसलिए की

रात्रौ रवेर्द्वा चन्द्रस्याभावः सन्नपि प्रताप-यशसोः सर्गे न हेत्रिति तस्य तद्वेतुत्वसंभावना सिद्धविषया हेतूत्रेक्षा।

विवस्वताऽनायिषतेव मिश्राः स्त्रगोसहस्रेण समं जनानाम् ।

गावोऽपि नेत्रापरनामघेयास्तेनेदमान्ध्यं खलु नान्धकारैः॥ अत्र विवस्वता कृतं स्वकिरणैः सह जनलोचनानां नयनमसदेव रात्रावान्ध्यं प्रति हेतुत्वेनोत्प्रेच्यत इत्यसिद्धविषया हेतूत्प्रेक्षा।

कि पृथ्वी पर सूर्य रात्रि में प्रकाशित नहीं होता और चन्द्रमा का दिन में अभाव रहता है। रात्रि में सूर्य का अभाव रहता है तथा दिन में चन्द्रमा का, यह एक स्वामाविक तथ्य है, किन्तु यह तथ्य राजा के प्रताप तथा यश की रचना का कारण नहीं है। इतना होने पर भी कवि ने तत्तत् काल में सूर्यचन्द्राभाव को नृपतिप्रतापयशः सृष्टि का हेतु सभावित ( उछोचित ) किया है। यहाँ सिद्धविषया हेतूछोचा है।

( इस उदाहरण में 'रक्ती' इत्यादि कारिकार्ध के उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ हेतु भावरूप (-भू पर चलना) है, जब कि यहाँ यह अभावरूप है।)

असिद्धविषया हेत्त्प्रेचा का उदाहरण अगला पदा है --

शाम के समय सर्य के अस्त हो जाने पर अन्धकार फैल जाता है, अन्धकार के कारण लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी तथ्य को लेकर कवि ने एक उत्प्रेचा की है। - 'सूर्य अपनी गायों (- किरणों ) के साथ मिली हुई लोगों की नेत्र इस दूसरे नाम वाली गायों (-नेत्रों) को भी घेर ले गया है ( जिस तरह कोई ग्वाला अपनी गायों के साथ दूसरी गायों को भी चरागाह से गाँव की ओर घेर छे जाता है )—यह रात्रिकालीन अन्धता इसीलिए हो गई है (—क्योंकि लोगों के नेत्र तो सूर्य के साथ चले गये हैं ), यह अन्धता अन्धकार के कारण नहीं है।

टिप्पणी-'गौ स्वर्गे च वलीवर्दे रश्मी च कुलिशे प्रमान्।

स्त्री सौरभेवीदग्वाणदिग्वाग्भूज्वण्यु भूम्नि च ॥' ( मेदिनी ) यहाँ 'सूर्य अपनी किरणों के साथ लोगों के नेत्रों को नहीं ले गया है' किन्तु इतना होने पर भी सूर्य के द्वारा छोकगो (-नयन) नयनिक्रया की संभावना की गई है, जो असत्य है तथा कवि ने उसी को रात्रिगत आन्ध्य का कारण उछोचित किया है। इस प्रकार यहाँ असिद्धविषया हेत्रप्रेचा अलङ्कार है।

( इस उदाहरण में कारिकार्धवाले उदाहरण से यह भेद है कि यहाँ 'अनायिपत इव' इस विपयोध्येचा के द्वारा उसे हेतु के रूप में सभावित किया गया है। 'त्वनमुखा-भेन्छ्या' में 'इन्छ्या' पद के कारण गुणरूप हेतु पाया जाता है, जब कि यहाँ 'अनायिपत इव'के द्वारा क्रियारूप हेतु पाया जाता है। यद्यपि इस पद्य में दो उत्प्रेचार्ये पाई जाती हैं, एक स्वरूपोध्येचा दसरी हेत्य्येचा—तथापि स्वरूपोध्येचा (अनाविषत इव ) वस्तुतः हेत्योचा का अग वन कर आई है, अत यहाँ हेत्योचा की ही प्रधानता होने से इसको हेत्रप्रेचा के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया गया है।)

टिप्पणी-इस पथ में कई अलकार हैं। सूर्य दोनों गायों (किरणों तथा नेत्रों) के घुल मिल जाने के कारण उनके भेद को न जान सका, यह सामान्य अलकार व्यग्य है। 'स्वगोसहस्त्रेण सम' में सहोक्ति अलकार है। इसका तथा सामान्य अलकार का 'सह' शब्द में प्रवेश होने के कारण एकवाचकानुप्रवेश सकर पाया जाता है। यह सकर 'गो' शब्द के स्पष्ट प्रयोग पर आधृत है, अत

पूरं विधुर्वर्धयितुं पयोधेः शङ्केऽयमेणाङ्कमणि कियन्ति । पयांसि दोग्धि प्रियविप्रयोगे सशोककोकीनयने कियन्ति ॥

अत्र चन्द्रेण कृतं समुद्रस्य वृंहण सद्य तदा तेन कृतस्य चन्द्रकान्तद्राव-णस्य कोकाङ्गनाबाष्पस्रावणस्य च फलत्वेनोत्प्रेच्यत इति सिद्धविषया फलोत्प्रेक्षा।

... रथस्थितानां परिवर्तनाय पुरातनानामिव वाहनानाम्। उत्पत्तिभूमौ तुरगोत्तमानां दिशि प्रतस्थे रविरुत्तरस्याम्।।

अत्रोत्तरायणस्याश्वर्पारवर्तनमसद्व फलत्वेनोत्प्रेद्यत इत्यसिद्धविषया फलो-त्रेक्षा । एता एवोत्प्रेक्षाः ।

शेष तथा उपर्युक्त सकर का अगागिभाव सकर है। इसके द्वारा उत्प्रेक्षा की प्रतीति होती है, अतः उसके साथ इस सकर का अगागिभाव सकर है। इस उत्प्रेक्षा से अचेतन सूर्य पर श्रिष्ट विशेषणों के कारण किसी चेतन व्यक्ति (ग्वाले) का व्यवहार समारोप पाया जाता है, अत समासोक्ति के ये मभी पूर्वोक्त अलकार अग वन जाते हैं। साथ ही यहाँ 'मनुष्यों की आँखों का ज्योतिरिहत होना' इस उक्ति के समर्थन के लिए समर्थक पूर्व वाक्यार्थ का प्रयोग किया गया है, अत काव्यलिंग अलकार भी है। इसका उत्प्रेक्षा व समासोक्ति के साथ एकवाचकानुप्रवेश सकर पाया जाता है। साथ ही ज्योतिरिहतता के कारण अथकार के हेतुत्व का निपेध कर सूर्य के द्वारा गी (नेत्रों) के अपहरण रूप कारण को उपस्थित करने से उत्प्रेक्षा अपहृतिगर्भा है।

सिद्धविषया हेतुत्रेचा का उदाहरण निम्न पद्य है:--

'चन्द्रमा समुद्र के जल को वढाने के लिए चन्द्रकान्तमणि के कितने ही (अत्यधिक) द्रव को तथा चक्रवाक (प्रिय) के वियोग के कारण दुखी चक्रवाकी के नेत्रों के कितने ही जल को दुहता है।

यहाँ चन्द्रमा के कारण समुद्र का उत्तरिकत होना स्वतः सिद्ध है, किंतु किंव ने उस उत्तरकता को चन्द्रकांतमिण के द्रव तथा कोकागना (चकवी) के आँसुओं का फल समावित किया है, अतः यह सिद्धविषया फलोस्प्रेचा है। (यहाँ कोकांगना के आँसुओं का कारण 'प्रियवियोग' वताया गया है, अत काव्यिलग अलकार भी है।)

असिङ्विपया फलोत्प्रेचा जैसे ---

'सूर्य, मानो अपने रथ में ज़ुते पुराने घोडों को वदलने के लिए, उत्तम जाति के घोडों के उत्पत्तिस्थान उत्तर दिशा को रवाना हो गया।'

यहाँ उत्तरायण का कारण घोडों को वटलना नहीं है (घोड़ों को वदलने का फल उत्तरायण नहीं है), किंतु फिर भी किन ने उत्तरायण को घोड़ों के वदलने का फल सभावित किया है, अत असिद्धविषया फलोट्येना है। साथ ही यहाँ साधारण विशेषणों के नारण सूर्य पर चेतन तुरगाधिप का व्यवहारसमारोप भी प्रतीत होता है अत नमासोक्ति भी है। 'प्रायोऽञ्ज' तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ गुण की फलरूप में सभावना की गई है, यहाँ परिवर्तन किया की।)

( इस सबध में पूर्वपत्ती को यह शका हो मकती है कि अलकार सर्वस्वकार ने तो और प्रकार की भी उत्प्रेत्ताय मानी है, यथा जात्युखेता, क्रियोखेत्ता, गुणोखेत्ता, द्रव्योखेत्ता— तो अपय दीनित ने उनका सकेत क्यों नहीं किया, इसी का समाधान करते हैं:—)
टिप्पणी—सा च जातिक्रियागुणदृत्यागामप्रकृताध्यवसेयत्वेन चतुर्धा। (अ०म० १०७२)

( साथ ही इनके उदाहरणों के लिए देखिये वही, पू० ७३-७४)

'मन्ये-शङ्के-ध्रुवं-प्रायो-नूनमित्येवमादिभिः। उत्प्रेक्षा व्यस्यते शन्दैरिवशन्दोऽपि तादृशः'॥

इत्युत्प्रेक्षाव्यञ्जकत्वेन परिगणितानां शब्दानां प्रयोगे वाच्याः । तेपामप्रयोगे गम्योत्प्रेक्षा ।

यथा—

त्वत्कीर्तिर्भ्रमणश्रान्ता विवेश स्वर्गनिम्नगाम् ॥ ३३-३५ ॥

उत्प्रेषा केवल इतने ही प्रकार की होती हैं। ये सभी दो तरह की होती हैं:— वाच्योत्प्रेषा तथा गम्योखेषा। जहाँ उत्प्रेषा-च्यक्षकों की कोटि में परिगणित शब्दों में से किसी का प्रयोग हो, वहाँ वाच्योखेषा होती है। जैसा कि कहा है—'मन्ये, शके, ध्रुव, प्रायः, नूनं इत्यादि शब्दों के द्वारा उखेषा की व्यजना की जाती है तथा 'इव' शब्द भी ऐसा (उद्येषाव्यक्षक) ही है।' इनमें से किसी शब्द का प्रयोग न होने पर गम्योखेषा होती है। जैसे इस उदाहरण में—'हे राजन्, तुम्हारी कीर्ति घृमते-घूमने थककर आकाश गगा में मिल गई।' (यहाँ कीर्ति के स्वर्गगा में प्रवेश की सम्मावना में वस्तूखेषा है, तथा ससार में धूमने से थकने की संभावना में हेतूखेषा की गई है।)

टिप्पणी—उत्प्रेक्षा के टो भेद माने जाते हैं—वाच्या तथा प्रतीयमाना। अत' यह शका होनी आवश्यक है कि प्रतीयमाना को अलकार मानना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ तो व्यग्य होने के कारण वह ध्विन में अन्तर्मांवित हो जायगी। इसका निराकरण करते हुए रिसकरजनीकार गगाधर ने वताया है कि जहाँ उत्प्रेक्षाप्रतीति के विना वाक्यार्थ ठीक नहीं वैठ पाता, वहाँ वह उत्प्रेक्षा अलकार वाच्यार्थ का उपस्कारक होने के कारण गुणीभूत हो जाता है। 'त्वत्कीति' इत्यादि उदाहरण में 'त्रान्ता इव' (मानो थककर) इस अर्थ की प्रतीति के विना वाक्यार्थ भगत नहीं बैठ पाता। इसलिए यह उत्प्रेक्षा ध्विन में कैसे अन्तर्भावित हो सकती है। वहाँ तो व्यग्यार्थ वाच्यार्थ का उपस्कारक नहीं होता। उत्प्रेक्षा ध्विन तो वहाँ होगी जहाँ वाक्यार्थ स्वत पर्यवसित हो जाता हो, तदनन्तर अव्यञ्जित या अर्थशिक के द्वारा उत्प्रेक्षा की प्रतीति हो। जैसे 'केशेपु सस्थापित' में, जहाँ वाक्यार्थ पूर्ण हो जाने पर भी इस वात की व्यजना होती है कि 'राजा के द्वारा जयशी का सुरतार्थ केशमहण करने पर उसे रित करते देखकर मानो कामोहीप्त हुई गुफाएँ राजा के शशुओं को अपने कठ में ग्रहण करती है (मानो आर्टिंगन कर लेती हैं)। यहाँ यह उत्प्रेक्षाध्वित वाच्यार्थ-शक्ति से अनुप्राणित होती है।

'ननु, प्रतीयमानोस्रोन्तायाः कथमलङ्कारवर्गे परिगणनं, व्यायतया तस्याः ध्वनावन्त-भावादिति चेत्र । व्यायत्वेऽपि नास्या ध्वनावन्तर्भावः । यत्र हि उत्येनाप्रतीतिमन्तरेण न वाक्यार्थनिर्वाह् तत्र प्रतीयमानाया अपि तस्या वाच्यार्थोपस्कारत्वेन गुणीभावात् । न हि 'त्वकीर्तिर्श्रमणश्चान्ते' स्यत्र श्रान्तेवेति इवार्धप्रतीतिमन्तरेण वाक्यार्थपरिपोप । अतः प्रतीयमानोस्प्रेन्ताया न ध्वनावन्तर्मावः । यत्र पुनः पर्यवसिते वाक्यार्थे शब्दशक्त्यः प्रशक्तिभ्यामुत्येन्ताभिन्यिकस्तन्नेवोस्प्रेन्ताध्वित । यथा 'केसेसु वलामोहिअतेण समरिम्म जनसिरी गहिना । जह कंदराहि विहुरा तस्स दिव कण्ठभम्म सठिवा ॥ केशेषु वला-स्कृत्य तेन समरे जयश्रीर्गृहीता । तथा कदराभिर्विधुरास्तस्य दृढं कण्ठे संस्थापिताः ॥ इति । वाक्यार्थवोधे पर्यवसिते जयश्रीकेशम्रहावलोकनोद्दीपितमद्दना इत्र कन्दरास्तान्विधुरान्कण्ठे गृह्यन्तीवेस्युस्प्रेन्नाध्वितर्थशक्त्युद्भवोऽनुरणनरूप इति ।' (रिसक्तर्जनी टीका ए० ६७) पूरं विधुर्वर्धयितुं पयोधेः शङ्केऽयमेणाङ्कमणि कियन्ति। पयांसि दोग्धि प्रियविप्रयोगे सशोककोकीनयने कियन्ति॥

अत्र चन्द्रेण कृतं समुद्रस्य वृहणं सद्व तदा तेन कृतस्य चन्द्रकान्तद्राव-णस्य कोकाङ्गनाबाष्पस्रावणस्य च फलत्वेनोत्प्रेच्यत इति सिद्धविषया फलोत्प्रेक्षा।

रथस्थितानां परिवर्तनाय पुरातनानामिव वाहनानाम्। उत्पत्तिभूमौ तुरगोत्तमानां दिशि प्रतस्थे रविरुत्तरस्याम्।।

अत्रोत्तरायणस्याश्वर्पारवर्तनमसदेव फलत्वेनोत्प्रेच्यत इत्यसिद्धविषया फलो-त्प्रेक्षा । एता एवोत्प्रेक्षा ।

श्रेप तथा उपर्युक्त सकर का अगागिमाव सकर है। इसके द्वारा उत्प्रेक्षा की प्रतीति होती है, अतः उसके साथ इस सकर का अगागिमाव सकर है। इस उत्प्रेक्षा से अचेतन सूर्य पर श्रिष्ट विशेषणों के कारण किसी चेतन व्यक्ति (ग्वाले) का व्यवहार समारोप पाया जाता है, अत समासोक्ति के ये समी पूर्वोक्त अलकार अग वन जाते हैं। साथ ही यहाँ 'मनुष्यों की आँखों का ज्योतिरहित होना' इस उक्ति के समर्थन के लिए समर्थक पूर्व वाक्यार्थ का प्रयोग किया गया है, अत काव्यलिंग अलकार भी है। इसका उत्प्रेक्षा व समासोक्ति के साथ एकवाचकानुप्रवेश सकर पाया जाता है। साथ ही ज्योतिरहितता के कारण अथकार के हेतुत्व का निपेष कर सूर्य के द्वारा गी (नेत्रों) के अपहरण रूप कारण को उपस्थित करने से उत्प्रेक्षा अपहृतिगर्भा है।

सिद्धविपया हेत्य्रेचा का उदाहरण निम्न पद्य है .—

'चन्द्रमा समुद्र के जल को वहाने के लिए चन्द्रकान्तमणि के कितने ही (अत्यधिक) द्रव को तथा चक्रवाक (प्रिय) के वियोग के कारण दुःखी चक्रवाकी के नेत्रों के कितने ही जल को दुःहता है।

यहाँ चन्द्रमा के कारण समुद्र का उत्तरिंत होना स्वतः सिद्ध है, किंतु किंव ने उस उत्तरिंता को चन्द्रकातमिंग के द्रव तथा कोकागना (चकवी) के आँसुओं का फल सभावित किया है, अतः यह सिद्धविपया फलोट्रोक्षा है। (यहाँ कोकांगना के आँसुओं का कारण 'प्रियवियोग' वताया गया है, अत कान्यलिंग अलंकार भी है।)

असिङ्विपया फलोख्रेचा जैसे --

'सूर्य, मानो अपने रथ में ज़ते पुराने घोडों को वदलने के लिए, उत्तम जाति के घोडों के उत्पत्तिस्थान उत्तर दिशा को रवाना हो गया।'

यहाँ उत्तरायण का कारण घोडों को वदलना नहीं है ( घोडों को वदलने का फल उत्तरायण नहीं है ), किंतु फिर भी किव ने उत्तरायण को घोड़ों के वदलने का फल सभावित किया है, अतः असिद्धविषया फलोट्येचा है। साथ ही यहाँ साधारण विशेषणों के कारण सूर्य पर चेतन तुरगाधिप का व्यवहारसमारोप भी प्रतीत होता है अतः नमासोक्ति भी है। 'प्रायोऽज्ज' तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ गुण की फलरूप में नमावना की गई है, यहाँ परिवर्तन किया की।)

( इस सबध में पर्वपत्ती को यह शका हो सकती है कि अलकार सर्वस्वकार ने तो और प्रकार की भी उत्प्रेत्तायें मानी है, यथा जात्युत्येना, क्रियोत्येना, गुणोत्येना, व्रत्योत्प्रेत्ता— तो अप्पय दीनित ने उनका सकेत क्यों नहीं किया, इसी का समाधान करते हैं:—)

हित्पणी—सा च जातिकियागुणद्रन्याणामप्रकृताध्यवसेयस्वेन चतुर्घा। (अ०म० ५०७०) ( माथ ही इनके उदाहरणों के लिए देखिये वही, ५० ७३-७४) 'मन्ये-शङ्के-ध्रुवं-प्रायो-नूनमित्येवमादिभिः। उत्प्रेक्षा व्यज्यते शव्दैरिवशव्दोऽपि तादृशः'॥

यथा--

त्वत्कीर्तिर्भ्रमणश्रान्ता विवेश स्वर्गनिम्नगाम् ॥ ३३-३४ ॥

उत्मेचा केवल इतने ही प्रकार की होती हैं। ये सभी दो तरह की होती हैं:— गान्योरभेचा तथा गम्योद्रोचा। जहाँ उत्मेचा-च्यक्षकों की कोटि में परिगणित शब्दों में से केसी का प्रयोग हो, वहाँ वाच्योद्रोचा होती है। जैसा कि कहा है—'मन्ये, शंके, ध्रुव, प्रायः, दूनं इत्यादि शब्दों के द्वारा उद्योचा की ज्याचना की जाती है तथा 'इव' शब्द भी ऐसा (उद्योचान्यक्षक) ही है। इनमें से किसी शब्द का प्रयोग न होने पर गम्योद्येचा होती है। जैसे इस उदाहरण में—'हे राजन्, तुम्हारी द्वीति घूमते-घूमने थककर आकाश गगा में मिल गई। (यहाँ कीर्ति के स्वर्गामा में प्रवेश की सम्मावना में वस्तूत्येचा है, तथा संसार में घूमने से थकने की संभावना में हेतूखोचा की गई है।)

दिप्पणी—उत्प्रेक्षा के दो मेद माने जाते हैं—वाच्या तथा प्रतीयमाना। अत' यह शका होनी आवश्यक है कि प्रतीयमाना को अलकार मानना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ तो व्यग्य होने के कारण वह ध्विन में अन्तर्भावित हो जायगी। इसका निराकरण करते हुए रिसकरजनीकार गंगाधर ने वताया है कि जहाँ उत्प्रेक्षाप्रतीति के विना वाक्यार्थ ठीक नहीं वैठ पाता, वहाँ वह उत्प्रेक्षा अलकार वाच्यार्थ का उपस्कारक होने के कारण गुणीभूत हो जाता है। 'व्वत्कीर्ति' इत्यादि उदाहरण में 'श्रान्ता इव' (मानो थककर) इन अर्थ की प्रतीति के विना वाक्यार्थ सगत नहीं वैठ पाता। इसलिए यह उत्प्रेक्षा ध्विन में कैसे अन्तर्भावित हो सकती है। वहाँ तो व्यग्यार्थ वाच्यार्थ का उपस्कारक नहीं होता। उत्प्रेक्षा व्विन तो वहाँ होगी जहाँ वाक्यार्थ स्वत. पर्यवसित हो जाता हो, तदनन्तर सान्यश्चिक या अर्थशक्ति के द्वारा उत्प्रेक्षा की प्रतीति हो। जैसे 'केशेपु' सस्थापित' में, जहाँ वाक्यार्थ पूर्ण हो जाने पर भी इस वात की व्यजना होती है कि 'राजा के द्वारा जयश्ची का मुरतार्थ केश्यहण करने पर उसे रित करते देखकर मानो कामोदीप्त हुई गुफाएँ राजा के श्चरुओं को अपने कठ में यहण करती है (मानो आर्किंगन कर लेती हैं)। यहाँ यह उत्प्रेक्षाध्विन वाच्यार्थ-शक्ति से अनुप्राणित होती है।

'नतु, प्रतीयमानोखेलायाः कथमळक्कारवर्गे परिगणन, ज्यंग्यतया तस्याः ध्वनावन्त-भावादिति चेन्न । ज्यंग्यत्वेऽपि नास्या ध्वनावन्तर्भाव । यत्र हि उत्प्रेलाप्रतीतिमन्तरेण न वाक्यार्थनिर्वाहः तत्र प्रतीयमानाया अपि तस्या चाल्यार्थोपस्कारत्वेन गुणीभाषात् । न हि 'त्वकीर्तिर्भ्रमणश्रान्ते' त्यत्र श्रान्तेयेति इवार्थमतीतिमन्तरेण वाक्यार्थपरिपोप । अत प्रतीयमानोखेलाया न ध्वनावन्तर्भावः । यत्र पुनः पर्यवसिते वाक्यार्थे शब्दशक्यः प्रशाकिभ्यामुखेलाभिन्यिकस्तत्रेवोखेलाध्वनिः । यथा 'केसेसु वलामोडिअतेण समरम्मि अअसिरी गहिआ । जह कंदराहि विहुरा तस्स दिढ कण्ठलम्म सठिवा ॥ केशेषु वला-रुह्नत्य तेन समरे जयश्रीर्मृहीता । तथा कदराभिर्विधुरास्तस्य इढं कण्ठे संस्थापिताः ॥ इति । वाक्यार्थयोधे पर्यवसिते जयश्रीकेशमहावलोकनोद्दीपतमद्दना इव कन्दरास्तान्विधुरान्कण्ठे गृह्वन्तीवेखुरप्रेषाध्वनिरर्थशक्त्युद्भवोऽनुरणनरूप इति ।' (रिसकरजनी टीका पृ० ६७)

#### १३ श्रतिशयोक्त्यलङ्कारः

रूपकातिशयोक्तिः स्यान्तिगीर्याध्यवसानतः । पश्य नीलोत्पलद्धन्द्वान्तिःसरन्ति शिताः शराः ॥ ३६ ॥

विषयस्य स्वशब्देनोल्लेखन विनापि विषयिवाचकेनैव शब्देन महणं विषय-निगरण तत्पूर्वकं विषयस्य विषयिक्तपतयाऽध्यवसानमाहार्यनिश्चयस्तिस्मन्सित रूपकातिशयोक्तिः। यथा नीलोत्पल-शरशब्दाभ्यां लोचनयोः कटाक्षाणां च महणपूर्वक तद्रूपताध्यवसानम्।

यथा वा--

वापी कापि स्फुरित गगने तत्परं सूचमपद्या सोपानालीमधिगतवती काख्वनीमेन्द्रनीली।

#### १३ श्रातिशयोक्ति श्रालकार

३६—जहाँ विषयी (उपमान) विषय (उपमेय) का निगरण कर उसके साथ अध्य-वसान (अभेद) स्थापित करे, वहाँ रूपकातिशयोक्ति अलकार होता है। जैसे, देखो, नीलकमल से तीचण वाण निकल रहे हैं।

(यहाँ सुन्दरी के नेन्नों (विषय) का नीलोत्पल (विषयी) ने निगरण कर लिया है, इसी तरह उसके कटानों (विषय) का तीच्ण वाणों (विषयी) ने निगरण कर लिया है। अत. यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलकार है।)

टिप्पणी—रूपकातिशयोक्ति का लक्षणपरिष्कार चिन्द्रकाकार के द्वारा यो किया गया है -

'अनुपात्तविपयधर्मिकाद्दार्यनिश्चयविपयीभूत विपय्यभेदताद्वृप्यान्यतरद्वृपकातिशयोक्तिः ।' यहाँ 'अनुपात्तविपयधर्मिक' विशेषण रूपक अलकार का वारण करता है, क्योंकि वहाँ विपय (उपमेय) का उपादान होता है, 'आहार्यविपयीभृत' पद से आतिमान् अलकार का वारण होता है, क्योंकि यहाँ विपय में विपयों का ज्ञान कल्पित होता है, आति में वह अनाहार्य होता है, निश्चयविपयीभृत पद से उत्प्रेक्षा का वारण होता है, क्योंकि उत्प्रेक्षा में सभावना होती है, निश्चय नहीं। उत्प्रेक्षा में विपय तथा विपयों की अभिन्नता माध्य होती है, जब कि अतिश्चोक्ति में वह सिद्ध

होती है, अत यहाँ उसका निश्चय होता है।
जहाँ विषय (उपमेय) का स्वशब्द से उपादान न किया गया हो और विषयी
(उपमान) के वाचक शब्द के द्वारा ही उसका वोध कराया जाय, वहाँ विषयी के द्वारा
विषय का निगरण कर िटया जाता है। इस विषय-निगरण के द्वारा विषय का विषयी
के रूप में अध्यवसान होना आहार्यनिश्चय है, इस अध्यवसान के होने पर रूपकातिशयोक्ति

भरुकार होता है। उदाहरण के लिए, कारिका के उत्तरार्ध में नीलोत्पर तथा शर शब्द विपयी (उपमान) के वाचक हैं, इनके द्वारा नेत्र तथा क्टाज रूप विपयों (उपमेय) का निगरण कर उनके रूप में उनकी अध्यवसिति हो गई है, अत. यहाँ रूपकातिशयोक्ति अरुकार है। इसका अन्य उदाहरण निम्न है —

कोई कवि नायिका के अगों का—मध्यदेश से छेकर मुख तक का—वर्णन कर रहा है। आकाश (आकाश के समान दुर्ल्दय मध्यभाग) में कोई अतिशय सुटर वावली (बावली के समान गम्भीर नामि) सुशोभित हो रही है। उसके उपर इन्ट्रनीलमणि से बनी एक

# अत्रे शैलौ सुकृतिसुगमौ चन्दनच्छन्नदेशौ तत्रत्यानां सुलभममृतं सनिधानात्सुधांशोः॥

अत्र वाप्यादिशव्देनीभित्रभृतयो निगीणी । अत्रातिशयोक्ती रूपकविशेषणं रूपके दर्शिताना विधानामिहापि संभवोऽस्तीसितिदेशेन प्रदर्शनार्थम् । तेना-त्राप्यभेदातिशयोक्तिस्ताद्रप्यातिशयोक्तिरिति द्वैविध्यं द्रष्टव्यम् । तत्राप्याधिक्य-न्यूनताविभागस्रेति सर्वमनुसंघेयम् ।

छोटी सी पगढंढी (काली रोमाविल ) दिखाई दे रही है, जो सोने की सीढियों (त्रिविल ) तक जा रही है। इसके आगे चंदन के द्वारा ढके हुए दो पर्वत (स्तन) हैं, जहाँ पुण्यशाली व्यक्ति ही पहुँच सकते हैं। जो व्यक्ति इन पर्वतों तक पहुँच जाते हैं, उन्हें चन्द्रमा (मुख) के समीप होने से अमृत (अधररस) की प्राप्ति सुख से हो सकती है।

यहाँ वापी, गगन, स्वमपद्या, सोपानाली, शेल, अमृत तथा सुधांश्च रूप विपयी (उपमानों) के द्वारा क्रमश नामि, मध्यभाग, रोमाविल, त्रिवलि, स्तन, अधररस तथा मुख रूप विषय (उपमेयों) का निगरण कर लिया गया है। इस मेदे अमेदरूपा अतिशयोक्ति को रूपकातिशयोक्ति इसलिए कहा गया है कि 'रूपक' विशेषण के प्रयोग के द्वारा इस यात का निर्देश करना अमीष्ट है कि रूपक में प्रदर्शित मेद यहाँ भी हो सकते हैं। अतः यहाँ इस अलङ्कार के उद्देश्य (नाम) में 'रूपक' का प्रयोग अतिदेश (साहश्य) के आधार पर उक्त तथ्य का निर्देश करने के लिये किया गया है। इसलिए जिस प्रकार रूपक में अमेदरूपक तथा ताद्र्प्यरूपक दो भेद माने गये हैं, वैसे ही यहाँ भी अमेदानिशयोक्ति तथा ताद्र्प्यातिशयोक्ति ये दो भेद माने जाने चाहिए। इसी तरह जैसे रूपक में आधिक्य तथा न्यूनता का विभाग वताया गया है, वैसे ही यहाँ भी यह भेद मानना चाहिए।

टिप्पणी—अप्पय दीक्षित के मतानुमार रूपकाितशयोक्ति में भी विपय्यभेद पाया जाता है।
नन्य आलकारिक इस मत से सहमत नहीं है। उनके मत से अतिशयोक्ति में खास चींज विपयी
देने द्वारा विपय का निगरण होता है। अत निगरण में सर्वत्र विषय की प्रतीित विपयतावच्छेदकधर्म के रूप में होती है (यथा मुख की प्रतीित चन्द्रत्वावच्छेदकथर्मरूपेण होती है), विपय्यभिन्नत्व
(विपयी से अभिन्न होने) के रूप में नहीं। अत अप्पय दीक्षित का अभेद मानकर रूपक की
समस्त विधाओं की यहाँ कल्पना करना व्यर्थ है। इस मत का सकेत करते पिडतराज लिखते हैं —

'एव च निगरणे सर्वत्रापि विपयितावच्छेदकधर्मरूपेणैव विपयस्य भानम्, न विपय्य-भिन्नत्वेनेति स्थिते 'रूपकातिशयोक्तिः स्यान्निगीर्याध्यवसानत ' इत्युक्त्वा 'अत्रातिशयोक्तौ रूपकविशेषण रूपके दर्शितानां विधानामिहापि समवोऽस्तीत्यतिदेशेन भदर्शनार्थम्' तेना-त्राप्यभेदातिशयोक्तिस्ताद्रृप्यातिशयोक्तिरिति'कुवल्यानन्दे यदुक्ततन्निरस्तम्' इति नन्याः ।' ( रसगगाधर १० ४१४ )

प्राच्य आलकारिक अतिशयोक्ति में भी विषय्यभेद मानते हैं। यह अवश्य है कि यहाँ प्रधानता (विधेयता) निगरण की ही होती है। यही रूपक से इसकी विशिष्टता वताता है। अध्य-र्सेताय (विषय्यभेदप्रतीति) यहाँ सिद्ध होता है, उत्प्रेक्षा की मौति साध्य नहीं होता, साथ ही यह अध्यवसाय निश्चयात्मक होता है, जब कि उत्प्रेक्षा में समावना मात्र होती है, अत इस दृष्टि से यह उत्प्रेक्षा से विशिष्ट है। रूपक से इसका यह भेद है कि यहाँ विषयोक्ते द्वारा निगीण विषय में अध्यवसाय (विषय्यभेदप्रतिपत्ति) होता है।

यथा वा (विद्ध. भ.)--

सुधाबद्धयासैरुपवनचकोरैरनुसृतां

करव्ज्योत्स्नामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम् । उपप्राकारामं प्रहिस्सु नयने तर्कय मना-

गनाकारो कोऽयं गतितहरिणः शीतिकरणः॥

इत्यत्र 'कोऽयं गलितहरिणः शीतिकरण' इत्युक्तया प्रसिद्धचन्द्राद्धेदस्तत उत्कर्षश्च गर्भितः । एवमन्यत्राप्यूहनीयम् ॥ ३६ ॥

'प्राञ्चस्तु 'रूपक इवान्नापि विषय्यमेदो भासते। पर तु निगीर्णे विषये इति रूपका-दस्या विशेषः। अध्यवसायस्य सिद्धःवेनाप्राधान्यान्निश्चयात्मकःवाच साध्याध्यवसानाया सभावनात्मकोत्प्रेचाया वैल्रचण्यम्' इस्याहु । अत एवातिशयोक्तावभेदोऽनुवाद्य एव, न विधेय इति प्राचामुक्ति सगच्छते॥'(वही ए० ४१५)

रूपकातिवायोक्ति का दूसरा उदाहरण निम्न है .-

'जरा इस परकोटे के अगले हिस्से पर तो दृष्टि डालो, कुछ अनुमान तो लगाओ कि जाकाश के विना ही, उस परकोटे पर विना हिरण वाला (जिसका हिरण का कलक गल गया है), यह चन्द्रमा कौन है? यह चन्द्रमा चारों ओर स्वच्छ चाँदनी को छिटका रहा है, और लवलीलता के फके फलों के समान श्वेत चन्द्रिका को अमृत का ग्रास समझ कर ग्रहण करने वाले, उपवन के चकोरों के द्वारा उसका पान किया गया है।

(यह विद्धशालमजिका नाटिका में राजा की उक्ति है। राजा विदूपक से नायिका के मुख की प्रशंसा कर रहा है। यहाँ नायिकामुख (विषय) का निगरण कर चन्द्रमा (विषयी) के साथ उसका अध्यवसाय स्थापित किया गया है।)

यहाँ 'कोऽय गिलतहरिण' शीतिकरण ' पद से इस चन्द्र ( मुख ) का प्रसिद्ध चन्द्र से भेद एव उत्कर्ष व्यक्षित किया गया है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी ऐसा ही समझना चाहिए।

टिप्पणी—चन्द्रिकाकार ने इसी ढग का एक दूसरा पथ दिया है, जहाँ भी विषयी ( उपमान ) इसी तरह किश्वत है —

अनुच्छिप्टो देवैरपरिद्छितो राहुद्दशनै कलकेनाश्चिप्टो न खलु परिमूतो दिनकृता । कुहूमिनों लिप्तो न च युवतिवक्षेण विजितः कलानाथः कोऽय कनकलिकायामुद्यते ॥ यहाँ प्रमिद्ध चन्द्र से इम चन्द्र (मुप्त ) की अधिकता वाली उक्ति हे । यह उक्ति न्यूनतापरक

यहाँ प्रमिद्ध चन्द्र से इस चन्द्र (सुद्ध) की अधिकता वाली उक्ति है। यह उक्ति न्यूनतापरक भी हो नकती है, जैसे—'कोऽय भृमिगतश्चन्द्र 'में जहाँ चन्द्रमा की 'अदिन्यता' (भृमिगतत्व) रूप न्यूनता पाई जाती है। दीक्षित तथा चन्द्रिकाकार द्वारा उदाहत पर्धों में 'अय' का प्रयोग होने से यहाँ विषय (उपमेय) का उपादान हो गया है, अत अतिशयोक्ति कसे हो सकती है (रूपक अलकार होना चाहिए), इस शका का समाधान चन्द्रिकाकार ने यों किया है। यहाँ 'अय' का प्रयोग विषयी के विशेषण के रूप में किया गया है (यह यहाँ 'चन्द्रमा' का विशेषण है, 'सुद्ध' का वोधक नहीं) इस स्थित में यहाँ अतिशयोक्ति अलकार ही होगा, यदि इसमें विषय (सुत्य) की विशेषणता मानना अभीष्ट हो तो रूपक अलकार होगा। इसीलिए मन्मट ने रूपक तथा अतिशयोक्ति के सन्देह सद्धर में—'नयनानन्दरायीशोर्विन्वमेनत् प्रस्तीहति' यह उश्तहरण दिया है, जहाँ 'एनत् '

रूपकातिशयोक्ति के वाद अतिशयोक्ति के अन्य भेटों को छे रहे हैं।

को 'विन्य' का विशेषण मानने पर अतिशयोक्ति होगी, 'मुख' का बोधक मानने पर रूपका

यद्यपह्नुतिगर्भत्वं सैव सापह्नवा मता । त्वत्स्रक्तिषु सुधा राजन्श्रान्ताः पश्यन्ति तां विघो ॥ ३७ ॥ अत्र 'त्वत्सृक्तिमाधुर्यमेवामृतम्' इत्यतिशयोकिश्चन्द्रमण्डलस्थममृतं न भव-

तीत्यपह्नुतिगर्भा ।

यथा वा— मुक्ताबिद्रुममन्तरा मघुरसः पुष्पं परं धूर्वहं प्रालेयचुतिमण्डले खल्ज तयोरेकासिका नाणेवे। तच्चोदञ्चति राङ्गमृप्निं न पुनः पूर्वाचलाभ्यन्तरे तानीमानि विकल्पयन्ति त इमे येषां न सा दृक्पये॥

अत्राधररस एव मधुरस इत्याद्यतिशयोक्तिः पुष्परसो मधुरसो न भवतीत्य-पहुतिगभी । अलङ्कारसर्वस्वकृता तु स्वरूपोत्प्रेक्षायां सापह्नवत्वमुदाहृतम्—

३७—यदि यही अतिशयोक्ति अपह्न्ति अलकार से युक्त हो, तो सापह्नवा अतिशयोक्ति होती है। (भाव यह है, अतिशयोक्ति दो तरह की होती है—सापह्नवा तथा निरपह्नवा।) सापह्नवा का उदाहरण यह है। 'हे राजन्, तेरी सुक्ति में ही अमृत है, मूर्ज लोग उसे चन्द्रमा में देखा करते हैं।

यहाँ 'तेरी सूक्ति की मधुरता ही अमृत है' यह अतिशयोक्ति है, इसके साथ कवि ने चन्द्रमण्डलस्थित अमृत अमृत नहीं है, इस प्रकार वास्तविक अमृतत्व का निपेध किया है, अतः यह अतिशयोक्ति अपह्नुतिगर्मा है।

टिप्पणी—पिडतराज जगन्नाथ ने दीक्षित के इस अतिशयोक्तिभेद का खण्डन किया है। पिडतराज पर्यस्तापकृति की ही अपहुति नहीं मानते। अतः पनन्मूलक अपहुतिगर्भा अतिशयोक्ति को मानने के पक्ष में भी नहीं हैं —

यत्तु कुवल्यानन्दे—'यद्यपह्नवगर्भत्वं'''तां विघौ' इत्यत्र पर्यस्तापह्नुतिगर्भामति• त्रायोक्तिमाहुस्तिधन्त्यम् । पर्यस्तापह्नुतेरपह्नृतिखं न शामाणिकसमतमिति प्रागेवादेदनात् ।} ( रसगगाभर १० ४२० )

इसका अन्य उदाहरण निम्न है .—

कोई किव किसी सुंद्री के अगों का वर्णन कर रहा है:—सचा मधुरस यदि कहीं है, तो वह मोती (इतपंक्ति) तथा विद्रुम (अधर) के वीच में है, पुष्पों का रस सचा मधुरस नहीं है, खाळी उसने मधुरस का नाम धारण कर रखा है। ये मोती और विद्रुम समुद्र में नहीं पाये जाते, यहि ये कहीं एक साथ पाये जाते हैं तो चन्द्रमाके मंदळ (मुख) में ही। यह चन्द्रमा पूर्व दिशा के ऑचळ में नहीं उदित होता, अपितु शंख (प्रीवा) के सिर पर उदित होता है—जिन छोगों के नयनपथ में वह सुद्री अवतरित नहीं होती, वे ही छोग इन तत्तद वस्तुओं के विषय में विकल्प (तर्कवितर्क) किया करते हैं।

यहाँ 'अधररस ही मधुरस है' यह अतिशयोक्ति 'पुष्परस मधुरस नहीं' इस अपह्नुति के हारा गर्भित है। ( इसी तरह 'मुख ही चन्द्र है' 'ग्रीवा ही शंख है' ये दोनों अतिशयोक्तियाँ भी 'मोती और विद्रुम समुद्र में नहीं पाये जाते' तथा 'चन्द्रमा पूर्वदिशा में उदित नहीं होता' इन अपह्नुतियों से संयुक्त हैं। )

अळकारसर्वस्वकार स्ट्यक ने तो स्वरूपोछोत्ता में भी सापह्नव भेद माना है। इसके उदाहरण में उन्होंने निम्न पद्य दिया है:— गतासु तीरं तिमिषट्टनेन ससंभ्रमं पौरविलासिनीषु । यत्रोक्षसत्फेनततिच्छलेन मुक्ताट्टहासेव विभाति शिष्रा ॥' इति ।

ततस्त्वयानत्र भेदः । एतत्तु शुद्धापह्नुतिगर्भम् । यत्र फेनतित्वमपह्नुत तत्रैवाट्टहासत्वोत्प्रेक्षणात् । इहं तु पर्यस्तापह्नुतिगर्भत्वमिन्दुमण्डलादावपह्नुतस्या-मृतादेः सूत्त्यादिषु निवेशनात् । इदं च पर्यस्तापह्नुतिगर्भत्वमुत्प्रेक्षायामिष संभवति ।

तत्र खरूपोत्प्रेचायां यथा ( नै॰ ७।३९ )--

जानेऽतिरागादिद्मेव बिम्बं बिम्बस्य च व्यक्तमितोऽधरत्वम् । द्वयोर्विशेषावगमाक्षमाणां नाम्नि भ्रमोऽभूदनयोर्जनानाम् ॥

अत्र प्रसिद्धविम्बफले विम्बतामपहुत्यातिरागेण निमित्तेन द्मयन्त्यधरे तदु-त्प्रेक्षा पर्यस्तापहुतिगर्भो । हेतृत्प्रेक्षायां तद्गर्भत्वं प्राग्लिखिते हेतृत्प्रेक्षोदाहरण एव दृश्यते । तत्र चान्धकारेष्वान्ध्यहेतुत्वमपहुत्यान्यत्र तन्निवेशितम् ।

'जव जल क्रीडा करती पुररमणियाँ मञ्जित्यों के सघर्षण से डर कर तीर पर चली जाती हैं, तो सिप्रा नदी उफनते हुए फेन के वहाने ( उनको डरा देखकर ) अट्टहास करती सुशोभित होती है।'

इस उदाहरण से ऊपर वाले सापह्मव अतिष्मयोक्ति के प्रकार में यह भेद है कि 'गतासु-तीर' इत्यादि पद्म में शुद्धापद्धुतिगर्मा उत्येचा पाई जाती है, क्योंकि जहाँ फेनतित के धर्म (फेनतित्व) का निपेध किया गया है, वहीं अदृहास की उत्येचा (सम्भावना) की गई है। जब कि 'स्वस्युक्तिपु' तथा 'मुक्ता विद्युममन्तरा' आदि उदाहरणों में पर्यस्तापद्धुति गर्मा अतिशयोक्ति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ चन्द्रमण्डलादि में अमृतत्वादि का निपेध कर उसकी स्थिति सुक्ति आदि में वताई गई है। यह पर्यस्तापद्धुति उत्येचा में भी प्रयुक्त हो सकती है। स्वरूपोस्प्रेचा में पर्यस्तापद्धुतिगर्भत्व का उदाहरण निम्न है:—

नैपधीय चरित के सप्तम सर्ग से दमयती के नखिशास वर्णन का पद्य है। किव दमयती के अधर का वर्णन कर रहा है—मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सचा 'विम्व', विंवाफल तो यही (दमयन्ती का अधर ही) है, क्यों कि इसमें विव नाम से प्रसिद्ध फल से अधिक ल्लाई पाई जाती है, और विंव नामक फल इससे सचमुच निकृष्ट कोटि का (अधर) है। साधारण बुद्धि वाले लोग इस वात का तारतम्य न समझ पाये कि सचा विंव यह है, और सचा विंवाधर (विंव से अधर, निकृष्ट) वह फल। इस मेद के न जाने के कारण ही लोगों को इनके नाम में अम हो गया। (फलत वे विंव को विंवाधर कहने लगे और विम्वाधर को विम्व।)

यहाँ प्रसिद्ध विम्वापल में विम्वता (धर्म) का निपेध कर अतिराग रूप सवध के कारण द्मयन्ती के अधर में विम्वत की सम्भावना की गई है, अत. यह पर्यस्तापहुतिगभृं उद्येचा है। हेत्द्वेचा में पर्यस्तापहुति का गर्भत्व पिछले हेत्द्वेचा के उदाहरण (—गावोऽधि नेत्रापरनामधेयास्तेनेदमान्ध्य खलु नान्धकारें) में ही देखा जा सकता है। यहाँ अन्धकार में आन्ध्यहेतुत्वरूप धर्म का निपेध कर उसका अन्यत्र सनिवेश किया गया है। फलोत्येचा में पर्यस्तापहृतिगर्भत्व का उदाहरण निम्न है:—

फलोत्प्रेक्षायां यथा-

रवितप्तो गजः पद्मांस्तद्गृद्यान्वाधितुं ध्रुवम् । सरो विशति न स्नातुं गजस्त्रानं हि निष्फलम् ॥

अत्र गजस्य सरःप्रवेश प्रति फले स्नाने फलत्वमपहुत्य पद्मबाधने तिन्नवे-शितम् । अलमनया प्रसक्तानुप्रसक्त्या, प्रकृतमनुसरामः ॥ ३७ ॥

भेदकातिश्रयोक्तिस्तु तस्यैवान्यत्ववर्णनम् । अन्यदेवास्य गाम्भीर्यमन्यद्धैर्यं महीपतेः ॥ ३८॥

अत्र लोकप्रसिद्धगाम्भीर्याद्यभेदेऽपि भेदो वर्णितः।

यथा वा-

अन्येयं रूपसंपत्तिरन्या वैदग्ध्यधोरणी । नैषा निलनपत्राक्षी सृष्टिः साधारणी विषेः ॥ ३८ ॥ संबन्धातिशयोक्तिः स्यादयोगे योगकल्पनम् । सौधाग्राणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विधुमण्डलम् ॥ ३९ ॥

'हायी सरोवर में इसिछए घुसता है कि वह उसे तपाने (परेशान करने) वाले सूर्य के पत्त वाले (मित्र) कमलों को परेशान करना चाहता है, वह इसिछए सरोवर में नहीं घुसता कि नहान चाहता है, क्योंकि हाथी का स्नान तो निष्फल है।'

यहाँ 'हाथी सरोवर में नहाने के लिए घुसता है' सर प्रवेश क्रिया के इस वास्तविक फल का गोपन कर 'कमलों को परेशान करना' उसका फल सम्भावित किया गया है। (इस उदाहरण में प्रत्यनीक अलकार भी है।) इस प्रसगवश उपस्थित प्रकरण (उछोद्धा अलकार के विषय) का अधिक विचार करना व्यर्थ है, प्रकृत प्रकरण (अतिशयोक्ति) का अनुसरण करते हैं।

( भेदकातिशयोक्ति )

३८-जहाँ उसी (विषय ही) को अन्य के रूप में वर्णित किया जाय, वहाँ भी भेदका-तिश्चयोक्ति होती है। जैसे, इस राजा का गांभीर्य दूसरे ही उग का है, इसका धेर्य भी अन्य प्रकार का है।

यहाँ राजाका गाम्भीर्य तथा धेर्य प्रसिद्ध गांभीर्य तथा धेर्य से भिन्न नहीं है, फिर भी किव ने उसके अन्यत्व की करपना की है। इस प्रकार यहाँ गांभीर्यादि के अभिन्न होने पर भी भिन्नता वताई गई है। (इसी को प्राचीन आलकारिकों ने अभेदे भेदरूपा अतिश्रयोक्ति कहा है।) इसका अन्य उदाहरण यह है —

यह कमल के समान आँखों वाली सुन्दरी ब्रह्मा की साधारण छप्टि नहीं है। इसकी रूपशोभा कुछ दूसरी ही है, इसकी चातुर्यपरिपाटी (चतुरता) भी दूसरे ही प्रकार की है।

यहाँ सुन्दरी की रूप सम्पत्ति तथा चातुरी का अन्यत्ववर्णन किया गया है, अतः भेदः कातिशयोक्ति अकुकार है।

३९—जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध का वर्णन किया जाय, वहाँ सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे, इस नगर के महलों के अग्रभाग चन्द्रमा के मण्डल को छूते हैं।

(यहाँ सौधात्र तथा चन्द्रमण्डल के असवंध में भी सवंध का वर्णन किया गया है।)

४ कुव०

यथा वा--

कतिपयदिवसैः क्षयं प्रयायात् कनकिगरिः कृतवासरावसानः । इति सुदुसुपयाति चक्रवाकी वितरणशालिनि वीरसृदुदेवे ॥

अत्र चक्रवाक्याः सूर्योत्तमयकारकमहामेरुक्षयसंभावनाप्रयुक्तसंतोषासबन्धेऽ- पितत्संबन्धो वर्णितः ॥ ३६॥

टिप्पणी—इस उदाहरण के सम्बन्ध में चिन्द्रकाकार न एक शका उठा कर उसका समाधान किया है। उनका कहना है कि 'सौधाप्राणि पुरस्यास्य स्पृशंतीवेंदुमण्डलम्' पाठ रखने पर 'शं' के प्रयोग से यहाँ उत्प्रेक्षा अलकार हो जाता हैं। अत 'स्पृश्ति विधुमण्डलम्' वाले पाठ में इवादि के अप्रयोग वाली गम्योत्प्रेक्षा क्यों नहीं मानी जाती ? क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ इवादि का प्रयोग होने पर वाच्योत्प्रेक्षा होती हैं, वही इवादि के अप्रयोग में गम्योत्प्रेक्षा होती हैं। साथ ही ऐसा न मानेंगे तो गम्योत्प्रेक्षा के उदाहरण 'त्वर्त्कार्तिर्भ्रमणश्राता विवेश स्वर्गनिम्नगाम्' में मी गम्योत्प्रेक्षा न हो सकेंगी।

चिन्द्रिकाकार ने इस शका का समाधान यों किया है —आपका यह नियम वहीं लागू होगा, जहाँ कोड अन्य (उत्प्रेक्षा भिन्न ) अळकार का विषय न हो। अगर ऐमा न माना जायगा, तो 'नून मुख चन्द्रः' में वाच्योत्प्रेक्षा मानने पर 'नून' के अप्रयोग पर 'मुख चन्द्रः' में गम्योत्प्रेक्षा माननी पडेगी, जब कि यहाँ रूपक अलकार होगा। इस स्थल में भी असवधे सबधरूपा अतिश्योक्ति का विषय है, अत गम्योत्प्रेक्षा नहीं मानी जा सकती। साथ ही 'त्वत्कीर्तिः' वाले उदाहरण में गम्योत्प्रेक्षा हमने 'अमणशाता' इस हेत्वश्च में मानी है 'स्वर्गगाप्रवेशाश' में नहीं। ऊपर जिम शका का सकेन कर चिन्द्रकाकार ने समाधान किया है, वह पटितराज जगन्नाथ का मत हे। (दे०-रमगगाधर पृ० ४२०-४२१) पडितराज जगन्नाथ स्पष्ट कहते हैं कि असवधे सवयरूपा अतिश्योक्ति का उदाहरण ऐसा देना चाहिए जिसमें गम्योत्प्रेक्षा न हो सके। वे स्वय अपने द्वारा उदाहत पद्य का सकेन करते हे, जो उत्प्रेक्षा से असिक्ष्य है।

'तस्मादुत्प्रेचासामग्री यत्र नास्ति तादशसुदाहरणसुचितम् ।' (वही पृ० ४०१)

इमका शुद्ध उदाहरण पिंडतराज का यह पद्य है।

'धीरध्वनिभिरल ते नीरद मे मासिको गर्भः । उन्मद्वारणबुद्ध्या मध्येजठर समुच्छलति ॥'

तोई शेरनी बादल से कह रही है—'हे वाटल, गर्मार व्विन न कर, मेरा एक महीने का गर्भ, यह समझ कर कि वाहर कोई मस्त हाथी ाचघाट रहा है, पेट के भीतर उठल रहा है।'

यहाँ 'शेरनी के नर्भ का उदलना' इस असवध में भी उछलने रूप सबध की उक्ति शेर के जीर्यातिश्चय की घोतक है, अत यह असवध सबधरूपा अतिशयोक्ति है। (अत्र सिंहीवचने समु-च्छुलनाऽसवधेऽपि समुच्छुलनसवधोक्ति शौर्यातिशायिका। (वही पृ० ४१६) इम उदाहरण में उत्प्रेक्षा मामग्री का मर्वथा अभाव है।

इसका अन्य उदाहरण यह है --

कोई कवि रुद्रदेव नामक राजा की दानवीरता का वर्णन करता है —

'वीर रुट्टेव के दानशील होने पर चक्रवाकी इमलिए प्रसन्न हो रही है कि अब दिन का अन्त करने वाला सुवर्ण का पर्वत (मेरु) कुछ ही दिनों में समाप्त हो जायगा।'

यहाँ 'सूर्याम्त को करनेवाला मेरु पर्वत शोध ही समाप्त हो जायगा' इस सम्भावना के हारा प्रयुक्त चक्रवाकी के सतीप के असवध में भी उसके सवध का वर्णन किया गया है।

इसी को अन्य आलकारिकों ने असबधे सवधरूपा अतिशयोक्ति माना है।

# योगेऽप्ययोगोऽसंवन्धातिशयोक्तिरितीर्यते । त्विय दातरि राजेन्द्र! स्वर्द्धमान्नाद्रियामहे ॥ ४० ॥

अत्र स्वर्दुमेष्यादरसंबन्घेऽपि तदसंवन्घो वर्णित इत्यसंबन्धातिशयोक्तिः।

यथा वा--

अनयोरनवद्याङ्गि ! स्तनयोर्जृम्भमाणयोः ! अवकाशो न पर्याप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥ ४० ॥ अक्रमातिशयोक्तिः स्यात् सहत्वे हेतुकार्ययोः । आलिङ्गन्ति समं देव ! ज्यां शराश्च पराश्च ते ॥ ४१ ॥

अत्र मौर्ट्या यदा शरसधानं कृतं तदानीमेव शत्रवः क्षितौ पतन्तीति हेतु-कार्ययोः सहत्वं वर्णितम् ।

यथा वा-

मुख्रति मुख्रति कोशं भजति च भजति प्रकम्पमरिवर्गः । हम्मीरवीरखड्गे त्यजति त्यजति क्षमामाशु ॥

### ( श्रसवधातिशयोक्ति )

४०—जहाँ सम्बन्ध (योग) होने पर भी असम्बन्ध की उक्ति पाई जाय, वहाँ असम्बन्धा-तिशयोक्ति होती है। (यह अतिशयोक्ति पहले वाली अतिशयोक्ति की उलटी है। इसे ही अन्य आलंकारिकों ने सम्बन्धरूपा अतिशयोक्ति माना है।) जैसे, कोई कवि किसी राजा की दानशीलता की प्रशसा करता कहता है—हे राजन्, तुम जैसे दानी के होने पर हम कल्पवृत्तों का भी आदर नहीं करते।

यहाँ याचक लोगों का स्वर्दुमों (कल्पवृत्तों) के प्रति आदर पाया ही जाता है, तथापि इस सम्वन्ध में असम्बन्ध (आदर न होने) का वर्णन किया गया है, अतः यह असम्बन्धातिकायोक्ति का उदाहरण है।

असम्बन्धातिशयोक्ति का अन्य उदाहरण निम्न है:--

कोई कवि (अथवा नायक) किसी सुन्दरी के स्तनविस्तार का वर्णन कर रहा है — हे अनिन्य अगोवाळी सुन्दरी, तेरे वड़ते हुए स्तनों के लिए वाँहों के वीच पर्याप्त अवकाश नहीं है।

यहाँ वाहुछताओं के वीच में स्तनों के छिए पर्याप्त अवकाश है, किन्तु फिर भी कवि ने अवकाशाभाव बताया है, अतः सवंध में असवंध का वर्णन पाया जाता है।

( श्रकमातिशयोक्ति )

४१—जहाँ कारण तथा कार्य दोनों साथ साथ हों, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है, जैसे (कोई कवि किसी राजा की वीरता की प्रशंसा करते कहता है ) हे राजन्, तुम्हारे बाण और तुम्हारे शत्रु दोनों साथ-साथ हो ज्या (प्रत्यञ्चा, पृथिवी) का आर्लिंगन करते हैं।

प्रत्यक्का में जब वाणसधान किया जाय (कारण) तभी जानु पृथिवी पर गिरंगे (कार्य), इस प्रकार कारण का कार्य से पहले होना आवश्यक है, किन्तु यहाँ जिस समय प्रत्यक्का में वाणसंधान किया गया ठीक उसी समय शत्रु राजा जमीन पर गिर पहे—इस वर्णन में कारण तथा कार्य का सहभाव निर्दिष्ट है, अत यहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलङ्कार है। अथवा जैसे—

कोई किव राजा हम्मीर की वीरता का वर्णन कर रहा है। जब वीर हम्मीर का खड्क

अत्र खड्गस्य कोशत्यागादिकाल एव रिपूणा धनगृहत्यागादि वर्णितम् ॥४१। चपलातिश्चयोक्तिस्तु कार्ये हेतुप्रसक्तिजे । यास्यामोत्युदिते तन्त्या वलयोऽभवदूमिका ॥ ४२ ॥

यथा वा---

आदातु सकृदीक्षितेऽपि कुसुमे हस्ताप्रमालोहितं लाक्षारञ्जनवार्तयापि सहसा रक्तं तलं पादयोः। अङ्गानामनुलेपनस्मरणमप्यत्यन्तखेदावह इन्ताऽधीरदृशः किमन्यदलकामोदोऽपि भारायते॥

अत्र नायकप्रवासप्रसक्तिमात्रेण योषितोऽतिकाश्ये कार्यमुखेन दर्शितम्।

अपना म्यान छोड़ता है, तो उसके शत्र खजाने का त्याग करते हैं, जब खड्ग शत्रुओं का सहार करने के लिए हिलता है, तो वे कम्पित होने लगते हैं और जब खड्ग जम छोड़ता है, तो वे पृथ्वी को छोड़ देते हैं (रणस्थल को छोड़कर या राज्य को त्याग का भाग खड़े होते हैं)।

यहाँ हम्मीर के खड्ग के कोशादित्यागरूप कारण के साथ-साथ ही शत्रुओं के धन गृहत्यागादि कार्य का होना वर्णित किया गया है, अत अक्रमातिशयोक्ति अलङ्कार है।(इन दोनों उदाहरणों ने ज्या, कोश, चमाशब्दों के श्लिष्ट प्रयोग पर अतिशयोक्ति आएत है)।

टिप्पणी-अक्रमातिशयोक्ति का एक अरुष्ट उदाहरण यह है -

सममेव समाकान्तं द्वय द्विरदगामिना ।

तेन सिंहासन पिष्यमिखल चारिमण्डलम् ॥ ( रघुवध )

( चपलातिशयोक्ति )

४२—जहाँ कारण के ज्ञानमात्र से ही कार्य की उत्पत्ति हो जाय, वहाँ चपछातिशयोक्ति होती है। जैसे, प्रवास के छिए तत्पर नायक के यह कहने ही पर कि 'में जाऊँगा', नायिका की कँगृठी हाथ का कगन वन गई।

नायिका के कार्यरूप कार्य का कारण नायक का विदेशगमन है। इस उक्ति में नायक के विदेश जाने के पहले ही, उसके प्रवास की वात सुनने भर से (कारण के ज्ञानमात्र से) नायिका के अतिकार्य (अत्यधिक दुवली होने) रूप कार्य का वर्णन किया गया है, अत यहाँ चपलातिशयोक्ति अलकार है।

किसी विरिह्णी की सुकुमारता का वर्णन है। जब वह फूल को ब्रह्ण करने के लिए एक बार देखती है, तो उतने भर से उसका करतल लाल हो जाता है, फूल को हाथ में लेने की बात तो दूर रहीं, जब उसके सामने महाबर लगाने की बात की जाती है, तो उसके परों के तलुए लाल हो उटते हैं, पेरों में महाबर लगाना तो दूर रहा, अगों में अनुलेपन लगाने का स्मरण करने भर से उसे अल्यधिक कप्ट होता है, अगलेप लगाने की बात तो दूर है। बटे हुग्न की बात ह कि उस चच्चल (अधीर) नेत्रों बाली सुकुमार युवती के लिए और तो क्या, वालों को सुगन्धित बनाना भी बेहा-सा लगता है।

यहीं पूर को ब्रहण करने के लिए देखने भर से हाथों का लाल हो जाना तथा तत्तत् कारण में तत्तत् क्रिया के उत्पन्न होने का वर्णन, कारणप्रमक्ति मात्र से कार्योत्पत्ति का वर्णन है, अन चपलानिश्चयोक्ति अलकार पाया जाना है। अथवा जैसे— यथा वा---

यामि न यामीति धवे वदित पुरस्तात्क्ष्योन तन्बङ्गन्थाः।
गिलतानि पुरो वलयान्यपराणि तथैव दिलतानि ॥ ४२॥
अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु पौर्वापर्यव्यतिक्रमे।
अग्रे मानो गतः पश्चादनुनीता प्रियेण सा॥ ४३॥

( अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु कार्ये हेतुप्रसक्तिजे । यास्यामीत्युदिते तन्त्र्या वलयोऽभवदूर्मिका ॥ )

'मैं जाता हूँ' 'अच्छा, मैं नहीं जाता हूँ' इस प्रकार पति के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के वचन कहने पर कोमलांगी के कुछ ककण तो हाथ से खिसक पड़े और कुछ कंकण टूट गये।

यहाँ पित के 'में जाता हूँ' वाक्य को सुनकर वह एक दम दुवली हो गई, फलतः उसके हाथ में ककण न रह पाये, वे नीचे खिसक पड़े, दूसरी ओर उसी चण पित के 'में नहीं जाता हूँ' वाक्य को सुनकर वह हिंदत होने के कारण प्रसन्नता से फूल उठी और उसके रहे सहे ककण (चूडियाँ) हाथ में न समाने के कारण चटक पड़े।

टिप्पणी—यहाँ नायक के विदेशगमन तथा विदेशगमन के शानमात्र से नायिका का कृश तथा पुष्ट होना वर्णित हुआ है, अत यह चपलातिशयोक्ति का उदाहरण है। प्राचीन विद्वान् इस मेद को कार्यकारणसम्बन्धमूला अतिशयोक्ति में नहीं मानते, क्यों कि उनका मत है कि जहीं कहीं कारण का अभाव होने पर भी कार्योत्पत्ति हो, वहाँ विभावना होती है। कार्यहेतुशानमात्र से कार्योत्पत्ति में एक तरह से कारणाभाव में कार्योत्पत्ति होने वार्ली विभावना का ही चमत्कार है। इमी वात को गगाधर वाजपेयी ने रसिकरजनी में निर्दिष्ट किया है —

'अत्र प्रसिद्धप्रवासादिकारणामावेऽपि वनितागकारयीदिरूपकार्योत्पत्तिवर्णनात् 'विभान् वनालकारेणैव चमत्कारात् न चपलातिशयोक्तिर्गमातिरिक्तोऽलङ्कार उररीकार्य । 'नद्यला-चारसासिक्त रक्त त्वचरणद्वयम् ।' इति लाचारसासेचनरूपकारणविरहेऽपि रक्तिमरूपकार्यो-त्पत्तिवर्णनरूपविभावनातो मात्र वैल्डण्य पश्याम । इयांस्तुभेदः । यस्त्र कारणाभावो वाच्यः । अत्र कारणप्रसक्ष्युक्त्या कारणाभावो गम्यत इत्यनेनैवाभिप्रायेण प्राञ्चो नेनां च्यवजहुरिति ।' (रिमक्तरार्जा १० ७६)

४२—(अत्यन्तातिशयोक्ति) जहाँ कारण तथा कार्य के पौर्वापर्य का व्यतिक्रम कर दिया जाय, अर्थात् कार्य की प्राग्माविता का वर्णन किया जाय और कारण की परभाविता का, वहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति अलकार होता है, जैसे नायिका का मान तो पहले ही चला गया, पीछे नायक ने उसका अनुनय किया।

(यहाँ नायिका का मानापनोदन कार्य है, यह नायक की अनुनय कियारूप कारण के पूर्व ही हो गया है। यद्यपि कारण सदा कार्य के पूर्व होता है, तथा कार्य कारण के वाद ही, किंतु किव अपनी प्रतिभा से इनके पौर्वापर्य में उलटफेर कर देते हैं। यह व्यतिक्रम कार्य की चित्रता (शोघता) की व्यजना कराने के लिए किया जाता है। कारण तथा कार्य का सहभाव, कारणज्ञानमात्र से कार्योत्पत्ति, कारण के पूर्व ही कार्योत्पत्ति, ये तीनों किवता की वार्ते हैं, लोक में तो कारण के वाद ही कार्य होता है, क्योंकि कारण में कार्य से नियत प्राम्माविता का होना आवस्यक है।

### मालतीश्रशभृल्लेखाकदलीनां कठोरता ॥ ४५ ॥

प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा गुणिकयारूपैकधर्मान्वयस्तुल्ययोगिता। संक्रच-न्तीति प्रस्तुततुल्ययोगिताया उदाहरणम् । तत्र प्रस्तुतचन्द्रोद्यकार्यतया वर्णनी-याना सरोजानां प्रकाशभीक्खेरिणीवदनानां च संकोचक्रपैकिकयान्वयो दर्शितः। उत्तरक्षोके नायिकासौकुमार्यवर्णने प्रस्तुतेऽप्रस्तुताना मालत्यादीनां कठोरतारू-पैकगुणान्वयः ।

यथा वा---

सजातपत्रप्रकरान्वितानि समुद्रहन्ति स्फुटपाटलत्वम्। विकखराण्यर्केकराभिमशीद्दिनानि पद्मानि च वृद्धिमीयः ॥

कोई प्रिय प्रेयसी से कह रहा है-'ह प्रिये, तुम्हारे अगों की कोमलता देखने पर ऐसा कौन होगा, जो मालती, चन्द्रकला तथा कदली में कठोरता का अनुभव न करे।'

(यहाँ मालत्यादि अप्रस्तुतों का कठोरता धर्म के कारण एकधर्माभिसवध पाया जाता है। 🖔

जहाँ प्रस्तुतों या अप्रस्तुतों का गुणिकयारूप एकधर्माभिसवध (एकधर्मान्वय) हो, वहाँ तुल्ययोगिता होती है। 'सकुचन्ति' इत्यादि पद्यार्थ पस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण है। वहाँ प्रस्तुत चन्द्रोद्य के कार्यरूप में प्रस्तुतरूप में वर्णनीय कमलों तथा प्रकाश से दरी हुई कुटिलाओं के मुखों में सकोचरूप एक ही क्रिया का सबध वर्णित किया गया है। दूसरे श्लोक में नायिका की सुकुमारता के वर्णन में मालती आदि पदार्थों का वर्णन अप्रस्तत है। इन अप्रस्तुत पदार्थों में कठोरतारूप गुण का सर्वध वर्णित किया गया है। ( अतः यह अप्रस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण है।)

टिप्पणी-पटितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के तुरययोगिता के लक्षण में प्रयुक्त 'गुणिकया-रूपैकधर्मान्वय ' पद में दोप बताया है कि वह मकुचिन लक्षण है। दीक्षित का लक्षण रय्यक के मनानुसार है। पटितराज दोनों का राटन करते कहते हैं कि तुल्ययोगिता में गुण तथा किया के अतिरिक्त अभारादि धर्मों का अन्वय भी हो मकता है, अत लक्षण में 'गुणकियादिरूपैक-**धर्मान्वयः**' का प्रयोग करना आवश्यक है, जैमा कि हमने किया है । रय्यक तथा अप्पय रीक्षिती के रक्षण के अनुसार तो निम्न पण में तुरययोगिता न हो सकेगी-

शासति त्वयि हे राजश्वराण्डावनिमण्डनम् । न मनागपि निश्चिन्ते मण्डले दाशुमित्रयो।॥

यहां शबु तथा मित्र रूप पदार्थी में 'चिन्ताभाव' (निश्चिन्ते ) रूप एक्धर्मान्यय पाया जाता र्ट, जो गुण या किया में से अन्यतर नहीं है। अत इसका समावेश करने के लिए हमें 'आदि' पट (ते रसगगापर पु ४२ - २६) का प्रयोग करना उचित है।

इन्हीं के क्रमश दो उदाहरण देते हैं —

र्प्राप्म ऋतु का वर्णन है। (पुराने पत्तों के वमत में झड़ जाने के कारण ) नये पत्तों के समूह से युक्त, प्रफुष्तित पाटल के वृत्त वाले तथा सूर्य की किरणों से देदीप्यमान दिन तथा नये पत्तों वाले, विकमित एव लाल रग वाले तथा सर्य की किरणों के सम्पर्क से विस्मिन क्मर दोनों ही बृद्धि को प्राप्त हो गये।

यहाँ प्रीप्म का वर्णन अभिप्रेत है, उसके अगभूत होने के कारण दिवय तथा पद्मों का वर्णन भी प्रम्तुत है, इन दोनों प्रम्तुतों के साथ 'बृहिमीयु ' का प्रयोग कर वर्डन किया-रूप एक्घर्म का सबध वर्णित किया गया है, अत यहाँ प्रस्तुत तुल्ययोगिता है।

नागेन्द्रहस्तास्त्वचि कर्कशत्वादेकान्तशेत्यात् कदलीविशेषाः । लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूर्वोरुपमानबाह्याः ॥

े अत्र ग्रीष्मवर्णने तदीयत्वेन प्रस्तुतानां दिनानां पद्मानां चैकिकयान्वयः । ऊरुवर्णनेऽप्रस्तुताना करिकराणां कदलीविशेषाणां चैकगुणान्वयः ॥ ४४–४४ ॥

हिताहिते वृत्तितौल्यमपरा तुल्ययोगिता । . . प्रदीयते पराभृतिर्मित्रज्ञात्रवयोस्त्वया ॥ ४६ ॥

अत्र हिताऽहितयोर्मित्र-शात्रवयोरुत्कृष्टभूतिदानस्य पराभवदानस्य च श्लेषे-णाभेदाध्यवसायाद्ववृत्तितील्यम् ।

यथा वा--

यश्च निम्बं परशुना, यश्चैन मधुसर्पिषा। यश्चैनं गन्धमाल्याचैः सर्वस्य कदुरेव सः॥

पार्वती के उरुयुगल का वर्णन है। श्रेष्ठ हाथियों की सुँड में यह दोप है कि उनकी चमड़ी बड़ी ख़ुरदरी है (जब कि पार्वती के उरुयुगल की चमड़ी बहुत चिकनी व मुलायम है), कदली में यह दोप है कि वह सदा शीतल रहती है (जब कि पार्वती का उरुयुगल कभी उप्ण रहता है, तो कभी शीतल) इसलिए विशाल रूप को प्राप्त करने पर भी ये दोनों पदार्थ पार्वती के उरुयुगल की उपमान-कोटि से थाहर निकाल दिये गये हैं।

यहाँ पार्वती के उरुवर्णन में हाथी के शुण्डादण्ड तथा कदिल्यों का उपादान अप्रस्तुत के रूप में किया गया हैं, यहाँ इन अप्रस्तुतों में 'पार्वती के उपमान से वाह्य हो जाना' (तदूरूपमानवाह्यत्व) रूप गुण का एकधर्मामिसंवध वर्णित किया गया है। यह अप्रस्तुत तत्त्वयोगिता का उदाहरण है।

४६—जहाँ हित तथा अहित, मित्र तथा शत्रु के प्रति समान न्यवहार ( मृत्तितील्य, न्यवहार-साम्य ) वर्णित किया जाय, वहाँ तुरुययोगिता का दूसरा भेद होता है। जैसे, हे राजन्, तुम मित्र तथा शत्रु दोनों के लिए पराभूति ( मित्र पच में, अतुलनीय उत्कृष्ट विभृति ( सपत्ति ), शत्रुपच में पराभृति ( पराजय ) प्रदान करते हो।

यहाँ मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति राजा पराभूति का दान करता है। यहाँ पराभूति शब्द के द्वारा श्लेप से तत्तत् पत्त में उत्कृष्ट भूतिदान तथा पराभवदान अभिप्रेत है। यह दान श्लेप के अभेदाध्यवसाय के कारण भिन्न होते हुए भी अभिन्न वर्णित किया गया है। अत हित तथा अहित दोनों के साथ एक सा वर्ताव (वृत्तितील्य) पाये जाने के कारण यहाँ तल्ययोगिता का अपर भेद पाया जाता है।

टिप्पणी—पिटतराज जगन्नाथ ने इसे अलग तुल्ययोगिता मानने का निरोध किया है, क्योंकि इसके अलग से लक्षण मानने की कोई जरूरत नहीं। यह भी 'वर्ण्यानामितरेपा वा धर्मेक्य तुल्य-योगिता' वाले लक्षण में समाहित हो जाती है।

'एतेन—'हिताहिते' 'समा' इत्यादिना तुल्ययोगिताया' प्रकारान्तर यस्कुवल्यानन्दकृता हुन्नित्तमुदाहृत च तत्परास्तम् । अस्या अपि 'वर्ण्यानामितरेषां वा धर्मेक्य तुल्ययोगिता ।' इति पूर्वल्चणाक्रान्तस्वात् ।' ( रसगगाधर १ ४२६ )

भथवा जैसे-

जो नीम को फरसे से काटता है, जो इसे शहद और घी से सींचता है, जो इसकी गधमालादि से पूजा करता है, उन सभी के लिए यह नीम का पेड़ कहुवा ही रहता है। अत्र वृद्यति-सिद्धति-अर्चित इत्यध्याहारेण वाक्यानि पूरणीयानि । पूर्वोदा-हरणं स्तुतिपर्यवसायि, इदं तु निन्दापर्यवसायीति भेदः । इयं सरस्वतीकण्ठाभ-रणोक्ता तुल्ययोगिता ॥ ४६ ॥

गुणोत्कृष्टैः समीकृत्य वचोऽन्या तुल्ययोगिता । लोकपालो यमः पाञ्ची श्रीदः शको भवानपि ॥ ४७॥

( यहाँ नीम को काटने वाले, सींचने वाले तथा पूजा करने वाले सभी तरह के लोगों के साथ एक सा ही न्यवहार पाया जाता है।)

इस पद्य में 'बृद्यति, सिंचित तथा अर्चित' (काटता है, सींचता है, पूजा करता है) ह्न क्रियाओं का अध्याहार करके तत्तत् वाक्यों को पूर्ण बनाना होगा। हन दोनों उदाहरणों में कारिकार्ध वाला उदाहरण स्तुति (राजा की स्तुति) में पर्यवसित होता है, दूसरा उदाहरण नीम की निंदा में पर्यवसित हो रहा है। तुल्ययोगिता का यह भेद भोजदेव के सरस्वतीकठाभरण में निर्दिष्ट है, अतः तदनुसार ही वर्णित किया गया है।

टिप्पणी-तुल्ययोगिता के इन भेदों के विषय में चिन्द्रकाकार ने एक शका उठाकर उसका समाधान किया है। अत्र केचिदाहः-नेयं त्रज्ययोगिता पूर्वोक्तत्त्वयोगितातो भेदमहीत। 'वर्ण्यानामितरेपां वा' इत्यादि पूर्वोक्तलज्ञणाकान्तत्वात् । पुकानुपूर्वीवोधितवस्तुकर्मकदान-मात्रत्वस्य परम्परया तादशशब्दस्य वा धर्मस्यैक्यात्। 'यश्च निम्व' इत्यन्नापि कदुत्वविशिष्ट-निवस्यैव परम्परया छेदक-सेचक-पूजकत्वधर्मसंभवात्' इति तदेतदपेशलम् । तथा हि-यन्नानेकान्वयित्वेन ज्ञातो धर्मस्तेपामीपन्यगमकत्वेन चमत्कृतिजनकस्तत्र पूर्वोक्तप्रकार, यन्न त हिताहितोभयविषयग्रुभाशुभरूपैकन्यवहारस्य न्यवहर्तृगतस्तुतिनिन्दान्यतरद्योतकतया चमत्कृतिजनकत्व तत्रापर इति भेदात्। नत्वत्र 'पराभृति'शब्दस्य तदर्थंकर्मदानस्य वा परम्परया शत्रुमित्रत्वेन भानम्, अपि तु रलेपवलाटेकत्वेनाध्यवसितस्य तादृशदानस्य राज-गतस्वेनैवेति कयं पूर्वोक्तरुचणाक्रान्तस्वम् १ एतेन 'यश्च निवं' इत्यत्र कद्दस्वविशिष्टनिवस्यैव परम्परया छेदक-सेचक-पूजकधर्मत्वमिति निरस्तम् । वस्तुगत्या तद्धर्मत्वस्यालकारतासम्पा-दक्त्वाभावात् । अन्यथा 'संकुच्नित सरोजानि' इत्येतावतेव तुरुपयोगितालकारापते । कि रवनेकगतत्वेन ज्ञायमानधर्मस्वस्येव तुल्ययोगिताप्रयोजकत्वमिति तद्भावे तदन्तर्गतकथन-मसमजसमेव । अथाप्युक्तोदाहरणयोस्तथा भानमस्तीत्याग्रह , तथा तथापि न पूर्वोक्तलघ-णस्यात्र सम्भव । 'धमोऽर्थ इव पूर्णश्रीस्त्वयि राजन् , विराजते' इति प्रकृतयोरूपमाया-मतिब्याप्तिवारणार्थमनेकानुगतधर्मत्वपर्याप्तविपयितासयन्धाविच्छन्नावच्छेदकताकचमत्कृति-जनक्ताश्रयज्ञानविषयधर्मत्विमिति विवन्नायास्तत्रावश्यकत्वात्, प्रकृते च हितत्वाहितत्वा-देविपयस्याधिकस्यानुप्रवेशादिति विभावनीयम् ।

४५—जहाँ श्रेष्ट गुणों वाले पदायों के साथ साम्यविवद्धा कर वचन का प्रतिपादन किया जाय, वहाँ तुरुषयोगिता का हतर भेद होता है। जैसे, हे राजन्, यमराज, वरुण, कुयेर ( श्रीट ), इन्द्र और आप भी लोकपाल है।

टिष्पणी—मग्चर्यक्राभाण में इस नाययोगिता वा लक्षण यो दिया है — विविद्यतिगुणोत्क्रप्टेर्यत्समीकृत्य कस्यचित । कीर्तन स्तुतिनिन्दार्थं सा मता तुल्ययोगिता ॥

गवत्यानात्र के निर्मियमागर सम्बरण के सम्पादक ने गलता से इस लक्षण को ४६ वी कारिका वारे पुन्यवीतिना नेद की पार्टाष्यमा में दिया है। यविष दीक्षित ने 'इस सरस्वनीकटामर'ीका अत्र वर्णनीयो राजा शकादिभिर्लोकपालत्वेन समीकृतः। यथा वा—

5

सगतानि मृगाक्षीणां तिडिद्विलिसतान्यिप । क्षणद्वयं न तिष्ठन्ति घनारन्धान्यिप स्वयम् ॥

पूर्वत्र स्तुतिः, इह तु निन्दा । इयं काव्यादर्शे दर्शिता । इमां तुल्ययोगितां सिद्धिरिति केचिट्यवजहुः । यदाह जयदेवः—

सिद्धिः ख्यातेषु चेन्नाम कीर्त्यते तुल्यतोक्तये । युवामेवेह विख्यातौ त्वं वर्लेजलिधर्जलैः॥ इति । मतान्तरेष्वत्र वस्यमाणं दीपकमेव ॥ ४०॥

१४ दीपकालङ्कारः

वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मेक्यं दीपकं बुधाः । मदेन भाति कलभः भतापेन महीपातः ॥ ४८ ॥

नुल्ययोगिता' यह वृत्ति ४६ वीं कारिका में ही दी है, तथापि प्रस्तुत लक्षण ४७ वीं कारिका वाले नुल्ययोगिता के लक्ष्म से भेल खाना है—यह सुधियों के द्वारा विचारणीय है।

यहाँ वर्णनीय राजा को लोकपालस्व के आधार पर शकादि के समान बताया गया है। अथवा जैसे—

हिरनों के नेत्रों के समान नेत्रवाली सुन्दरियों की आरम्भ में अत्यधिक निविद्ध संगति तथा मेघों के द्वारा आरब्ध विजली की चमक, दोनों ही दो चण भी नहीं ठहरतीं।

इस तुल्ययोगिताभेद के उदाहरणों में प्रथम उदाहरण में राजा की स्तुति अभिप्रेत है, जब कि द्वितीय उदाहरण में खियों के प्रेम तथा विजली की चमक की चिणकता बताकर उनकी निंदा अभिप्रेत है। दण्डी ने कान्यादर्श में इस तुल्ययोगिता भेद को दर्शाया है। , कुछ विद्वान् इसी तुल्ययोगिता को सिद्धि भी कहते हैं। जैसा कि चन्द्रालोककार जयदेव ने बताया है:—

'जहाँ प्रसिद्ध पदार्थों में तुल्यता वताने के लिए उनका वर्णन किया जाय, वहाँ सिद्धि नामक अलंकार होता है। हे राजन्, आप दोनों ही इस संसार में प्रसिद्ध है, आप वल के कारण और समुद्र जल के कारण।'

दूसरे अर्छकारिकों के मत से यहाँ वच्यमाण दीपक अर्छकार ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के धर्मेक्य का वर्णन पाया जाता है।

#### १५ दीपक खलंकार

४८—विद्वान् लोग दीपक उसे कहते हैं, जहाँ वर्ण्य (प्रस्तुत ) तथा सवर्ण्य (अप्रस्तुत) का धर्मेंक्य (एकधर्माभिसम्बन्ध ) वर्णित किया जाता है। जैसे, हाथी मद से सुशोभित होता है, और राजा प्रताप से सुशोभित होता है।

टिप्पणी—वन्द्रिकाकार ने दीपक का लक्षण वो दिया है—वर्ण्यावर्ण्यान्वितेकचमत्कारिधर्मों दीपकम् । यहाँ लक्षणकार ने साइदय शब्द का प्रयोग न कर उपमा का वारण किया है तथा 'वर्ण्या वर्ण्यान्वित' के द्वारा तुल्ययोगिता का वारण किया है, क्योंकि वहाँ 'वर्ण्य या अवर्ण्य' में से अन्यनर का एकभर्माभिसम्बन्ध पाया जाता है ।

प्रस्तुताप्रस्तुतानामेकधर्मान्वयो दीपकम् । यथा, कलभ-महीपालयोः प्रस्तु-ताप्रस्तुतयोर्भानिकयान्वयः ।

यथा वा---

मिणः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिद्वितो मद्क्षीणो नागः शरिद सरितः श्यानपुत्तिनाः । कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालविनता तिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नृपाः ।।

अत्र प्रस्तुताना नृपाणामप्रस्तुताना मण्यादीनां च शोभैकधर्मान्वयः। प्रस्तु-तैकिनिष्ठः समानो धर्मः प्रसङ्गादन्यत्रोपकरोति प्रासादार्थमारोपितो दीप इव रथ्यायामिति दीपसाम्याद्दीपकम्। 'संज्ञाया च' (वा० २४५८) इति इवार्थे कन् प्रत्ययः। यद्यपि—

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्॥

प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थों का एकधर्मान्वय दीपक कहलाता है। जैसे, इस उदाहरण में हाथी तथा राजा रूप प्रस्तुताप्रस्तुत का 'भान' किया रूप एक धर्म के साथ अन्वय किया गया है। अथवा जैसे,

'शाण पर उल्लिखित मिण, भायुधों के द्वारा चतिवचत सम्रामजेता योद्धा, मद्जल से चीण हाथी, शरद ऋतु में स्वच्छ एव शुष्क तीरवाली सरिताएँ, कलामात्राविष्ठ चन्द्रमा, सुरतकीडा के कारण म्लान नवयीवना, तथा याचकों को समृद्धि देकर गलितविभव राजा लोग कुशता के कारण सुशोभित होते हैं।

यहाँ प्रस्तुत राजा तथा अप्रस्तुत मणि आदि पदार्थों का शोभन किया रूप एक धर्मान्वय पाया जाता है। इस अलकार को दीपक इसलिए कहा गया है, कि यहाँ प्रस्तुत के लिए प्रयुक्त समानधर्म प्रसंगत' अन्यत्र (अप्रस्तुतों में) भी अन्वित होता है, यह ठीक वैसे ही है, जैसे महल पर प्रकाश के लिए जलाया गया दीपक गली में भी प्रकाश करता है, अत दीपक के समान होने से यह दीपक कहलाता है। 'सज्ञाया च' इस वार्तिक के आधार पर यहाँ 'दीप इव दीपक' (दीप + कन्) इस इवार्थ में यहाँ कन् नामक तद्धित प्रत्यय पाया जाता है।

( इस सम्बन्ध में ब्रन्थकार एक शका उठाकर उसका समाधान करते हैं। शका यह है कि दीपक अलकार के नामकरण में दीपक का साम्य ब्रवृत्तिनिमित्त होने के कारण यह आवश्यक है कि जहाँ धर्म का पहले प्रस्तुत पदार्थ में अन्वय हो जाय, पश्चात् अन्यव्र ( अप्रस्तुतों में ) उसका प्रस्तात अन्वय ( प्रसत्तों के लाथ धर्म का अन्वय पाया जाता है, वाद में प्रस्तुत के साथ, वहाँ पहले अप्रस्तुतों के साथ धर्म का अन्वय पाया जाता है, वाद में प्रस्तुत के साथ, वहाँ दीपक कैसे होगा ? इसी का समाधान करते हैं। )

हम देगते है कि कई ऐसे स्थल है, जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थों के साथ समान धर्म का अन्वय साथ-साथ ही होता है, जसे निम्न पद्य में—

'इस सुवर्णपुष्पा पृथिवी का चयन तीन छोग ही कर पाते हैं, वीर, प्रसिद्ध विद्वान्, तथा वह स्पक्ति जो सेवा करना जानता है।

(यहाँ शूर, हनविद्य तथा सेवनिक्रयावित् व्यक्ति इन प्रस्तुताप्रस्तुत पदाशों के समान धर्म 'सुप्रगंपुरपष्टियवीचयनिक्रया' का एक साथ वर्णन किया गया है।) इत्यत्र प्रस्तुतानाम् प्रस्तुतानां युगपद्धर्मान्वयः प्रतिभाति । 'मदेन भाति कल्म' इत्यत्राप्रस्तुतस्येव प्रथमं धर्मान्वयः, तथापि प्रासिद्धकत्व न हीयते, वस्तुगत्या प्रसत्तुतोद्देशेन प्रवृत्तास्येव वर्णनस्याप्रस्तुतेऽन्वयात् । निह दीपस्य रध्या- प्रासादयोर्युगपदुपकारत्वेन जामात्रर्थं श्रिपतस्य सूपस्यातिथिभ्यः प्रथमपरिवेष- योन च प्रासिद्धकत्वं हीयते । तुल्ययोगितायां त्वेकं प्रस्तुतम् , अन्यद्शस्तुत- मिति विशेषाप्रहणात् सर्वोद्देशेनेव धर्मान्वय इति विशेषः । अयं चानयोरपरो विशेषः— उभयोरनयोक्षपमालङ्कारस्य गम्यत्वाविशेषेऽप्यत्राप्रस्तुतसुपमान प्रस्तु- तमुपमेयमिति व्यवस्थित उपमानोपमेयभावः, तत्र तु विशेषाप्रहणादैच्छिकः स इति ॥ ४८॥।

इसी तरह 'मदेन भाति कल्म' वाले उदाहरण में पहले 'कल्म' रूप अप्रस्तुत के साथ शोभनिक्षयारूप धर्म का अन्वय होता है, तदनन्तर राजा (प्रस्तुत ) के साथ। तो ऐसे स्थलों पर धर्म का 'प्रसंगोपकारित्व' कैसे घटित हो सकेगा, जैसे महल का दीपक प्रसंगत. रथ्या को उपकृत करता है ? यह पूर्वपक्षी की शका है।

( समाधान ) यद्यपि 'सुवर्णपुष्पां' इत्यादि उदाहरण में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों का धर्मान्वय साथ साथ ही होता दिखाई पढ़ता है, तथा 'मदेन भाति कलभा' में पहले अप्रस्तत का ही धर्मान्वय पाया जाता है, तथापि इससे प्रस्तुत के धर्म का अप्रस्तुत के लिए प्रासिंगिक होना अपास्त नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि प्रस्तुत के लिए प्रयुक्त अप्रस्तुत का पहले अन्वय हो जाता है, किंतु वह अप्रस्तुत प्रस्तुत के उद्देश से ही तो कान्य में वर्णित हुआ है । दीपक एक साथ गठी तथा प्रासाद को प्रकाशित करता है, तो इसी कारण से उसका प्रासिगकरव नहीं हट जाता, इसी तरह यदि जामाता के लिए वनाये गये सूप को पहले अन्य अतिथियों को रख दिया जाय, तो उन्हें पहले परोस देने भर से सप का प्रासंगिकत्व नहीं हट जाता। भाव यह है—दीपक वैसे तो महल के लिए जलाया गया है, पर वह साथ साथ गळी को भी प्रकाशित करता है, इसी तरह सूप खास तौर पर जामाता के छिए बनाया गया है, पर पहले दूसरे मेहमानों को परोस दिया गया-तो क्या इतने भर से इसका प्रसंगोपकारित्व छप्त हो जायगा ? अतः अप्रस्तुत के साथ साथ ही प्रस्तुत का एकधर्माभिसम्बन्ध वर्णित करने से या अप्रस्तुत के साथ धर्म का अन्वय पहले होने भर से, वहाँ दीपक अलकार न होगा, ऐसी शका करना व्यर्थ है। तुल्ययोगिता अलकार में इस तरह की कोई विशेषता नहीं पाई जाती कि एक पदार्थ प्रस्तुत हो और दूसरा अप्रस्तुत ( क्योंकि वहाँ या तो सभी प्रस्तुत होते हैं, या सभी अप्रस्तुत ), अतः सभी के साथ समान रूप से धर्म का अन्वय हो जाता है, दीपक से तुल्ययोगिता में यह भेद पाया जाता है। साथ ही इन दोनों में दूसरा भेद यह भी है। वैसे तो तुल्ययोगिता त्या दीपक दोनों ही अलंकारों में उपमालकार व्यग्य रहता है, इस समानता के होते हुए भी दीपक अलकार में (यहाँ) अप्रस्तुत उपमान होता है, प्रस्तुत उपमेय, इस प्रकार दोनों में उपमानोपमेयमाव पाया जाता है, तुल्ययोगिता में ऐसा कोई भेदक नहीं पाया जाता, बत' किसे उपमान माना जाय तथा किसे उपमेय, यह कवि की इच्छा पर निर्भर (ऐस्छिक) है।

### १६ श्रावृत्तिदीपकालङ्कारः

त्रिविधं दीपकाष्टत्तौ भवेदाष्टत्तिदीपकम् । वर्षत्यम्बुदमालेयं वर्षत्येषा च शर्वरी ॥ ४९ ॥ उन्मीलन्ति कदम्यानि स्फुटन्ति कुटजोद्रमाः । माद्यन्ति चातकास्त्रप्ता माद्यन्ति च शिखावलाः ॥ ५० ॥

दीपकस्यानेकोपकारार्थतया दीपस्थानीयस्य पदस्यार्थस्योभयोर्बोऽऽवृत्तौ त्रिविन्धमानृत्तिदीपकम् । क्रमेणार्धत्रयेणोदाहरणानि दर्शितानि ।

#### १६. श्रावृत्तिदीपक श्रलकार

४९—जहाँ दीपक की आवृत्ति हो, वहाँ आवृत्तिदीपक अलकार होता है। ( यह तीन प्रकार का होता है, पदावृत्तिदीपक, अर्थावृत्तिदीपक तथा उभयावृत्तिदीपक। इन्हीं के उदाहरण कमशः उपस्थित करते हैं।)

टिप्पणी-इण्टी ने भी आवृत्तिदीपक के तीन भेद माने हैं -

अर्थावृत्तिः पदावृत्तिरुभयावृत्तिरिखपि ।

दीपकस्थानमेवेष्टमलकारत्रय यथा ॥ (कान्यादर्श २ ११६)

जैसे, (१) यह मेघपिक वरस रही है, और यह रान्नि वर्ष के समान आचरण कर रही है (किसो विरहिणी नायिका को प्रिय के वियोग के कारण रात वर्ष के समान लम्बी |तथा दु:सह लग रही है।)

(यह पदावृत्तिदीपक का उदाहरण है, यहाँ 'वर्पति' किया रूप एक धर्म की पुनः आवृत्ति की गई है। यह आवृत्ति केवल 'वर्पति' पद की ही है, क्योंकि दोनों स्थानों पर उसका एक ही अर्थ नहीं है, प्रथम स्थान पर उसका अर्थ 'वरस रही है' है दूसरे स्थान पर 'वर्ष के ममान आचरण कर रही है।')

(२) कदम्य के फुल विकसित हो रहे हैं, कुटज की कलियाँ फूल रही हैं।

(यह अर्थावृत्तिदीपक का उदाहरण है, यहाँ कदम्ब तथा कुटज रूप पदाशों के साथ 'विकास' कियारूप एकधर्माभिसवध वर्णित किया गया है। इसमें किव ने दोनों स्थानों पर विभिन्न पदों 'उन्मीलन्ति' तथा 'स्फुटन्ति' का प्रयोग किया है, अतः यह अर्थावृत्ति दीपक का उदाहरण है।)

(३) वादल को देखकर चातक तृप्त हो खुश (मस्त) हो रहे हैं और मयूर भी मस्त हो रहे हैं।

(यहीं चातक तथा मयूर इन पदायों के साथ मोदकिया रूप एकधर्माभिसंबध पाया जाना है, इसके लिए कवि ने उसी अर्थ में उसी पद की पुनरावृत्ति की है, अब यह उभयावृत्तित्रीपक का उटाहरण है।)

दीपक अलकार में समानधर्म अनेक पदायों का उपकार करता है, अतः वह दीप के समान होता है। इस प्रकार डीपक के समान एकधर्मबीधक पद या एकधर्मबीधक अर्थ या एकधर्मबीधक पदार्थोभय में से किसी एक की आवृत्ति होने पर आवृत्तिदीपक होगा इस प्रकार यह तीन प्रकार होगा। कारिकाभाग के तीन पद्याधों के द्वारा क्रमश इनका उदाहरण दिया गया है।

यथा वा--

उत्कर्यति मेघानां माला वर्गं कलापिनाम् । यूनां चोत्कर्यत्यद्य मानसं मकरध्वजः ॥ शमयति जलघरधारा चातकयूनां तृषं चिरोपनताम् । क्षपयति च वधूलोचनजलघारा कामिनां प्रवासरुचिम् ॥ वद्नेन निर्जितं तव निलीयते चन्द्रविम्बमम्बुधरे । अरविन्द्मपि च सुन्द्रि ! निलीयते पाथसां पूरे ॥

एवं चावृत्तीनां प्रस्तुताप्रस्तुतोभयविषयत्वाभावेऽपि दीपकच्छायापत्तिमात्रेण दीपकव्यपदेशः ॥ ४६-४० ॥

### १७ प्रतिवस्त्पमालङ्कारः वाक्ययोरेकसामान्ये प्रतिवस्त्पमा मता ।

अथवा जैसे-

वर्षाकाल में मेघों की पक्ति मयूरों के समूह को उत्कण्ठ ( उन्मुख, ऊँचे कण्ठ वाला ) बना देती है, साथ ही कामदेव युवकों के मन को उत्कण्ठित कर देता है।

(यहाँ मयूरवृन्द तथा युवकमन इन पदार्थों का उत्कण्ठित होना रूप एकधर्माभि-संबंध वर्णित है। यहाँ पदावृत्तियमक है, क्योंकि 'उत्कण्ठयति' पद की कावृत्ति पाई जाती है।)

मेघों की जलधारा चातकों की वहे दिनों से उत्पन्न प्यास को शांत करती है, नायिकाओं की अशुधारा नायकों की विदेश जाने की इच्छा को समाप्त कर देती है।

(यहाँ 'मेघघारा' तथा 'वधूलोचनजलधारा' रूप पदार्थों का तत्तत् पदार्थ को शांत कर देना रूप एकधर्मामिसवध वर्णित है। यहाँ कवि ने एक स्थान पर 'शमयति' का श्रयोग किया है, दूसरे स्थान पर 'चपयति' का किंतु अर्थ दोनों का एक ही है, अत. यह अर्थावृत्तिदीपक का उदाहरण है।)

'हे सुदिर, तेरे मुख के द्वारा पराजित चन्द्रमा मेघ में छिप रहा है, साथ ही तेरे मुख के द्वारा पराजित कमल भी जलसमूह में छिप रहा है।

(यहाँ कमल तथा चन्द्रमा दोनों के साथ निलीन होना रूप समानधर्म वर्णित है। इसके लिए कवि ने एक ही अर्थ में उसी पद (निलीयते) का दो वार प्रयोग किया है, अत यह उभयावृत्तिदीपक का उदाहरण है।)

आवृत्तिदीपक में दीपकसामान्य की मौति कोई ऐसा नियम नहीं है कि यह वहीं होता हो, जहाँ प्रस्तुत तथा अपस्तुत पदार्थों का धर्मेंक्य पाया जाता हो, यहाँ तो प्रस्तुत या अप्रस्तुत दोनों तरह के पदार्थों का ऐच्छिक निवंधन पाया जाता है, (उदाहरण के छिए 'उक्तण्डयित मेघानां' तथा 'शमयित जल्धारा' इन दोनों पद्यों में वर्षाकाल के वर्णन में दोनों पदार्थ प्रस्तुत हैं, जब कि 'वदनेन निर्जितं' में चन्द्रविंव तथा कमल दोनों अप्रस्तुत हैं—इस प्रकार आवृत्तिदीपक के उदाहरणों से स्पष्ट है कि यहाँ वैसा कोई नियम नहीं पाया जाता जैसा तुल्ययोगिता तथा दीपक में पाया जाता है ) इतना होने पर भी दीपक के साहरयमात्र के कारण इसे भी दीपक (आवृत्तिदीपक) की सज्ञा दे दी गई है।

१७ प्रतिवस्तूपमालकार

५१-जहाँ उपमान वाक्य तथा उपमेय वाक्य में एक ही समानधर्म पृथक्-पृथक

# तापेन आजते सूरः शूरश्रापेन राजते ॥ ५१ ॥

यत्रोपमानोपमेयपरवाक्ययोरेकः समानो धर्मः पृथङ् निदिश्यते सा प्रति-वस्तूपमा । प्रतिवस्तु प्रतिवाक्यार्थमुपमा समानधर्मोऽस्यामिति व्युत्पत्तेः । व्यथाऽत्रेव भ्राजते राजत इत्येक एव धर्म उपमानोपमेयवाक्ययोः पृथग्मिन्नप-दाभ्यां निर्दिष्टः ।

यथा वा---

स्थिरा शैली गुणवतां खलबुद्धचा न बाध्यते । रत्नदीपस्य हि शिखा वात्ययापि न नाश्यते ॥

यथा वा--

तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्क्षे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । स्थितेऽरविन्दे मकरन्दिनभरे मधुव्रतो नेक्षुरसं समीक्षते ॥ अत्र यद्यपि उपमेयवाक्ये अनिच्छा उपमानवाक्ये अवीन्ति धर्मभेदः प्रति-

रूप से निर्दिष्ट हो, वहाँ प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता है। जैसे सूर्य तेज के कारण प्रकाशित होता है, वीर धनुप से सुशोभित होता है।

जहाँ उपमानपरक तथा उपमेयपरक वाक्यों में एक ही समान धर्म पृथक् रूप से निर्विष्ट हो, वहाँ प्रतिवस्तूपमा भठकार होता है। प्रतिवस्तूपमा शब्द की ब्युत्पत्ति यह है—जहाँ प्रतिवस्तु अर्थात प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात् समानधर्म पाया जाय। जैसे, ऊपर के कारिकार्ध में 'श्राजते' तथा 'राजते' पदों के द्वारा एक ही समानधर्म पृथक् रूप से निर्दिष्ट हुआ है। यहाँ 'श्राजते' उपमानवाक्य में प्रयुक्त हुआ है, 'राजते' उपमेयवाक्य में।

प्रतिवस्तूपमा के अन्य उदाहरण निम्न है .-

'दुष्टों की दुष्टि गुणवान् न्यक्तियों के स्थिर सद्वयवहार को वाधा नहीं पहुँचा सकती; ६. रवदीप की ज्योति को तूफान भी नहीं दुझा सकता।'

(यहाँ 'स्थिरा' इत्यादि पूर्वार्ध उपमेयवाक्य है, 'रत्नदीपस्य' इत्यादि उपमानवाक्य। इनके 'एत्लबुङ्गा न वाध्यते' तथा 'वात्ययापि न नाश्यते' के द्वारा समानधर्म का पृथक् पृथक् निर्देश पाया जाता है।)

कोई भक्त इष्टदेवता से प्रार्थना कर रहा है.—'हे भगवन्, तुम्हारे अमृतवर्षी चरण-कमल में अनुरक्तिचत्त व्यक्ति दूसरी वस्तु की इच्छा कैसे कर सकता है ? मकरन्ट से परिपूर्ण कमल के रहते हुए भारा इच्चरस को नहीं देखता।'

इस पद्य के उपमेयवाक्य में 'अनिच्छा' तथा उपमानवाक्य में 'अवीक्षा' नामक धर्म का उपादान क्यि। गया है, अत यह शका उठना समय है कि टोनों धर्मों में समानता नहीं दिनाई टेती, फिर इसे प्रनिवस्तृपमा का उदाहरण केमे माना जा सकता है ? इस शका का समाधान करते कहते हैं —

यद्यपि इस पद्य के उपमेयवाक्य में अनिच्छा तथा उपमानवाक्य में अवीचा का प्रयोग होने से आपातत धर्मभेद प्रतीत होता है, तथापि अनिष्ट वीचणमात्र को हम रिसी तरह नहीं रोक सकते, यह प्रतिपेधानह है, इसिटिप् 'अवीचा' के द्वारा हम इच्छा- भाति, तथापि वीक्षणमात्रस्यावर्जनीयस्य प्रतिषेधानहैत्वादिच्छापूर्वकवीक्षाप्रति-षेधोऽयमनिच्छापर्यवसित एवेति धर्मेंक्यमनुसंघेयम् । अर्थावृत्तिदीपकं प्रस्तुता-नामप्रस्तुतानां वा, प्रतिवस्तूपमा तु प्रस्तुताप्रस्तुतानामिति विशेषः । अय चापरो विशेषः—आवृत्तिदीपकं वैधर्म्येण न समवति, प्रतिवस्तूपमा तु वैधर्म्येणापि इश्यते । यथा—

पूर्वक वीचाप्रतिपेध (इच्छा से किसी वस्तु को देखने से अपने आपको रोकना) की प्रतीति करेंगे, इस प्रकार 'अवीचा' रूप अर्थ अनिच्छा में ही पर्यवसित हो जाता है। अतः दोनों में समान धर्म (धर्मेंक्य) हुँ जा सकता है।

टिप्पणी:—इस पद्य का रिसकर जनीकार सम्मत पाठ दूसरा ही है, उसका चतुर्थ चरण 'मधुव्रतो नेसुरक हि वीसते' है। यही पाठ पिटतराज जगन्नाथ तथा नागेश ने माना है। उसका अर्थ होगा ' भौरा तालमखाने (इक्षुरक) को नहीं देखता'। पिटतराज ने अप्पय दीक्षित के इस पद्य में दोप माना है। वे वताते हैं कि जुनल्यानन्दकार ने यद्यपि किसी तरह इस पद्य में 'वीक्षण' को भी इच्छाप्रतिपेषरूप धर्म में पर्यवसित करके उपमैयवाक्य तथा उपमानवाक्य में 'धर्मेक्य प्रतिपादित कर दिया है, नहीं तो यहाँ 'इच्छति' तथा 'वीक्षति' एक ही सामान्य धर्म न मानने पर (वस्तुप्रतिवस्तुमाव घटित न होने पर) विम्वप्रतिविम्वमान मानकर दृष्टान्त मानना होगा, तथापि इस पद्य का जिस रूप में पाठ दिया गया है, उसमें उपमेयवाक्य में 'पाटपकजे निवेशितात्मा' मक्त का विशेषण है, तथा यहाँ आधार सप्तमी पाई जाती है, जब कि उपमानवाक्य में 'स्थितेऽरिवन्दे (सित )' इस सितसप्तमी का प्रयोग करने पर यह अश भ्रमर (मधुन्नत) का विशेषण नहीं वन सकता। इस प्रकार यह सित सप्तमी न तो वस्तुप्रतिवस्तुमाव के ही अनुरूप है, न विम्वप्रतिविम्बभाव के ही, इस तरह इस पद्य में शिथिलता तो वनी ही रहती है। यदि इसके तृतीय पद में हेर-फेर कर पद्य को यों वना दिया जाय तो सुन्दर रहेगा —

'तवामृतस्यन्दिनि पादपकजे निवेशितास्मा कथमन्यदिन्छति । स्थितोऽरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेच्चरक हि वीचते॥'

'एवस्—'तवा' वी चते' इति कुवल्यानन्दोदाहते आलुवन्दारुस्तोत्रपग्ने वी चणमात्र-स्यावर्जनीयस्य प्रतिपेधानहीत्वादिन्छापूर्वकवी चणप्रतिपेधस्य च 'सिवशेपणे हि—' इति न्यायेनेन्छाप्रतिपेधधर्मपर्यवसायितया यद्यपि धमेन्य सुसंपादम् । अस्तु वा दृष्टान्तालङ्कारः । तथापि पादपङ्कजे निवेशितात्मेस्याधारसप्तम्या स्थितेऽरिवन्दे इति सितसप्तमी वस्तुप्रति-वस्तुविम्वप्रतिविम्वभावयोरन्यतरेणापि प्रकारेण नानुरूपा, इत्यसंष्ठुलता स्थितेव । 'स्थितोऽरिवन्दे मकरन्दिनमेरे' इति चेक्कियते तदा तु रमणीयम् ।' (रसगगाधर १ ४५१-५०)

साथ ही देखिये रसिकरजनी—'अत्रोदाहरणे 'स्थितेऽरविन्दे' इति न युक्तः पाठ । तथात्वे 'निवेशितात्मेति उपमेयविशेषणस्योपमाने प्रतिविशेषणमावेन विच्छित्तिविशेषा-भावप्रसगात् । अतः 'स्थितोऽरविन्दे' इति युक्त पाठः ।' (ए ८६)

कर्यावृत्तिदीपक में भी तत्तत् वाक्य में पृथक् पदों के द्वारा समान धर्म का निर्देश पाया जाता है, तो फिर प्रतिवस्तूपमा में उससे क्या भेद है—इस जिज्ञासा का समाधान करते कहते हैं—अर्यावृत्तिदीपक में उपमान तथा उपमेय दोनों या तो प्रस्तुत होते हैं, या अप्रस्तुत, जय कि प्रतिवस्तूपमा में प्रकवाक्य प्रस्तुतपरक (उपमेय) होता है, दूसरा अप्रस्तुतपरक (उपमान)। साथ ही इनमें दूसरा भेद भी पाया जाता है, वह यह कि आवृत्तिदीपक सदा साधर्म्य में ही पाया जाता है, उसे वैधर्म्यशैठी से उपन्यस्त

विद्वानेव हि जानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्। न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्।। यदि सन्ति गुणा' पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्। न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते।। ४१॥

नहीं किया जा सकता, किन्तु प्रतिवस्तूपमा वैधर्म्य के द्वारा भी उपस्थित की जा सकती है, जैसे निम्न उदाहरणों में —

टिप्पणी—प्रतिवस्तूपमा का लक्षण चन्द्रिकाकार ने यो दिया है — भिक्षशब्दवोध्येकधर्मगम्य प्रस्तुताप्रस्तुतवाक्यार्थसादृश्य प्रतिवस्तूपमा। इसमें भिन्नशब्द रह्यादि पद के द्वारा दृष्टान्त का वारण किया गया है, क्याकि दृष्टान्त में एक ही धर्म नहीं पाया जाता, वहाँ तो विवप्रतिविवभाव-रूप सादृश्य पाया जाया है। प्रतिवस्तूपमा में वस्तुप्रतिवस्तुमाव होता है, दृष्टान्त में विवप्रतिविवभाव। इसी पद के 'गम्य' शब्द के द्वारा वाक्यार्थीपमा (—दिवि भाति यथा भानुस्तथात्वं भाजसे भुवि) का वारण किया गया है, क्योंकि उक्त उपमा में सादृश्य वाच्य होता है, वहाँ गम्य (व्यग्य)। अर्थावृत्तिदीपक के वारण के लिए 'प्रस्तुताप्रस्तुत' ह्यादि पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि 'प्रस्तुताप्रस्तुत' प्रतिवस्तूपमा में होते हैं, जब कि अर्थावृत्तिदीपक में या तो दोनों प्रस्तुत होंग या दोनों अप्रस्तुत। 'वाक्यार्थसादृश्य' का प्रयोग स्मरण का वारण करने के लिए हुआ है। समरण अलकार, जैसे इस पध में—'आननं मृग्धावाद्या वीद्य लोलालकावृत्तम्। अमञ्चमरस्कीण समरामि सरसीरुहम्'। इस पध में भी स्मरण को हृटा लेने पर 'लोलालकावृत वानन अमद्भ्यमरस्कीर्ण सरसीरुह के समान हैं' (तादृश्वसरीरुहसदृश्च तादृश्चमान ) इस पदार्थगता उपमा की ही प्रतीति होती है। अत' इसके द्वारा स्मरण का भी वारण हो जाता है।

'विद्वान् के परिश्रम को विद्वान् ही जानता है। वाँझ महती प्रसववेदना को नहीं जानती।'

'यदि लोगों में गुण है, तो वे स्वय ही विकसित होते हैं। कस्तूरी की सुगन्ध सौगन्द से नहीं जानी जा सकती।'

(यहाँ प्रथम श्लोक में 'पूर्वार्ध उपमेयवाक्य है, उत्तरार्ध उपमानवाक्य, इसी तरह हितीय श्लोक में भी पूर्वार्ध उपमेयवाक्य है, उत्तरार्ध उपमानवाक्य। यहाँ दोनों स्थानों पर वैधर्म्य के द्वारा समान धर्म का पृथक् पृथक् निर्देश किया गया है।)

टिप्पणी—'यदि सन्ति गुणा.' इत्यादि पण में वैधर्म्यगतप्रतिवस्तूपमा कैसे हो मकर्ता है ? इस शका का नमाधान यों किया जा मकता है। शकाकार की शका यह है —'वैधर्म्य उटाहरण' हम उमे करते हैं, जहाँ प्रस्तुन धर्मिविशेष के माथ प्रयुक्त अर्थ को दृढ बनाने के लिए अप्रकृत अर्थ के रूप में किसी ऐसे अन्य धर्मी का वर्णन किया गया हो, जो प्रस्तुन धर्मी के द्वारा आक्षिप्त अपने व्यतिरेक (प्रतियोगी) का ममानजानीय हो। (वैधर्म्योदाहरणं हि प्रस्तुतधर्मिविशेषोपारुढा- धंवाह्याय स्वानिप्तस्वव्यतिरेक्समानजातीयस्य धर्म्यन्तरारुढस्याप्रकृतार्थस्य कथनम्।) इनका उटाहरण यह है —

वराभवो गुणवानिष सगिवशेषेण पूज्यते पुरुष । न।हि नुम्बीफलविक्लो वीणादण्ड प्रयाति महिमानम् ॥

इस पत्र में 'सगविशेषेण प्रयते' इस प्रस्तुत अर्थ के द्वारा 'मगविशेष के विनानहीं पुजा सकता' इस प्यतिरेक्सप अर्थ का प्राक्षेप होता है, इस व्यतिरेक्सप अर्थ के समान जातीय अन्य धर्मी से सबद अप्रटत अर्थ का प्रयोग 'तुँगों के पत्र से रहित वी गादण्ड आदर प्राप्त नहीं करता' इस सप

### १८ दशन्तालङ्कारः

# चेद्विम्वप्रतिबिम्बत्वं दृष्टान्तस्तद्लंकृतिः । त्वमेव कीर्तिमान् राजन् ! विधुरेव हि कान्तिमान् ॥ ५२ ॥

में िकया गया है। इस प्रकार यह वैधन्योंदाहरण है। 'यदि संति गुणाः पुसां' इत्यादि पद्य में उपमेयवाक्य में 'गुण स्वय विकसित हो रहे हैं' कोई दूसरा पदार्थ उनका विकास नहीं करता, इस प्रस्तुत अर्थ का सजातीय अप्रकृत अर्थ ही 'शपथेन न विभान्यते किंतु स्वयमेव' इसके द्वारा प्रतीत हो रहा है, क्योंिक अप्रकृत अर्थ प्रकृत अर्थ के समान (अनुरूप) ही पर्यवसित हो जाता है। भाव यह है यहाँ 'शपथ से नहीं जानी जा सकती अपितु स्वय ही जानी जा सकती है' इस अर्थापत्तिगम्य अर्थ के द्वारा उपमानवाक्य वाला अर्थ उपमेय वाक्य का सजातीय ही वन जाता है, िक्र यह उदाहरण वैधन्य का केंसे हुआ ? यह शका पण्डितराज जगन्नाथ की है। (दे० रसगगाधर रे० ४४६-४८)

चिन्द्रकाकार ने यह शका उठा कर इसका समाधान यों किया है:—आपके 'वंशमवो गुणवानिप' इत्यदि पद्य में भी वैधम्योंदाहरणत्व कैसे हें ? वहाँ भी 'तुम्वीफलविकल वीणादण्ड आदर नहीं पाता, किन्तु तुम्वीफलयुक्त हो आदर पाता है' इस प्रकार अप्रकृत प्रकृत का सजातीय (अनुरूप) हो जाता है। जहाँ कहीं वैधम्योंदाहरण होगा, वहाँ सभी जगह साधम्येंपर्यवसान मानना हो होगा, क्योंकि उसके विना उपमा हो ही न सकेगी, यदि ऐसा न करेंगे तो साधम्यें ही समाप्त (उच्छित्र) हो जायगा। यदि उस पद्य को आपने इसलिए वैधम्योंदाहरण के रूप में दिया है कि वहाँ आपातत वैधम्यें पाया जाता है, तो यह वात 'यदि सति गुणाः' वाले अस्मदुदाहृत पद्य पर भी लागू होती है। साथ ही आपने 'वैधम्योंदाहरणं हि' इत्यादि के द्वारा जो वैधम्योंदाहरण का निर्वचन किया वह भी दुष्ट है, क्योंकि ऐसा निर्वचन करने पर तो निम्न वैधम्यंदृष्टान्त में उसकी अव्याप्ति पाई जाती है —

#### 'भटा परेपां विशरास्तामगुर्दधत्यवाते स्थिरतां हि पांसव ।'

क्योंकि यहाँ 'भटा परेपां विशरास्तां अगु ' (शत्रुओं के योद्धा मुक्तवाण हो गये) यह प्रस्तुतवाक्यार्थ अपने व्यतिरेक का आक्षेप नहीं करता, जब िक यहाँ 'अयाते पांसवः स्थिरतां द्धित' (हवा न चलने पर भूल के कण ज्ञात रहते हैं) यह अप्रस्तुत वाक्यार्थ अपने व्यतिरेक (वाते वाति सित पांसवः स्थिरतां न द्धिति ) का आक्षेप करता है तथा उससे उपमेयवाक्य के साथ विक्वप्रतिविक्वमाव घटित होता है। तब फिर आपके निर्वचन का 'स्वाचिसस्वव्यतिरेकसमान-जातीयस्य धर्म्यन्तरारूढापकृतार्थस्य' वाला अश्च कैसे सगत हो सकेगा ? अत स्पष्ट है वैधर्म्योदाहरण में व्यतिरेक का आक्षेप प्रस्तुतार्थ या अप्रस्तुतार्थ में से कोई एक कर सकता है।

### १८. दृष्टान्त श्रलद्वार

५२—जहाँ उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य में निर्दिष्ट भिन्न धर्मों में विस्वप्रतिविन्व-भाव हो, वहाँ दृष्टान्त नामक अलकार होता है। जैसे, हे राजन् , ससार में अकेले तुम ही यशस्वी हो तथा अकेला चन्द्रमा ही कांतिमान् है।

(यहाँ प्रथम वाक्य ( उपमेय वाक्य ) में कीर्तिमस्त धर्म निर्दिष्ट है, द्वितीय वाक्य ( उपमान वाक्य ) में कातिमत्त्व, यहाँ कीर्ति तथा कांति में विम्त्रप्रतिविम्बभाव है।) यत्रोपमानोपमेयवाक्ययोर्भिन्नावेव धर्मौ बिम्बप्रतिबिम्बभावेन निर्दिष्टौ तत्र दृष्टान्तः । 'त्वमेव कीर्तिमान' इत्यत्र कीर्ति–कान्त्योर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः ।

A)

यथा वा ( रघु॰ ६।२२ )---

काम नृपा' सन्ति सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्। नक्षत्रतारात्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः॥

यथा वा--

देवीं वाचमुपासते हि बहवः सार तु सारस्वतं जानीते नितरामसौ गुरुकुलिक्लष्टो मुरारिः कविः। अव्धिलिङ्क्ति एव वानरभटेः कि त्वस्य गम्भीरता-

मापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः॥

नन्वत्रोपमानोपमेयवाक्ययोज्ञीनमेक एव धर्म इति प्रतिवस्तूपमा युक्ता । मैवम् ; अचेतने मन्थाचले ज्ञानस्य बाधितत्वेन तत्र जानातीत्यनेन सागराध-

जहाँ उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्य में भिन्न-भिन्न धर्मों का विम्वप्रतिविम्वभाव से निर्देश किया गया हो, वहाँ दृष्टान्त अलकार होता है। जैसे 'त्वमेव कीर्तिमान्' इत्यादि उदाहरण में कीर्ति तथा कांति में विम्वप्रतिविम्वभाव पाया जाता है।

टिप्पणी—उपमानोपमेयवाक्यार्थघटकधर्मयोर्घिम्बप्रतिविम्बभावो दृष्टान्त इति छत्तणम् ।

अथवा जैसे-

सुनन्दा नामक प्रतिहारिणी इन्दुमती से मगधराज का चर्णन कर रही है। यद्यपि इस पृथ्वी पर अनेकों राजा हैं, तथापि इसी राजा के कारण पृथ्वी राजन्वती कही जाती है। यद्यपि रात्रि सैकड़ों नच्चत्र तथा तारों से युक्त होती है, तथापि वह चन्द्रमा के ही कारण ज्योतिष्मती कहलाती है।

(यहाँ राजन्वती तथा ज्योतिष्मती में विम्वप्रतिविग्वभाव पाया जाता है। पहरें उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ कीर्ति तथा काित के विग्वप्रतिविग्वभाव के द्वारा उपमेय (राजा) तथा उपमान (चन्द्रमा) के मनोहारित्वरूप सादृश्य की प्रतीति कार्थी है, जब कि इस उदाहरण में राजा तथा चन्द्रमा के प्रशंसनीयत्व (प्राशस्त्य) रूप सादृश्य की प्रतीति शादृरी है।) अथवा जैसे—

'वैसे तो अनेकों छोग वाग्देवी सरस्वती की उपासना करते हैं, किन्तु गुरुकुछ में परिश्रम से अध्ययन करने वाला अकेला (यह) मुरारि किन ही सरस्वती के रहस्य (सार) को जानता है। अनेकों वन्दरों ने समुद्र को पार किया है, किन्तु इस समुद्र की गम्भीरता को अकेला मन्दराचल ही जानता है, जो अपने पुष्ट शरीर से पाताल तक समुद्र में दूव चुका है।

यहाँ उपमेयवान्य तथा उपमानवाक्य दोनों स्थाने। पर 'ज्ञान रूप धर्म' (जानीते, जानाति) का ही प्रयोग किया गया है, अत यह शका होना सम्भव है कि यहाँ दृष्टाद्भ न हो कर प्रतिवस्तुपना अलकार होना चाहिए। इसी शका का निपेध करते कहते हैं कि इन दोनों वाक्यों में ज्ञान रूप एक ही धर्म का निदश पाया जाता है, अत यहाँ प्रतिवस्तुपना होनी चाहिए—ऐना कहना ठीक नहीं। क्योंकि अचेतन मन्दराचल के साथ 'जानावि' क्रिया का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में वाधित होता है ( भला अचेतन पर्वत ज्ञान-

स्तलावधिसंस्पर्शमात्रस्य विवक्षितत्वात् । अत्रोदाहर्गे पदावृत्तिदीपकाद्विरोषः पूर्ववत्त्रस्तुतात्रस्तुतविषयत्वकृतो द्रष्ट्रव्यः । वैधर्म्येणाप्ययं दृश्यते—

कृतं च गर्वाभिमुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्च नो द्विषः। तमांसि तिष्टन्ति हि तावदंशमात्र यावदायात्यदयाद्रिमौतिताम् ॥ ४२ ॥ १६ निदर्शनालद्वारः

वाक्यार्थयोः सदृशयोरैक्यारोपो निदर्शना । यदातुः सौम्यता सेयं पूर्णेन्दोरकलङ्कता॥ ५३॥

किया का कर्ता कैसे वन सकता है, जो चेतन का धर्म है )। इसलिए मंथाचल के पत्त में 'जानाति' पद से ( रुचणा से ) कवि की विवत्ता सिर्फ यह है कि उसने सागर के निस्न तल तक का स्पर्श किया है। (इस प्रकार यहाँ सार-ज्ञान तथा निम्नतलस्पर्श दोनों में विवप्रतिविवसाव घटित हो ही जाता है, तथा दृशान्त भी घटित होता है।) इस उदाहरण ैं में पदावृत्ति दीपक से यह भेद है कि वहाँ या तो दोनों प्रस्तुत या दोनों क्षप्रस्तुत का ही उपादान होता है, यहाँ एक (सुरारिवृत्तान्त) प्रस्तुत है, दूसरा ( मन्दरवृत्तान्त ) अप्रस्तुत ।

टिप्पणी—तथा च धर्ममेदाल प्रतिवरत्पमा, किन्त सारस्वतसारज्ञानसागराधस्तलावः धिसंस्पर्शयोविंग्यप्रतिविग्वभावाद् दृष्टान्तालंकार प्वेत्याशयः। (चन्द्रिका पृ० ५८)

दृष्टान्त का वैधर्म्यगत प्रयोग भा देखा जाता है:--

कोई मंत्री राजा से कह रहा है.-'हे राजन् , तुमने अपने मन को गर्वाभिमुख बनादिया है ( अर्थात स्वयं मन को गर्वयुक्त नहीं किया है ), और क्या चाहिए, हमारे शत्रु ऐसे ही ( शस्त्रादि के विना ही ) मार दिये गये ( न कि अब मारे जायँगे )। जब तक सूर्य उदया-चल के मस्तक पर उदित नहीं होता, तभी तक अन्धकार खड़ा रह पाता है।

(यहाँ मन का गर्वाभिमुखीकरण तया वैरिहनन राजा का धर्म है; इनका वैधर्म्य से 'सूर्य का उदयाचलमस्तक पर न आना' तथा 'अन्धकार की स्थिति' रूप सर्च के धर्म के

साय क्रमशः विवमतिविवमाव पाया जाता है।)

टिप्पणी—अश्र मनोगर्वाभिमुखीकरणवैरिहननयोरश्चमदुद्याचळमस्तकानागमनतमः-स्थित्योश्च यथाक्रमं वैधर्म्येण विवन्नतिविवसावः। (वही पृ० ५८)

रिमकर जनीकार का कहना है कि दृष्टान्तालकार में सर्वत्र मूल में काव्यर्लिंग अलकार पाया जाना है। किंन्तु इस वात से यह शका करना व्यर्थ है कि फिर दृष्टान्तालकार मानना ही व्यर्थ है। यद्यपि दृष्टान्त सर्वत्र कार्व्यालग के द्वारा नकोर्ण होता है तथापि यहाँ दृष्टान्त वाले विशेष चमत्कार की सत्ता होती है, अत उमका अनुमव होने के कारण इसे अला से अलकार मानना ही होगा। र्जैमे नहोक्ति आदि कई अलकार सटा अतिशयोक्तिसर्कार्ण ही होते हैं, अतिशयोक्ति के विना उनकी सत्ता नहीं होनी, तथापि उन्हें अला अलकार मानने का कविसिद्धान्त है ही, ठीक वैसे हा यहाँ मी दृष्टान्त को अलग ही नानना चाहिए।

'सर्वत्र दृष्टान्तस्य कान्यलिंगसकीर्णतैव। न चासंकीर्णतद्वदाहरणाभावेनास्यालंकारत्वं न स्यादिति वाच्यम् । सकीर्णत्वेऽपि तत्कृतविच्छित्तिविशेपस्यानुसूयमानतया अलंकारत्वो-६ रेत्तेः । सहोक्स्यादीनामतिशयोक्तिविविक्तविपयत्वामावेऽप्यलकारान्तरस्वस्य सिद्धान्तसः म्प्रतिपन्नत्वात । (रसिकरअनी पृ० ८९)

१९ निदर्शना अलंकार

५३--जहाँ दो समान वाक्याधों में ऐक्यारोप हो अर्थात् जहाँ उपमेयवाक्यार्थ पर

अत्र दात्पुरुपसीम्यत्वस्योपमेयवाक्यार्थस्य पूर्णेन्दोरकलङ्कत्वस्योपमानवाक्या-र्थस्य यत्तद्क्र्यामेक्यारोपः।

Æ

यथा वा---

अरण्यरुदित कृतं शवशरीरमुद्धर्तितं स्थलेऽव्जमवरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितम्। श्वपुच्छमवनामितं वधिरकणजापः कृतो धृतोऽन्धमुखद्र्पणो यद्बुधो जनः सेवितः॥

अत्रावुधजनसेवाया अरण्यरोदनादीनां च यत्तद्द्वयामैक्यारोपः ॥ ४३॥

उपमानवाक्यार्थं का अभेदारोप हो, वहाँ निदर्शना अलकार होता है, जैसे, दानी व्यक्ति में जो सीम्यता है ठीक वही पूर्ण चन्द्रमा में निष्कलङ्कता है।

यहाँ दानी न्यक्ति की सौम्यतारूप उपमेयवाक्यार्थ तथा पूर्णेन्दु की निष्कलकताने रूप उपमानवाक्यार्थ में यत्-तत् इन दो पदों के द्वारा ऐक्यारोप किया गया है।

टिप्पणी—पिटतराज जगन्नाथ इस लक्षण से सहमत नहीं। उनके मतानुसार निदर्शना में आर्थ अभेद होना जरूरी है, जहाँ श्रीत (शान्द) अभेद पाया जाता है, वहाँ रूपक ही होगा। अत रूपक को अतिन्याप्ति के वारण के लिए यहाँ आर्थ अभेद का सकेत करना आवश्यक है। वे स्पष्ट कहते हैं रूपक तथा अतिश्योक्ति से निदर्शना का भेद यह है कि वहाँ क्रमश शान्द आरोप तथा अध्यवसान पाया जाता है, जब कि यहाँ आर्थाभेद होता है। 'प्व चारोपाध्यवसानमार्गवहिर्मृत आर्थ प्वाभेदो निदर्शनाजीवितम'—(रसगगाधर १० ४६३) तभी तो पिटतराज निदर्शना का लक्षण यों देते हैं

'उपात्तयोरर्थयोरार्थामेद औपग्यपर्यवसायी निदर्शना।' (वही ए० ४५६) इसी आधार पर वे 'यहातु सौम्यता सेय पूर्णेन्दोरकलकता' में रूपक ही मानते हैं तथा दाहित की इम परिभाषा तथा उदाहरण दोनों का खण्डन करते हैं। (दे० ए० ४६१)

धयवा जैसे--

'जिस न्यक्ति ने मूर्ज की सेवा की, उसने अरण्यरोटन किया है, मुर्दे के शारीर पर उपटन किया है, जमीन पर कमल को लगाया है, ऊमर जमीन में वही देर तक वर्षा की है, कुत्ते की पूँछ को सीधा किया है, वहरे के कान में चिल्लाया है और अधे के मुख के सामने दर्पण रक्खा है।'

(यहाँ उपमानरूप में अनेक वाक्यायों का प्रयोग किया गया है, जो निरर्थकता रूप धर्म की दृष्टि से समान है। इन वाक्यायों का मूर्त्व पुरुप की सेवा रूप उपमेय वाक्यार्थ पर आरोप किया गया है। पहले उदाहरण से इसमें यह भेद है कि वहाँ उपमेय वाक्यार्थ पर एक ही उपमान वाक्यार्थ का ऐक्यारोप पाया जाता है, जब कि यहाँ अनेकों उपमान वाक्यायों का ऐक्यारोप वर्णित है। इस प्रकार यह मालारूपा निदर्शना का उदाहरण है।)

यहाँ अनुधननसेवन तथा अरण्यरोदन आदि का यत्-तत् पटों के प्रयोग के द्वारू ऐक्यारोप वर्णित है।

दिष्पणी—उस सम्बन्ध में यह जान लेना जावव्यक होगा कि रलाकरकार शोमाकरियत्र ने इस उदाहरण में निदर्शना नहीं मानो है। वे इस उदाहरण में न्यष्टरूपेण मालावाक्यार्थरूपक मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ नद् शष्ट तथा पद शब्द के प्रयोग से विषय (अनुधजनसेवन) तथा विषयी (अरण्यरोदनादि) का सामानाधिकरण्य पाया जाता है। यह शाब्द होने के कारण इसमें शाब्द मालावाक्यार्थरूपक है — 'अरण्यरुदितं ''सेवितः' इत्यादौ सामर्थ्यलभ्यस्य तस्छ- द्रस्य यन्छ्रव्देन सामानाधिकरण्याच्छ्राव्दं मालावाक्यार्थरूपकम् ।' (रत्नाकर ए० ३७) इसी से आगे वे आर्थ वाक्यार्थरूपक का निम्न जदाहरण देते हैं, जहाँ भी समवतः कुछ लोग निदर्शना ही मानने का विचार प्रकट करेंगे।

> 'स वक्तुमखिलान्शको हयग्रीवाश्रितान् गुणान् । योऽन्दुकुम्भे परिच्छेदं कर्तुं शको महोद्धेः॥'

यच ह्यप्रीव्गुणवर्णनं तत् समुद्राम्बुकुम्भपरिच्छेद इति प्रतीते वाक्यार्थरूपकस्यार्थत्वम् । (१०३८)

शोमाकरिमत्र ने निदर्शना एक ही तरह की मानी है। वे केवल असमवद्वस्तु सम्बन्ध में ही निदर्शना मानते हैं —'असित सम्बन्धे निदर्शना' (सू० १८)

इसी मम्बन्ध में एक शास्त्रार्थ चल पटा है। अलकारसर्वस्वकार ने वाक्यार्थनिदर्शना का एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया है:—

> 'त्वत्पादनखरत्नानां यदलक्तकमार्जनम् । इट श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरण विघोः ॥'

इस उदाहरण को लेकर शोभाकरिमत्र ने वताया है कि यह उदाहरण वाक्यार्थनिदर्शना का है हो नहीं।

वे वताते हैं कि यहाँ पादनसों का अल्क्षकमार्जन तथा चन्द्रमा का श्रीखण्डलेपन इन दोनों वान्यार्थों में 'स्द' के द्वारा श्रीत सामानाधिकरण्य पाया जाता है, अत यह वान्यार्थरूपक ही है, निदर्शना नहीं। यदि यहाँ रूपक न मानेंगे तो 'मुख चन्द्र' जेसे पदार्थरूपक में भी निदर्शना का श्रसन उपस्थित होगा। इस तरह तो रूपक अल्कार ही समाप्त हो जावना।

'खत्पादनखरत्नानां'' ''विधोः' इस्यादी वाक्यार्थयोः सामानाधिकरण्यनिर्देशाच्छ्रीतारो-पसद्भावेन वाक्यार्थरूपकं वस्यत इति निदर्शनाबुद्धिनं कार्या । अन्यया 'मुखं चन्द्र' इत्यादी पदार्थरूपकेऽपि निदर्शनाप्रसग इति रूपकाभाव स्यात्' । (रलाक्त ए० २१)

पटितराज जगन्नाथ ने भी रसागाधर में इस प्रकरण को लिया है। वे भी रलाकर की ही ( ) दलील देते हैं। वे अलकारमर्वस्वकार की खबर लेते हैं तथा यहाँ वाक्यार्थरूपक ही मानते हैं। यदि कोई यह कहे कि रूपक तथा निदर्शना में यह भेद है कि रूपक में विवप्रतिविवमाव नहीं होता, निदर्शना में होता है, अत यहाँ विवप्रतिविवमाव होने से निदर्शना ही होगी, वाक्यार्थरूपक नहीं, तो यह दलील थोथी है, हम रूपक के प्रकरण में बना चुके हैं कि रूपक में विवप्रतिविवमाव भी हो सकता है। ऐसा जान पडता है कि किसी आलकारिकमन्य ने तुन्हें मुलावा दे दिया है कि रूपक में विवप्रतिविवमाव नहीं होता 'रूपके विवप्रतिविवमावों नास्तीति, केनाप्यालंकारिकंमन्येन प्रतारितोऽसि' (रस० १० ३०१)। वस्तुत वहाँ मी विवप्रतिविवमाव हो सकना है।

(दे० हमारी टिप्पणी रूपकप्रकरण)

रसगंगाथरकार ने वताया है कि इस पय को यों कर देने से निदर्शना हो सकेगी।

'ख्ल्पादनखरत्नानि यो रक्षयति यावकै । इन्दु चन्दनछेपेन पाण्डुरोक्क्स्ते हि सः॥'

( वही पृ० ४६३ )

# पदार्थवृत्तिमप्येके वदन्त्यन्यां निदर्शनाम् । त्वनेत्रयुगलं धत्ते लीलां नीलाम्बुजन्मनोः ॥ ५४ ॥

अत्र नेत्रयुगले नीलाम्बुजगतलीलापदार्थारोपो निदर्शना ।

यथा वा--

वियोगे गौडनारीणां यो गण्डतलपाण्डिमा । अदृश्यत स खर्जूरीमञ्जरीगर्भरेगुषु ॥

पूर्विस्मन्नुदाहरणे उपमेये उपमानधर्मारोपः, इहतूपमाने उपमेयधर्मारोप इति भेदः। उभयत्राप्यन्यधर्मस्यान्यत्रासंभवेन तत्सदृशधर्माक्षेपादौपम्ये पर्यवसानं तुल्यम्। इयं पदार्थवृत्तिनिदर्शना लिलतोपमेति जयदेवेन व्याहृता। यद्यपि 'वियोगे गौडनारीणाम्' इति क्षोकः प्राचीनैवीक्यार्थवृत्तिनिदर्शनायामुदाहृतः,

किंतु रलाकरकार इस रूप में भी निदर्शना मानने को तैयार न होंगे, ऐसा जान पहता है, वे किं यहाँ आर्थ वाक्यार्थरूपक मानना चाहेंगे। ध्यान दीजिये, ऊपर शोभाकरिमत्र ने आर्थ वाक्यार्थरूपक का जो उदाहरण दिया है ('स वक्तुमिखिलान्दाक्तो' इत्यादि पण्ण), वह इस पद्य से ठींक मिलता है। दोनों में समानता है। रसगगाधरकार का मत इस अश में शोभाकर से भिन्न है, वे वताते हैं कि जहाँ शाब्द आरोप होगा वहाँ रूपक होगा, जहाँ आर्थ अभेद होगा वहाँ निदर्शना—'एव चारोपाध्यव-सायमार्गवहिर्मूत आर्थ एवाभेदो निदर्शनाजीवितम् ।' (वही पृ० ४६३) शोभाकर आर्थ अभेद में भी निदर्शना नहीं मानते, रूपक ही मानते हैं। हम बता चुके हैं, शोभाकर केवल एक ही तरह की निदर्शना मानते हैं।

५४—कुछ भारकारिक पदार्थ सम्वन्धिनी (दूसरी) निदर्शना को भी मानते हैं। ज़ैसे, हे सुदरि, तुम्हारे टोनों नेत्र टो नीरु कमरों की शोभा को धारण करते हैं।

यहाँ नेत्रयुगल पर नीलकमलगत (नीलकमलसम्बन्धी) लीला रूप पदार्थ का आरोप पाया जाता है, अतः यह निदर्शना है। अथवा जैसे—

'अपने प्रिय के वियोग के समय गौड देश की ख़ियों के कपोटों पर जो पीछापन् होता ' या वह खर्जूरी छता की मजरी के पराग में दिखाई दिया।'

पहले उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ उपमेय (नेन्न) पर उपमान के धर्म (नीलाब्जलीला) का आरोप पाया जाता है, जब कि यहाँ उपमान (खर्जूरी-मक्षरी) पर उपमेयधर्म (गण्डतलपाण्डिमा) का आरोप पाया जाता है। दोनों ही स्थानों पर एक वस्तु का धर्म अन्यत्र नहीं पाया जाता, उसका वहाँ होना असमव है, अतः इस वर्णन से उसके समान तद्वस्तुधर्म का आचेप कर लिया जाता है, इस प्रकार यह अन्य धर्म-सम्बन्ध दोनों उटाहरणों में समान रूप से उपमा में पर्यवसित होता है। इस पदार्थवृत्ति-निद्र्शना को जयदेव ने लिलतोपमा माना है। (अपर जिस उदाहरण को दिया गया है, वह प्राचीन आलगारिकों के मत से वाक्यार्थनिद्र्शना का उलाहरण है, किन्तु अप्पय दीचित ने उसे पदार्थनिहर्शना के उदाहरण रूप में उपन्यस्त किया है। अतः शका होना, आवश्यक है। इसी शका का समाधान करते दीचित कहते है।

यचिष 'वियोगे गींडनारीणाम्' इत्यादि पद्म को प्राचीन आलकारिकों ने वाक्यार्थ-वृत्तिनिदर्शना का उदाहरण माना है (क्योंकि उनके मत से उपमेय में उपमानधर्मारीप होने पर पदार्थहत्तिनिदर्शना पाई जाती है, उपमान में उपमेयधर्मारीप होने पर वे वाक्यार्थ- तथापि विशिष्टयोर्घर्मयोरैक्यारोपो वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना । उपमानोपमेययोर-न्यतरिसन्नन्यतरघर्मारोपः पदार्थवृत्तिनिदर्शनेतिव्यवस्थामाश्रित्यास्माभिरिहोदा-

ेहतः। एवं च—

'त्विय सित शिव ! दातर्यस्मद्भ्यियताना
मितरम्तुस्रन्तो दर्शयन्तोऽर्थिमुद्राम्।

चरमचरणपातैर्दुर्घहं दोग्धुकामाः

करममनुसरामः कामघेनौ स्थितायाम् ॥' 'दोभ्यामिव्यं तितीर्पन्तस्तुष्टुवुस्ते गुणार्णवम् ॥'

वृत्तिनिदर्शना मानते हैं), तथापि हमारे मत से वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना वहाँ होती है, जहाँ उपमेय तथा उपमान दोनों के विशिष्ट धमों का विम्वप्रतिविम्बभाव निवद किया जाय तथा पदार्थवृत्तिनिदर्शना वहाँ होगी, जहाँ उपमान तथा उपमेय में से किसी एक के धमें का किसी दूसरे पर आरोप किया जाय। (भाव यह है, जहाँ उपमेय के धमें तथा उपमान के धमें का पृथक्-पृथक् रूप से उपादान कर उनका विम्वप्रतिविम्बभाव निवद्ध किया गया हो, वहाँ वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना होगी, जहाँ केवल एक हो के धमें का उपादान कर या तो उपमेय पर उपमान के धमें का आरोप किया गया हो या उपमान पर उपमेय के धमें का आरोप हो, वहाँ पदार्थवृत्तिनिदर्शना होगी।) निदर्शना के दोनों भेदों के इस मानदण्ड को मानकर हमने 'वियोगे गौदनारीणां' इत्यादि पद्य को पदार्थवृत्तिनिदर्शना के उदाहरण के रूप में उपम्यस्त किया है।

(यदि कोई पूर्वपत्ती इस भेद का मानदण्ड यह माने कि एकवाक्यगत निदर्शना पदार्थमृत्ति होती है, अनेकवाक्यगत (वाक्यभेदगत) निदर्शना वाक्यार्थमृत्ति, तो यह ठीक नहीं, इसीलिए अप्पयदी जित ऐसे स्थल देते हैं, जहीं वाक्यभेद न होने पर भी वाक्यार्थनिदर्शना पाई जाती है।)

हम कुछ उदाहरण ले लें, जिनमें वाक्यभेद न होने पर भी वाक्यार्थनिदर्शना पाई जाती है.—

ं कोई भक्त शिव से कह रहा है:—'हे शिव, हमारी समस्त अभीप्सित वस्तुओं के दाता तुम्हारे होते हुए, अन्य तुच्छ देवादि का अनुसरण कर याचक वनते हुए हमलोग कामधेनु के होते हुए भी, पिछले चरणों के फटकारने से दुःख से वश में आने वाले ऊँट के वबे के पास दुहने की इच्छा से जाते हैं।

(यहाँ शिव को छोड़ कर अन्य देवादि की सेवा करने की क्रिया पर कामधेनु के होते भी दूध की इच्छा से करम का अनुसरण करने की क्रिया का आरोप किया गया है। यद्यपि यहाँ एक ही वाक्य है, उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य मिन्न-भिन्न नहीं है, तथापि उपमेय के विशिष्ट धर्म (शिव के होने पर भी मुच्छ देवों से याचना करना) तथा उपमान के विशिष्ट धर्म (कामधेनु के होते हुए भी दूध के टिए उप्ट्रशिशु का अनुसरण) में ऐक्यारोप पाया जाता है, अत यहाँ वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना पाई जाती है।)

ु 'हे राजन्, 'अपने दोनों हार्यों से समुद्र के तैरने की इच्छावाले उन लोगों ने तुम्हारे रुण-समुद्र का स्तवन किया।'

टिप्पणी-इसी का मालारूप निम्न पद्य में है:-

दोभ्यों तितीर्पति तरंगवतीभुजंगमादातुमिन्छति करे हरिणांकविम्वम् । मेरुं टिलंघिपति ध्रुवमेव देव यस्ते गुणान् गदितुमुद्यममाद्धाति ॥ इत्यादिषु वाक्यभेदाभावेऽपि वाक्यार्थवृत्तिरेव निदर्शना, विशिष्टयोरेक्या-रोपसद्भावात् । 'वाक्यार्थयोः सदृशयोः' इति लक्षणवाक्ये वाक्यार्थशब्देन विम्ब-प्रतिविम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टस्वरूपयोः प्रस्तुताप्रस्तुतधर्मयोर्विविक्षितत्वादिति । । एव च—

'राजसेवा मनुष्याणामसिधारावलेहनम् । पञ्चाननपरिष्वङ्गो व्यालीवदनचुम्बनम् ॥'

इत्यत्र प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोरेकैकपदोपात्तत्वेऽिष वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शनाया न क्षतिः। तयोर्विम्बप्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टव्यवहारक्षपत्वात्। अत एव निदर्शनाया रूपकाद्वेदः। रूपके ह्यविष्टियोरेव मुखचनद्रादिकयोरेक्यारोपः।

( इस उदाहरण में भी वाक्य एक ही है, उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य अलग अलग नहीं पाये जाते, किन्तु एक ही वाक्य में उपमेय के विशिष्ट धर्म (गुणस्तवन) तथा उपमान के विशिष्ट धर्म (हार्थों के द्वारा समुद्गतितीर्पा) में ऐक्यारोप पाया जाता है, अत यह भी वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना है।)

इन उदाहरणों में उपमेय तथा उपमान एवं उनके विशिष्ट धर्मों का उपादान एक ही वाक्य में पाया जाता है, फिर भी यहाँ वाक्यार्थपृत्तिनिदर्शना ही है, क्योंकि उपमानो- पमेय के तत्तत् विशिष्ट धर्मों में ऐक्यारोप पाया जाता है। (इस पर पूर्वपची यह शका कर सकता है कि ऐसा मानने पर वाक्यार्थनिदर्शना का युप्मदुदाहत ठन्नण 'वाक्यार्थयोः सहशयोः' कैसे ठीक वैठेगा, इसी शका का समाधान करने के छिए कहते हैं।) वाक्यार्थ- निदर्शना के छन्नण 'वाक्यार्थयो सहशयोः' में 'वाक्यार्थ' शब्द के द्वारा केवळ यही विवित्तत नहीं है कि उपमानोपमेय हो वाक्य में ही हों, अपित यह विवित्तत है कि प्रस्तुत (उपमेय) तथा अपस्तुत (उपमान) के तत्तत धर्म विविप्ततिविव्यमावरूप विशिष्ट क्वरूप वाले हों—भाव यह है 'वाक्यार्थयो सहशयो' के द्वारा वाक्यद्वयभाव विवित्तत न होकर विवित्तत्वविव्यभावरूप से ऐक्यारोप प्राप्त करते प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के धर्मों का उपादान विवित्तत है। (इसीछिए यदि कहीं प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के धर्मों का उपादान विवित्तत है। (इसीछिए यदि कहीं प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के धर्मों का उपादान कर समस्त प्रस्तुत वृत्तान्त का एक ही पद में, तथा समस्त अप्रस्तुत वृत्तान्त का भी केवळ एक ही पट में वर्णन किया गया हो, वहाँ भी वाक्यार्थवृत्ति निदर्शना ही होगी।)

इस प्रकार--

'मनुप्यों के लिए राजसेचा तलवार की धार का चाटना, शेर का आलिंगन तथा सर्पिणी के मुग्य का सुम्यन है।'

(यहाँ 'राजसेवा' प्रस्तुत वृत्तान्त है, जो एक ही पट में वर्णित है, इसी तरह 'असि-धारावलेहन' आदि अप्रस्तुत वृत्तान्त है, वे भी एक ही पद में वर्णित हैं, किंतु यहाँ उपमेय धर्म पर तत्तत् उपमानधर्म का ऐक्यारोप स्पष्ट है, अत वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना हो जाती है। इममें मालारूपा वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना है।)

इस उटाइरण में प्रस्तुत वृत्तान्त तथा अप्रस्तुत वृत्तान्त का एक-एक ही पद में उपाटान किया है, फिर भी यहाँ वाक्यार्थनिदर्शना चुण्ण नहीं होती, क्योंकि प्रस्तुर्ह तथा अप्रस्तुत में विचप्रतिविचभाव को प्राप्त होने के कारण उनके विशिष्ट धर्मों का ऐक्यारोप पाया जाता है। यहां वह भेदक तत्त्व है, जिसके कारण निदर्शना रूपक से भिन्न सिड होनी है। रूपक में अविशिष्ट (धर्मोद से रहित) मुखचन्द्रादि (विषयविषयी) का

'अङ्बिद्रडो हरेह्रध्वेमुह्सिप्तो वलिनिमहे। विधिविष्टरपद्मस्य नालद्रखो मुद्रेऽस्तु वः॥'

दित विशिष्टत्वरूपकोटाहरगोऽपि न विम्वप्रतिविम्बभावापत्रवस्तुविशिष्टरू-पताः विधिविष्टरकमलदण्डविशिष्टत्वरूपसाधारणधर्मवत्तासंपादनार्धमेव तद्विशे-पणोपादानात् । 'यहातुः सौम्यता' इत्यादिनिदर्शनोदाहरगोपु दातृपूर्णेन्द्वादी-नामानन्द्करत्वादिनेवात्र विशेषणयोर्विम्वप्रतिविम्बभावाभावात् । यत्र तु विषय-विषयिविशेषणानां परस्परसाहश्येन विम्वप्रतिविम्बभावोऽस्ति ।

> 'च्योत्स्नाभस्मच्छुरणघवला विभ्रती तारकास्थी-न्यन्तर्धोनव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम् ।

का ऐक्यारोप पाया जाता है। (यहाँ तक कि जहाँ विषय (मुखादि) तथा विषयी (चन्द्रादि) दोनों के तत्तत् विशिष्ट धमों का प्रयोग रूपक के प्रकरण में देखा जाता है, वहाँ भी उनमें विवप्रतिविवभाव नहीं पाया जाता, इसे स्पष्ट करने के लिए हम रूपक का एक उदाहरण ले लें।)

दैत्यराज विल के वन्धन के समय ऊपर उठाया हुआ विष्णु का चरण, जो ब्रह्मा के आसनरूपी पद्म का नालदण्ड है, आप लोगों को प्रसन्न करे।'

यहाँ विष्णु का चरण ( संघिदण्डः ) विषय है, इस पर 'नालदण्डः' इस विषयी का आरोप किया गया है, यद्यपि यहाँ विशिष्ट ( धर्मविशिष्ट ) विषयविषयी का उपादान हुआ है ( अर्थात् उध्वों चिप्तत्वविशिष्टां घिदण्ड ( विषय ) तथा विधिविष्टरपद्मसम्बन्धित्वविशिष्टनालदण्ड ( विषय ) का उपादान हुआ है ) तथापि विवप्नतिर्विवभाव वाले तत्तत् धर्म से विशिष्ट होने के कारण होने वाला ऐक्यारोप यहाँ नहीं पाया जाता, क्यों कि झिं के आसनरूप कमलदण्ड से विशिष्टभाव के साधारण धर्म को वताने के लिए ही इन दोनों विशेषणों का उपादान हुआ है । जिस तरह 'दातु सौम्यता' आदि निटर्शना के उदाहरणों में दाता ( प्रस्तुत ) पूर्णेन्दु ( अप्रस्तुत ) आदि के 'सौम्यता' तथा 'अकलकता' रूप विशेषणों में 'आनन्दकरख' पाया जाता है, अत इनमें विवप्नतिर्विवसाव घटित हो जाता है, ठीक इसी तरह इस रूपक के उदाहरण में नहीं है । ( भाव यह है, यहाँ तत्तत् उपमेयोपमान ( विषयविषयी ) के साथ जिन विशेषणों ( धर्मो ) का प्रयोग हुआ है, वे केवल समान धर्म का संकेत करने के लिए हुआ है, 'ऊध्वें त्विप्त ( व्या 'विधिविष्टरपद्म' में कोई विवप्रतिविवभाव नहीं पाया जाता और जब तक विवप्रतिविवभाव नहीं होगा, तव तक निदर्शना न होगी । )

( पूर्वपत्ती को पुन यह शका हो सकती है कि उक्त रूपकोदाहरण से निदर्शना वाले अकरण में भेद हो सकता है, किन्तु सावयवरूपक से क्या भेद है ? इसी का समाधान करने के लिए कहते हैं।)

े हम ऐसा उदाहरण हे हें, जहाँ सावयवरूपक के प्रकरण में विषय तथा विषयी के तत्तत् विशेषणों (धर्मों ) में परस्पर सादृश्य के कारण विवयतिर्विवभाव पाया जाता है, जैसे निम्न उदाहरण में—

'चाँद्नी की भस्म रुपेटे उजरी वनी, तारों की अस्थियों धारण करती, अपने अवर्धान

### द्वीपाद्द्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन ॥'

इति सावयवरूपकोदाहरणे । तत्रापि विषयविषयिणोस्तिद्वेशेषणानां च प्रत्येकमेवेक्यारोपः, न तु ज्योत्स्नादिविशिष्टरात्रिरूपविषयस्य भस्मादिविशिष्टर कापालिकीरूपविषयणश्च विशिष्टरूपेणेक्यारोपोऽस्तीति । तस्मात् 'राजसेवा मनुष्याणाम्' इत्यादाविप वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शनैव युक्ता । मतान्तरे त्विह पदार्थ- वृत्त्येव निदर्शनया भाव्यमिति ॥ ४४ ॥

अपरां वोधनं प्राहुः क्रिययाऽसत्सदर्थयोः । नक्ष्येद्राजविरोधीति क्षीणं चन्द्रोदये तमः ॥ ५५ ॥

के व्यसन में अनुरक्त यह रात्रिरूपिणी योगिनी अपने चन्द्रमारूपी मुद्राकपाल (खप्पर) में कलक के वहाने सिद्धाजनका चूर्ण रखकर प्रत्येक द्वीप में विचरण कर रही है।

(यहाँ सावयव रूपक है, क्योंकि रात्रि (विषय) पर कापालिकी (विषयी) का तथा उसके तत्तत् अवयव ज्योत्कादि (विषय) पर कापालिकी के तत्तत् अवयव भस्मादि (विषयी) का आरोप किया गया है। यहाँ ज्योत्कादि तथा भस्मादि में परस्पर सादृश्य होने के कारण विवम्रतिर्विवभाव पाया जाता है, अतः तत्तत् धर्मों के विवम्रतिर्विवभाव होने पर इससे निदर्शना का क्या भेद है, यह शकाकार का अभिमाय है।)

यद्यपि यहाँ तत्तत् विषयविषयिविशेषणीं (ज्योत्साभस्मादि) के परस्पर सादृश्य के कारण उनका विवयतिविवसाव पाया जाता है, तथापि यहाँ भी विषय (रात्रि) तथा विपयी (कापालिकी ) एव उनके तत्तत् विशेषणीं (ज्योत्साभस्मादि ) का एक-एक पर ' ऐक्यारोप पाया जाता है। यह भारोप न्यस्तरूप में होता है, विशिष्टरूप में नहीं कि ज्योस्नादिविशिष्ट रात्रि रूप विषय पर भस्मादिविशिष्ट कापालिकीरूप विषयी का ऐक्यारोप होता हो। ( भाव यह है यहाँ, एक एक विषय रात्रि तथा तद्वयव ज्योत्स्नादिः पर स्वतन्त्रत एक एक विपयी कापालिकी तथा तद्वयव भस्मादि का आरोप पाया जाता है, तदनन्तर सपूर्ण सावयव रूपक की निष्पत्ति होती है, ऐसा नहीं होता कि पहले ज्योत्सादि विशेषणों का अन्वय रात्रि के साथ घटित हो जाता हो, इसी तरह भस्माटि का अन्वय कापालिकी के साथ, तदुपरान्त तद्विशिष्ट रात्रि पर तद्विशिष्ट कापालिकी का ऐक्यारोप होता हो। यदि दूसरा विकल्प होता तो निदर्शना में और सावयवरूपक के उदाहरणों में भेद न मानने का प्रसग उपस्थित हो सकता है।) अत स्पष्ट है कि 'राज-सेवा मनुप्याणा' इत्यादि पष में भी वाक्यार्यवृत्तिनिटर्शना मानना ही ठीक है। केवल वाज्यह्य में ही तथा पृथक् रूप से प्रस्तुताप्रस्तुत तथा उनके तत्तत् धर्म के पृथक्पृथक् उपादान में ही वानयार्थवृत्तिनिदर्शना मानने वाले आलकारिकों के मत में (मतान्तरे तु) इम परा ( 'राजसेवा' इत्यादि ) में पदार्यवृत्ति निदर्शना ही होगी।

( निदर्शना का द्वितीय प्रकार )

पर जहाँ किसी विशेष किया से युक्त परार्थ की किया से असत् या सत् अर्थ का बोधन कराया जाय, वहाँ मी निदर्शना होती है। जंसे, 'राजा (चन्द्रमा) का विरोधी नष्ट ही जाना है' हमिल्ए चन्द्रोटय होने पर अन्धकार नष्ट हो गया।' (यह असत् अर्थरूपा

# उदयन्नेव सविता पद्मेष्वर्पयति श्रियम् । विभावयन् समृद्धीनां फलं सुहृदनुग्रहः ॥ ५६ ॥

कस्यचित्किचित्कियाविशिष्टस्य स्विक्रयया परान्प्रति असतः सतो वाऽर्थस्य बोधनं यन्निबध्यते तद्परां निद्रश्नामाहुः। असद्र्थवोधने उत्तरार्धमुदाहरणम्। तत्र नश्येदिति बोधयदिति वक्तव्ये बोधयदित्यस्य गम्यमानत्वादप्रयोगः। तत्रस्र राह्मा चन्द्रेण सह विरुध्य स्वयं नाशिक्तयाविशिष्टं तमः स्वकीयनाशिक्रयया दृष्टान्तभूतया अन्योऽप्येवं राजिविरुद्धस्त्रेत्रश्येदित्यिनष्टपर्यवसायिनमर्थे बोधय-देव नष्टमित्यर्थनिबन्धनादसद्र्थनिद्रश्ना। तथा उत्तरस्रोके सविता स्वोदय-समय एव पद्मेषु लद्मीमाद्धानः स्वया पद्मलद्म्याधानिक्रयया परान्प्रति समृ-द्धीनां फलं सुहृद्नुप्रह एवेति श्रेयस्करमर्थं बोधयित्रबद्ध इति सद्र्थनिद्र्शना। यथा वा—

> जन्नतं पद्मवाप्य यो लघुर्हेलयैव स पतेदिति न्ववन् । शैलशेखरगतः पृषद्गणश्चारुमारुतघुतः पतत्यधः॥

अत्र गिरिशेखरगतो वृष्टिबिन्दुगणो मन्दमारुतमात्रेणापि कम्पितः पतन् लघोरुत्रतपद्रप्राप्तिः पतनहेतुरित्यसदर्थं बोधयन्निबद्ध इत्यसदर्थनिदर्शना ।

निदर्शना का उदाहरण है।) 'समृद्धि का फल यह है कि मित्रों के प्रति कृपा की जाय'— इस वात को सकेतित करता सूर्य उदित होते ही कमलों में शोभा का सचार कर देता है।' (यह सत् अर्थरूपा निदर्शना का उदाहरण है।).

जहाँ किसी विशिष्ट किया से युक्त कोई पदार्थ अपनी किया से अन्य घ्यक्तियों के प्रति असत् या सत् अर्थ का वोधन कराये, वहाँ दूसरी निदर्शना होती है। प्रथम पद्य के उत्तरार्ध में असत् अर्थ के वोधन का उदाहरण है। इस उदाहरण में 'नरयेत इति वोधयत' का प्रयोग करना अभीष्ट था, किन्तु किन ने 'वोधयत' पद को व्यंग्य रखा है, अत' उसका प्रयोग नहीं किया है। इस उदाहरण में राजा अर्थात् चन्द्रमा के साथ विरोध करने पर स्वय नाशकिया से युक्त (अर्थात् नष्ट होता) अन्धकार अपनी नाशकिया के दृष्टान्त से इस वात का वोध कराता नष्ट हो रहा है कि राजा से विरोध करने वाला अन्य व्यक्ति भी इसी तरह नष्ट हो जायगा—इस प्रकार यहाँ असत् अर्थ का वोधन कराने के कारण यहाँ असद्यंनिदर्शना है। दूसरे रलोक में, सूर्य उदय होने के समय ही कमलों में शोभा का सचार कर अपनी पद्मलक्त्याधान किया (कमलों में शोभा का निचेप करने की क्रिया) के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को इस सत् अर्थ की सूचना देता है कि 'समृद्धि का फल सुहृद्वनुग्रह ही है'—इस प्रकार यहाँ सदर्थनिटर्शना पाई जाती है।

अथवा जैसे—

्र पर्वत-शिखर पर आरूढ जलसमूह मन्द हवा के झोंकों से नीचे यह वताते हुए गिर रहा है कि छुद्र व्यक्ति को उच्चपदकी प्राप्ति हो जाने पर भी,उसे नीचे गिरना ही पढ़ता है।' यहाँ पर्वतशिखर पर ध्रिपड़ा हुआ वृष्टिविन्दुसमूह मन्द हवा के झोंके से काँप कर गिरते हुए इस असत् अर्थ का वोधन कराता है कि तुच्छ व्यक्ति की उच्चपदप्राप्ति उसके पतन का कारण है—अतः यहाँ असद्र्थनिद्र्शना है। चूडामणिपदे धत्ते यो देवं रविमागतम्। सतां कार्याऽऽतिथेयीति बोधयन् गृहमेधिनः॥

अत्र समागत रिव शिरसा संभावयन्तुद्याचलः स्विनष्ठया रिवधारणिकयया समागताना सतामेव गृहमेधिभिरातिथ्यं कार्यमिति सद्र्यं बोधयित्रबद्ध इति सर्व्यनिद्र्शना। अत्र केचित् वाक्यार्थवृत्ति—पदार्थवृत्तिनदर्शनाद्वयमसभवद्वस्तुन् सवन्धनिवन्धनमिति, तृतीया तु सभवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धनेति च व्यवहर्न्ति। तथा हि—आद्यनिदर्शनाया वाक्यार्थयोरैक्यमसंभवत्तयोः साम्ये पर्यवस्यति। द्वितीयनिदर्शनायामिष अन्यधमोऽन्यत्रासंभवन् धर्मिणोः साम्ये पर्यवस्यति। द्वितीयनिदर्शनायां तु स्विक्तयया परान्त्रति सद्सदर्थबोधन संभवदेव समता गर्भीकरोति। 'बोधयन् गृहमेधिनः' इत्यादौ हि 'कारीषोऽिमरध्यापयित' इतिवत्समर्थाचरणे णिचः प्रयोगः। ततस्त्र यथा कारीषोऽिनः शीतापनयनेन वद्नध्ययनसमर्थान्करोति एवं वर्ण्यमानः पर्वतः स्वयमुपमानभावेन गृहमेधिन । उक्तवोधनसमर्थान्कर्तु क्षमते। यथाऽय पर्वतः समागत रिव शिरसा सभावयित,

( सदर्थनिदर्शना का उदाहरण निम्न है।)

'उदय' पर्वत का वर्णन है। 'जो उदय पर्वत गृहस्थों को इस वात का बोधन कराता हुआ कि 'सज्जनों का अतिथिसत्कार करना चाहिए', अपने समीप आये सूर्य देवता को मस्तक पर धारण करता है।'

यहाँ अपने घर आये सूर्य को सिर से आदर करता (सिर पर धारण करता) हुआ उदयाचल अपने में निष्ट (अपनी) रविधारणिक्रया के द्वारा इस सदर्थ का वोधन कराता वर्णित किया गया है कि घर आये सज्जन व्यक्तियों का गृहस्थों को अतिथिसत्कार करना चाहिए—इस प्रकार यहाँ सदर्थनिटर्शना पाई जाती है।

कुछ आलकारिक वाक्यार्थनिदर्शना तथा पदार्थनिदर्शना को असभवद्वस्तुसवंधरूपा निदर्शना तथा इस तीसरे प्रकार की असत्सदर्थनिदर्शना को सभवद्वस्तुसवंधरूपा निदर्शना नानते हैं। इस सरणि से पहली निदर्शना (वाक्यार्थनिदर्शना) में प्रस्तुताप्रस्तुत वाक्यार्थों का ऐक्य होना असभव है, अत यह वस्तुसवंध उन दोनों के साम्य में पर्यवसित होता है। इसी तरह दूसरी (पदार्थवृत्ति) निदर्शना में एक (अप्रस्तुत) का धर्म अन्यत्र (प्रस्तुत में) होना असभव है, अत वह अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के साम्य की प्रतीति कराता है। वीमरी (असम्पर्यनिदर्शना) निदर्शना में अपनी किया के द्वारा दूसरों के प्रति असत् या सत अर्थ का वोधन कराना सभव है, अत यह संभव होकर ही उनके साम्य की व्यजना कराता है। वीधयन् गृहमेधिन ' में 'वोधयन्' रूप णिजतपद का प्रयोग अवेतन पर्वत के साथ कमें किया गया इस शका का समाधान करने के लिए कहते हैं.—'वोधयन् गृहमेधिन ' इस वाक्य में 'कारीपोऽप्रिरध्यापयित' (गाय के कडे की आग वहुओं को प्रानी है) की तरह णिच् (प्रेरणार्थक) का प्रयोग समर्थावरण के अर्थ में किया गया, है। इमलिए, जैमे कारीप अग्नि वहुओं की टड मिटाकर उन्हें पढ़ने में समर्थ वनाती है, उसी तरह वर्ण्यमान उद्याचल भी स्वय उपमान के रूप में होकर गृहस्यों को उक्त अर्थ के वोधन में समर्थ वनाता है। वोध्य अर्थ यह है कि 'जिस तरह उद्याचल पास आये (अतिथि) स्र्यं को सिर से धारण कर उसका आदर करता है, वैसे ही गृहस्यी को

एवं गृहमेधी समागतं सन्तमुचितपूजया सभावयेदिति । अतः संभवति बोधन-सबन्ध इति ॥ ४४-४६ ॥

गृहागत सज्जन का आदर सरकार करना चाहिए । इस प्रकार यहाँ वोधनसंबंध सभान्य है।

टिप्पणी—इस सबध में एक विचार हो सकता है कि निदर्शना के इस तीसरे भेद को उत्प्रेक्षा से भिन्न मानना ठीक नहीं। हम देखते हैं कि 'नइयेद्राजिवरोधी' आदि उदाहरण में अन्धकार में वोधनिक्रया की समावना की गई है, जिसका निमित्त 'नाश' है। ठीक इसी तरह 'लिम्पतीव तमोंगानि' में उत्प्रेक्षा है। दोनों में कोई खास भेद नहीं जान पहता। दोनों में यह भेद अवस्थ है कि वहाँ वह वाच्या है, यहाँ गन्या। इम देखते हैं कि 'उन्नतं पदमवाप्य यो उधुर्हे उपय स पतेदिति भुवम्' में ध्रव इस उत्प्रेक्षाज्यजकशब्द का प्रयोग हुआ हो है। अत निदर्शना केवल असमबद्दरजुन्मवभ्याले (पदार्थ तथा वाक्यार्थरूपा) हो होती है। इसमें एक धर्मी में अन्य धर्मी का तादात्त्यारोप तथा उसके धर्मों का आरोप इस प्रकार दो ही तरह की होती है। इस वात का सकेन गगाथर वाजपेयी ने रसिकरजनी में किया है तथा इसे अपने गुरु का मन वताया है।

'अत्रेदं चिन्त्यम् । तृतीया निदर्शनानातिरिक्ता अभ्युपगन्तन्या । उद्योच्चयेव चारिताध्यात् । तथा हि—'नश्येद्रानिवरोधी'त्यादो तमित वोधनमुद्येष्यते नाशेन निमित्तेन
'लिम्पतीव तमींऽगानि' इत्यत्रेव । न हि ततोऽत्र मात्रयापि वैल्कण्यमीषामहे । इयास्तु
विशेषः । यत्तत्र सम्भावनाद्योतकेवादिशन्द्रोपादानाद्वाच्या सा । इह तद्नुपादाद्गम्येति ।
अत एव 'उन्नतं पदमवाप्य यो लघुईंल्येव स पतेदिति ध्रुवम् ।' इत्युदाहरणान्तरे ध्रुवमित्युत्येत्ताच्यक्षकशब्दोपादानम् । एवं चासम्भवद्वस्तुसम्बन्धनिवन्धनमेकमेव निदर्शनम् ।
तच धर्मिणि धर्म्यन्तरतादात्म्यारोपतद्वमारोपाभ्या द्विविधमित्येव युक्तमित्यस्मदेशिकपरिशीलित पन्याः ।' (सिक्तरंजनी ५०९७)

मम्मट ने दीक्षित की पदार्थनिदर्शना तथा वाक्यार्थनिदर्शना में असमवद्वस्तुसवध माना है, तमी तो उनकी निदर्शना की परिभाषा यों है —'निदर्शना, अभवन् वस्तुसंवन्ध उपमापरि- कलपक' (१० ९७)

समनदस्तुसन्थनाली निदर्शना का लक्षण मम्मट ने यो दिया है -

'स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च साऽपरा' (१० ९८)

रुयक ने मम्मट की तरह दो लक्षण न देकर एक ही लक्षण में दोनों का समावेश कर दिया है।

'सभवतासभवता वा वस्तुसवन्धेन गम्यमान प्रतिविग्वकरणं निदर्शना ।' ( पृ० ९७ )

म्प्यक का यह एक्षण उइट के लक्षण के अनुरूप है -

अभवन् वस्तुसवन्धो भवन्वा यत्र करुपयेत्।

उपमानोपमेयरवं कथ्यते सा निदर्शना ॥ (कान्यालकारसारसन्रह ५ १०)

्र मन्मट तथा रूयक ने इसे मालारूपा भी माना है। मन्मट ने इसका उदाहरण 'दोभ्यों तिती-पंति' रत्यादि टिप्पणी में पूर्वोदाहत पघ दिया है। दीक्षित ने भी वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना के प्रसन में जो उदाहरण दिया है वह (अरण्यरुदितं कृत' इत्यादि) रय्यक के द्वारा मालारूपा निदर्शना के ही प्रसग में उद्धृत किया गया है। फलत दीक्षित भी मालारूपा निदर्शना का सकेत कर रहे हैं।

### २० व्यतिरेकालङ्कारः

# व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेययोः।

शैला इवोन्नताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः ॥ ५७ ॥

अयमुपमेयाधिक्यपर्यवसायी व्यतिरेकः ।

यथा वा-

पञ्जवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर !।
भूषयति कर्णमेकः परस्तु कर्णं तिरस्कुरुते।

तन्न्यूनत्वपर्यवसायी यथा-

रक्तस्त्वं नवपञ्जवेरहमपि श्लाध्येः त्रियाया गुणै-स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्तास्तथा मामपि । कान्तापादतलाहतिस्तव मुद्दे तद्धन्ममाप्यावयोः सर्वे तुल्यमशोक ! केवलमह धात्रा सशोकः कृतः ॥

#### २० व्यतिरेक श्रलकार

५७—यदि उपमान तथा उपमेय में परस्पर विल्र जणता (विशेष) पाई जाय, तो वहाँ न्यतिरेक अलकार होता है। जैसे, सज्जन पर्वर्तों के समान उन्नत, किन्तु प्रकृति से कोमल होते हैं।

( यहाँ सज्जन उपमेय है, पर्वत उपमान । पर्वत स्वभावतः कठोर हैं, जब कि सज्जन प्रकृत्या कोमल हैं । इसलिए उपमेय में उपमान से विल्ज्जणता पाई जाती है । )

यह उदाहरण उपमेय के आधिक्य में पर्यवसित होने वाले न्यतिरेक का है।

टिप्पणी—एव किंचिङ्कर्मप्रयुक्तसाम्यवत्तया प्रतीयमानयोः किंचिङ्क्मप्रयुक्तवैछ्जण्य व्यतिरेक्षशरीरम् । वैछ्जण्य तु क्वचिदुपमेयस्योत्कर्पे, क्वचच तदपकर्पे पर्यवसन्न, क्वचित्तु व तदन्यतरपर्यवसानविरहेऽपि स्ववैचित्र्यविश्रान्तमात्रमिति वोध्यम् । (चिन्द्रका ए० ६६ )

भयवा जंसे-

कोई कवि किसी राजा की दानशोलता की प्रशसा कर रहा है:—हे वीर, तुम्हारे हाथ में क्लपवृत्त के पल्लव से यह विशेषता (भेद) पाई जाती है, कि वह तो (देवागनाओं के) कान को सुशोभित करता है, जब कि तुम्हारा हाथ दानवीरता में (राधापुत्र) किर्ण का तिरस्कार करता है।

( इस उदाहरण में पहले उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ उपमानोपमेय का साहश्य 'उत्ततत्व' के द्वारा शाब्द है, यहाँ वह ( रक्तत्वादि ) आर्थ (ग्रम्य) है, साथ वह यहाँ कर्ण के लिए प्रयोग पर भी आएत है। )

उपमेय की न्यूनता वाला व्यतिरेक जैसे निम्न पद्य में—

कोई जिरही अशोक वृत्त से कह रहा है —'हे अशोक, तुम पह्नवों के कारण ठाठ (रक्त) हो, में प्रेयमी के प्रशस्त गुणों के कारण अनुरक्त (रक्त) हैं, तुम्हारे पास मेरि (शिटीमुन्द) आते हैं, मेरे पास भी कामदेव के धनुप से छुटे वाण (शिटीमुख) आ रहे हैं, प्रेयमी का चरणाघात जिस तरह तेरे मोट के टिए होता है, वैसे ही मुद्र सुद्रा करता

### अनुभयपर्यवसायी यथा— दृढतरनिबद्धमुष्टेः कोशनिषण्णस्य सहजमितनस्य । कृपणस्य कृपाणस्य च केवतमाकारतो भेटः॥ ४७॥

है। हे माई अशोक, तुम और मैं दोनों सभी वार्तों में समान है, केवल भेद इतना है कि तुम अशोक (शोकरहित) हो, जब कि विधाता ने मुझे सशोक (शोकसहित) बनाया है।' (यहाँ 'सशोक' पद के द्वारा उपमेय (विरही) की अनुस्कृष्टता (अपकर्ष) वताई गई है, अतः यह उपमेयन्यूनत्वपर्यवसायी व्यतिरेक है।)

टिप्पणी—उपमान से उपमेय की न्यूनता में व्यतिरेक मानने से पण्डितराज सहमत नहीं। वे रुथ्यक के इस मत का खण्डन करते हैं कि उपमान से उपमेय के आधिक्य या न्यूनता की डिक्त में व्यतिरेक होता है। पण्डितराज व्यतिरेक वहीं मानते हैं, जहाँ उपमेय का किमी विशेष गुण के कारण उपमान से उत्कर्ष (आधिक्य) पाया जाय।

'उपमानादुपमेयस्य गुणविशेपवत्त्वेनोत्कर्पो च्यतिरेकः ।' ( रसगगाधर १० ४६७ )

वे अल्कारसर्वस्वकार रुय्यक के द्वारा उपमान से उपमेय की न्यूनता के उदाहरण वाले पद्य की मीमासा भी करते हैं।

> 'ज्ञीणः ज्ञीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽपि वर्घते नित्यम् । विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं तु ॥'

इस पद्य में दोनों ही ज्यतिरेक मानते हैं। भेद यह है, रुय्यक के मतानुसार यहाँ किन की विवक्षा चन्द्र की अपेक्षा यौनन की इस न्यूनता में है कि चन्द्र क्षीण होने पर भी वढ जाता है, यौनन क्षीण होने पर फिर से नहीं छौटता, जब कि पण्डितराज यहाँ किन की विवक्षा चन्द्र की अपेक्षा यौनन के इस उक्कर्ष में मानते हैं कि यौनन नापस न छौटने के कारण अतिदुर्लम है, अत उसका महत्त्व पुन-पुनरागमन मुलम चन्द्र की अपेक्षा अधिक है। इसी आधार पर पण्डितराज अप्पय दीक्षित के ढारा उपमेयन्यूनतोक्ति के रूप में उदाहत—'रक्तस्त्वं नवपश्चवंः' आदि की मो जाँच पडताल करते हैं। वे यहाँ ज्यतिरेक अलकार न मानकर उपमाडमान ही मानते हैं। कुद्र आलकारिकों के मत् से यहाँ उपमाभावरूप असम अरुकार माना जा सकता है—'तद्पि चिन्त्यम्। स्याचनुक्रुल्तया कुतिश्चदंगाद्भूणापसारणं यथा शोमाविशेषाय मवति, एवं प्रकृते उपमालङ्कारदूरीकरणमात्रमेव रसानुगुणतया रमणीयम्, न व्यतिरेकः। अत एवा-समाङक्कार प्राच्वो न मन्यन्ते। अन्यथातवारंकारास्तवातस्वीकारापतेः।'(वही पृ ४७६-७७)

अनुभयपर्यवसायी जैसे-

कृपण तथा कृपाण में यदि कोई भेद है, तो केवल धाकार (स्वरूप, आ स्वर ध्विन) का ही है, वाकी सव विशेषताएँ दोनों में समान हैं। यि कृपण अपनी मुट्टी गाढी वन्द किये रहता है, तो कृपाण का मुष्टियाद्य मध्यभाग अस्यिधिक कसा (सवद्ध) रहता है, कृपण अपने खजाने में ही वैठा रहता है, तो कृपाण अपने स्थान में रहता है, कृपण स्वभाव से ही मिलन होता है, तो कृपाण नीला (मिलन) रंग का होता है।

टिप्पणी—यहाँ मा पण्डितराज न्यतिरेक नहीं मानते, अपितु उपमा अटकार ही मानते हैं। वि कहते हैं कि न्यतिरेक अटकार में 'आकारत 'वाटा रूप अनुकूट नहीं होता, अपितु प्रतिकूट हैं। वस्तुन यहाँ शब्दसाथर्म्यपरक रूपमूटा उपमा ही है।

'तन्न निपुणं निरीचितमायुप्मता । ' ''तस्मादत्र गम्योपमेव सुप्रतिष्टितेत्यास्तां कृट-कार्पापणोद्घाटनम् ।' (वहा ए० ४७९)

### २१ सहोक्त्यलङ्कारः

सहोक्तिः सहभावश्रेद्भासते जनरञ्जनः । दिगन्तमगमत्तस्य कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः सह ॥ ५८ ॥

यथा वा--

छाया संश्रयते तलं विटिपनां श्रान्तेव पान्थैः समं
मूलं याति सरोजलस्य जडता ग्लानेव मीनैः सह ।
आचामत्यिहमां शुदीधितिरपस्तप्तेव लोकैः समं
निद्रा गर्भगृह सह प्रविशति क्लान्तेव कान्ताजनैः ॥

'जनरखन' इत्युक्ते 'अनेन सार्ध' विहराम्बुराशेः' (रष्ठ॰ ६।५७) इत्यादौ न सहोक्तिरलङ्कारः ॥ ४८॥

(यहाँ उपमेय का न तो आधिक्य वर्णित है, न न्यूनत्व ही, पद्य का चमत्कार अपने आप में ही विश्रान्त हो जाता है।)

२१ सहोक्ति ग्रलह्वार

५८—यदि दो पदार्थों के साथ रहने का वर्णन चमत्कारी (जनरंजन ) हो, तो वहाँ सहोक्ति अलङ्कार होता है, जैसे, उस राजा की कीर्ति शद्धभों के साथ दिगत में चली गई।

(यहाँ राष्ट्र दिगंत में भग गये और कीर्ति दिगंत में फैल गई, इन दोनों की सहोक्ति चमत्कारी है।)

टिप्पणी—इस लक्षण में 'जनरजन ' पद महत्त्वपूर्ण है, तभी तो चिन्द्रकाकार ने सहोक्ति का लक्षण यों दिया है—'चमत्कृतिजनकं साहित्य सहोक्तिः'। जहाँ अनेक पदार्थों का साहित्य चमत्कारजनक न हो वहाँ यह अलकार नहीं होगा, इसीलिए निम्न पद्य में 'साहित्य' होने पर उसके चमत्कारजनकत्वाभाव के कारण सहोक्ति अलद्भार न हो सकेगा —

'अनेन सार्धं विरहाम्बराशेस्तीरेषु ताळीवनमर्मरेषु । द्वीपान्तरानीतळवगपुष्पेरपाकृतस्वेदळवा महङ्गिः॥'

अथवा जैसे-

त्रीप्मश्रत के मध्याह का वर्णन है। पिथकों के साथ छाया मानो थककर वृत्तों के तले जाकर विश्राम ले रही है, शीतलता मानो सिमट कर मछलियों के साथ सरोवर के जल की जह में चली गई है, सूर्य की किरणें मानो प्रतप्त होकर लोगों के साथ पानी का आचमन कर रही है और निद्रा मानो कुम्हलाकर रमणियों के साथ तहरानों में धुम गई है।

कारिका के 'जनरजन' पद से यह भाव है कि 'अनेन मार्ध विहराम्बराशे.' आदि पर्धों में सहोक्ति अलंकार इसलिए न होगा कि वहाँ जनरजकत्व ( चमत्कृतिजनकत्व ) नहीं पाया जाता।

टिप्पणी—निरम्जर्नाकार ने बताया है कि महोक्ति हो तरह की हो सकती है—एक कादरार प्रीमंपर्यमप, रूमरी अभेटा यनमायरूप। अन्य का उटाहरण केनल प्रथम प्रकार का है, दूमरे प्रकार का उटाहरण यह है —'अस्त भास्त्रान्प्रयात सह रिपुभिरयं सिद्धयन्तां चलानि',

## २२ विनोक्त्यलङ्कारः

विनोक्तिश्रेद्दिना किंचित्यस्तुतं हीनम्रच्यते । विद्या हृद्यापि साऽवद्या विना विनयसंपदम् ॥ ५९ ॥

यथा वा-

यख्र राम न पश्येत् यं च रामो न पश्यति । निन्दितः स भवेह्नोके स्वात्माप्येनं विगहते ॥

अत्र च रामदर्शनेन विना हीनत्वं 'विना' शब्दमन्तरेणैव दर्शितम् ॥ ४६ ॥

तचेतिकचिद्रिना रस्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते । विना खलैविभात्येपा राजेन्द्र! भवतः सभा ॥ ६० ॥

यथा वा---

आविर्भृते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि-र्नेशस्याचिद्वेत्भुज इव च्छिन्नभूयिष्ठघूमा ।

यहाँ 'अस्तगमन' रिष्ट है। कभी-कभी ध्येप के विना भी अध्यवसाय होता है—'कुमुददछैस्सह सम्प्रति विघटन्ते चक्रवाकिमधुनानि । यहाँ 'विघटन्ते' इस एक शब्द के द्वारा चक्रवाक तथा क्रमद सन्वन्भिभेद से भिन्न विप्रक्रभ तथा विभाजन का अध्यवसाय किया गया है। महोक्ति के विषय में यह जानना जरूरी है कि यह सदा अतिशयोक्तिमृत्क होती है, फिर भी विशेष चमलार होने के कारण इमे अलग अलकार माना जाता है —'सहभावो द्यतिशयोक्तिमुलक एव वर्ण्यमानो विन्छित्तिविशेषशालितयाऽलङ्कारः। ( रसिकरजनी १० ९९ )

### २२ विनोक्ति श्रलङार

५९-जहाँ विना के प्रयोग के द्वारा किसी वस्तु को हीन वताया जाय, वहाँ विनोक्ति े अठकार होता है, जैसे, विनय से रहित विद्या मनोहर होने पर भी निद्य है।

( यहाँ विनय के विना विद्या की हीनता बताई गई है।)

अथवा जैसे—

'जो राम को नहीं देख पाता और जिसे राम नहीं देखता, ऐसा व्यक्ति ससार में निन्दित होता है, उसकी स्वयं की कारमा भी उसकी निन्दा करती है।'

यहाँ रामदर्शन के विना मनुष्यजीवन हीन है इसको 'विना' शब्द के प्रयोग के विना ही वर्णित किया गया है।

( ऊपर के उटाहरण से इसमें यह भेद है कि वहाँ विनोक्ति शाब्दी है, यहाँ आधीं।) ६०-किसी वस्तु के विना ( अभाव में ) कोई वस्तु सुन्दर वर्णित की जाय, वहाँ भी विनोक्ति अल्छार होता है, जैसे है राजेन्द्र, आपकी सभा दुएँ के सभाव में (दुएँ के विना ) सुशोभित हो रही है।

अथवा जैसे—

कोई नायक मानवधी नायिका के विषय में कह रहा है .—जिस प्रकार चन्द्रमा के उदित होने पर रात्रि अन्यकार से छुटकारा पाती दिखाई देती है, जिस प्रकार अत्यिषक घने अन्यकार के नए होने पर रात में अप्नि की ज्वाटा प्रकाशित होती है तथा जिस

# मोहेनान्तर्वरतनुरिय लच्यते मुक्तकल्पा गङ्गा रोधःपतनकलुषा गृह्वतीय प्रसादम् ॥

अत्र तमः प्रभृतीन्विना निशादीनां रम्यत्वं 'विना' शब्दमन्तरेण दर्शितम् ॥

## २३ समासोक्त्यलङ्कारः

समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुतेऽप्रस्तुतस्य चेत् । अयमैन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः॥६१॥

यत्र प्रस्तुतवृत्तान्ते वर्ण्यमाने विशेषणसाम्यबलादप्रस्तुतवृत्तान्तस्यापि परि-स्फूर्तिस्तत्र समासोक्तिरलङ्कारः; समासेन संत्तेपेण प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोर्वच-नात् । उदाहरणम्-अयमेन्द्रीति । अत्र हि चन्द्रस्य प्राचीप्रारम्भलक्षणमुखसब-न्धलक्ष्मो उदये वर्ण्यमाने 'मुखशन्दस्य' प्रारम्भवदनसाधारण्यात् 'रक्त' शब्द-स्यारुणकामुकसाधारण्यात् 'चुम्बति' इत्यस्य प्रस्तुतार्थसंबन्धमात्रपरस्य शक्यार्था-

प्रकार तट के गिरने से मैळी गगा पुन निर्मळता को प्राप्त करती सी प्रतीत होती है, ठीक उसी प्रकार यह कोमळाड़ी अपने हृदय में मोह (मानावेश) के द्वारा थोड़ी-थोड़ी परित्यक्त जान पड़ती है।

यहाँ अन्धकारादि के विना रात्रि आदि तत्तत् पदार्थ सुन्दर लगते हैं, इस भाव को यहाँ 'विना' शब्द का प्रयोग किये विना ही दर्शाया गया है। यहाँ भी विनोक्ति आर्थी ही है।

## २३ समासोक्ति श्रलङ्कार

६१—जहाँ प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन से अप्रस्तुत वृत्तान्त की परिस्फ़्तिं (व्यक्षना) हो, वहाँ समासोक्ति अल्ङ्कार होता है। जैसे, देखो, यह लाल रंग का चन्द्रमा पूर्व दिशा (इन्द्र की पत्ती) के मुख को चूम रहा है। (यह अनुरागी उपनायक परविनता के मुख का जुम्बन कर रहा है।)

जहाँ प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन में समान विशेषणों के कारण अपस्तुत वृत्तान्त की भी परिस्कृतिं (व्यक्षना) हो, वहाँ समासोक्ति अलकार होता है। यह समासोक्ति इमिल्यु कही जाती है कि यहाँ समास अर्थात् सचेप से प्रस्तुत तथा अपस्तुत दोनों यृत्तान्तों की उक्ति (वचन) पाई जाती है। इसका उदाहरण 'अयमेन्द्री' इत्यादि पद्याधे है। यहाँ प्राची दिशा के आरम्भिक भाग (मुख) से सम्बद्ध चन्द्रमा के उदय के वर्णन में प्रयुक्त 'मुद्रा' शब्द (प्राची के) आरम्भिक भाग तथा मुद्र में समान रूप से घटित होता है, इसी तरह 'रक्त' शब्द लाल तथा कामुक (उपनायक) में समान रूप से घटित होता है, साथ ही 'चुम्वित' क्रियापद में यद्यपि उक्त दो शब्दों की भाँति रलेप नहीं है, तथापि इससे प्रस्तुत अर्थ के सबध की प्रतीति होने के साथ ही साथ वाच्य तथा लघ्य अर्थ समान रूप से प्रतीति हो रहे हैं। इन तक्त्त विशेषणों की समानता 'चन्द्रम' (चन्द्रमा) शब्द के पुल्लिंग तथा 'पुँद्री' शब्द के स्त्रोलिंग के कारण माथ ही 'पुँद्री' शब्द के 'इन्द्र से सबढ़ म्ली' इस व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के कारण उपस्कृत हो रही है तथा उनमें चन्द्र-पूर्वदिशा रूप वृत्तान्त से उपनायक-परवित्ता प्रेम-रूप धृत्तान्त की प्रतीति हो रही है।

न्तरसाधारण्याच 'चन्द्रमः'शव्द्रगतपुंतिङ्गेन 'ऐन्द्री'शव्द्रगतस्त्रीतिङ्गेन तत्प्रति-पाद्येन्द्रसंचिन्धत्वेन चोपस्कृताद्प्रस्तुतपरवनितासक्तपुरुषवृत्तान्तः प्रतीयते ।

यथा वा---

व्यावलाकुचभारमाकुलकचं व्यालोलहाराविल प्रेह्मत्कुरडलशोभिगरडयुगलं प्रस्वेदिवक्त्राम्बुजम् । शश्वदत्तकरप्रहारमधिकश्वासं रसादेतचा यस्मात्कन्दुक! साद्रं सुभगया संसेव्यसे तत्कृती ॥

टिप्पणी —तत्र 'चन्द्रम ' शब्दगतेन पुंछिंगेन नायकत्वाभिन्यक्त्या उपस्कार । 'ऐन्द्रीति स्वरूपपरं तद्गतेन स्त्रीछिंगेन तद्र्थस्य नायिकत्वाभिन्यक्त्या 'ऐन्द्री'शब्दप्रतिपाद्येनेन्द्रसवधित्वेन च परकीयात्वाभिन्यकेति वोध्यम् । वृत्तान्तो स्यवहारो मुखन्तुम्बनरूपः । ( वन्द्रिज ए ६०)

(भाव यह है, इस उदाहरण में चन्द्रमा का पुंलिगगत प्रयोग उस पर नायक का व्यवहारसमारोप करता है, इसी तरह 'ऐंद्री' का छीलिंगगत प्रयोग उसप र नायिका का व्यवहारसमारोप करता है। यहाँ पूर्व दिशा के लिए प्रयुक्त 'इन्द्रस्य इयं छी' (ऐंद्री) इस भाव वाले पद से यह प्रतीत होता है कि वह परकीया नायिका है। चन्द्रमा (नायक) परकीया इन्द्रवधू (नायिका) का खुम्बन कर रहा है। इस पद्यार्ध में प्रस्तुत चन्द्र-पूर्वदिशारूपष्ट सान्त के लिए जिन विशेषणीं—रक्त, मुख, खुम्बति का प्रयोग किया गया है, वे समानरूप से नायक-नायिका प्रणयस्थापार में भी अन्वित हो जाते हैं। अत इन समान विशेषणों के कारण ही यहाँ समासोक्ति हो रही है। 'अयमैन्द्रीदिशायां द्रागुदितो रजनीपित' पाठान्तर कर देने पर समासोक्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ विशेषणसाम्य का लभाव है।)

टिप्पणी—समासोक्ति का चिन्द्रकाकार द्वारा उपन्यस्त रुक्षग यह ई — विशेषणमात्रसाम्यगम्याप्रस्तुतवृत्तान्तस्वं समासोक्तिरुज्ञणम् ।

इस रुक्षण में 'विशेषणमात्र' के डारा छेप अरुकार का वारा किया गया है। छेप तथा समासोक्ति में यह भेद है कि समासोक्ति में केवर विशेषण ही प्रस्तुताप्रस्तुतसाधारण होते हैं, जब कि छेप में विशेषण तथा विशेष्य दोनों हिरुष्ट तथा प्रस्तुताप्रस्तुत साधारण होते हैं। अन छेप को अतिव्याप्ति को रोकने के रिष्ट 'विशेषणमात्रसान्य' का प्रयोग किया गया है।

अथवा जैसे—

नायिका के प्रति अनुरक्त कोई युवक उसके क्रीडाकन्दुक को सम्बोधित कर कह रहा है:—है कन्दुक, सचमुच तुम धन्य हो कि यह नायिका आदर से प्रेम सहित तुम्हारा सेवन कर रही है, क्योंकि इसका कुचमार विशेष चचल हो रहा है, इसके केश क्रीडा के आवेश के कारण इधर-उधर विखर गये हैं, इसका हार हिल रहा है, चंचल कुण्डलों से क्योल सुशोभित हो रहे हैं, मुखकमल में पसीने की वृँदें झलक आई हैं, यह यार-वार हाथ से प्रहार कर रही है, तथा इसका धास अधिक चल रहा है।

? (यहाँ 'कन्दुक' का प्रयोग पुल्मिंगात है, सुन्दरी का स्त्रीलिंगात, अत. तत्तत् विशेषणों की समानता के कारण यहाँ कन्दुक-सुन्दरीगत प्रस्तुत वृत्तान्त से नायक-नायिकागत अप्रस्तुत वृत्तान्त की व्यक्षना हो रही है। विशेषणसाम्य के कारण यहाँ नायक के साथ नायिका की विषरीतरित व्यक्षित हो रही है।) अत्र कन्दुकवृत्तान्ते वर्ण्यमाने 'व्यावलात्कुचभारम्' इत्यादिक्रियाविशेषण-साम्याद्विपरीतरतासक्तनायिकावृत्तान्तः प्रतीयते । पूर्वत्र विशेषणानि ऋष्टानि, इह साघारणानीति भेदः । सारूप्यादिष समासोक्तिर्दृश्यते ।

यथा वा ( उत्तरराम २।२७ )---

पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम् । बहोर्द्दष्ट कालाद्परिमव मन्ये वनिमदं निवेशः शैलानां तद्दिमिति बुद्धि द्रढयति ॥

अत्र वनवर्णने प्रस्तुते तत्सारूप्यात्कुदुम्बिषु धनसतानादिसमृद्धश्यसमृद्धि-विपर्यास प्राप्तस्य तत्समाश्रयस्य प्रामनगरादेर्वृत्तान्तः प्रतीयते ।

यहाँ कन्दुकवृत्तान्त प्रस्तुत है, किन्तु इस पद्य में प्रयुक्त 'व्यावलगत्कुचभार' इत्यादि कियाविशेषणों की समानता के कारण (क्योंकि विपरीतरित में भी स्तनादि का आन्दोलन, मुखकमल का स्वेदयुक्त होना, करप्रहार तथा श्वासाधिक्य पाया जाता है), विपरीत रितक्षीडा में व्यस्त नायिका के (अपस्तुत) वृत्तान्त की व्यक्षना होती है। पहले उटाहरण से इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ विशेषण श्लिष्ट (द्वपर्थक) हैं, यहाँ वे साधारण हैं अर्थात् श्लेप के विना ही प्रकृत तथा अप्रकृत वृत्तान्तों में अन्वित होते हैं। कभी कभी सारूप्य या साहरय के आधार पर भी समासोक्ति का निवधन पाया जाता है। जेसे—

उत्तररामचिरत के द्वितीय अक में राम दण्डकारण्य की भूमि के विषय में कह रहे हैं.— जिस स्थान पर पहले नदी को सोता (प्रवाह) था, वहाँ अब नदी का तीर हो गया है, पेडों की सघनता और विरलता अदल-चदल हो गई है (जहाँ पहले घने पेढ़ थे, वहाँ अब छितरे पेढ़ हैं और जहाँ पहले छितरे पेढ़ थे, वहाँ अब छितरे पेढ़ हैं और जहाँ पहले छितरे पेढ़ थे, वहाँ अब घनापन है)। मैं इस वन को चढ़े रिवों वाद देख रहा हूँ, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही पूर्वानुभूत वन न होकर कोई दूसरा ही वन है। इतना होने पर भी पर्वतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः पर्वतों की स्थित इस वात की पुष्टि करती है कि यह वही वन है (दूसरा नहीं)।

यहाँ वनवर्णन प्रस्तुत है, इसके सारूप्य के कारण किसी ऐसे ग्राम या नगर का अप्रस्तुत वृत्तान्त भतीत हो रहा है, जहाँ के निवासी (कुटुम्बी) धनसतान आदि समृद्धि तथा असमृद्धि की दृष्टि से वदल गये हैं। भाव यह है, वनवर्णन में प्रयुक्त व्यवहार के सारूप्य के कारण समृद्ध कुटुन्वियों की ऋदि का हास तथा असमृद्ध कुटुन्वियों की ऋदि की वृद्धि होना-उनकी स्थित का विपर्यास होना-च्यक्षित होता है।

टिप्पणी — इस पच में 'घनविरल तथा विपर्याम' इनके द्वारा साइब्यप्रतीति हो रहीं है। या। साइब्यार्भविद्यापापिन्थापितसाइब्यमूला समासोक्ति है। अन यहाँ ऊपर की कारिका सेर् विरोध नार्मु।

पि कोश पूरवारी यह दाका करे कि वहीं अप्रस्तृत वृत्तान्त में विशेषणमाम्य का व्यवस्त निवास ताता, अत दममें समामोक्ति का लक्षण पश्चित नहीं होता, तो यह समाधान किया जा अत्र च प्रस्तुताप्रस्तुतसाधारणविशेषणवलात् सारूप्यवलाद्वा यदप्रस्तुतवृत्ता-न्तस्य प्रत्यायनं तत्प्रस्तुते विशेष्ये तत्समारोपार्थं सर्वथैव प्रस्तुतानन्त्रयिनः कविसंरम्भगोचरत्वायोगात् । तत्रश्च समासोक्तावप्रस्तुतव्यवहारसमारोपश्चा-रुताहेतुः, न तु रूपक इव प्रस्तुतेऽप्रस्तुतरूपसमारोपोऽस्ति । 'मुखं चन्द्र'

सकता है कि यहाँ विशेषणसान्य के द्वारा व्यक्षित मादृ व्यक्षी प्रतांति हो रही है, इसमें विशेषण-मान्य का व्यक्षकत्व तथा उससे प्रतीत सादृ व का व्यन्यत्व स्पष्ट है। परतु यहाँ पर प्रधानना विशेषणसान्य की न होकर सारूष्य की है, अत सारूष्य के व्यक्षकत्व की महत्ता बताने के लिए प्रन्थकार ने 'सारूष्याद' कहा है। भाव यह है, सारूष्यगत समामोक्ति में भी विशेषणसान्य अवस्य होता है, किन्तु यह सारूष्य का उपस्कारक होता है तथा प्रस्तुत कृतान्त पर अप्रन्तुत कृतान्त का नमारोप करने में सादृ व का व्यक्षकत्व प्रधान कारण होता है। आगे प्रन्थकार ने समासोक्ति के मन्वन्थ में यह कहा है कि समासोक्ति या तो विशेषणनान्य से होती है या नारूष्य से, इमका भी यही अभिप्राय है कि एक में विशेषणसान्य की प्रधानता होती है, दृनरे भेद में सारूष्य की।

पडितराज जगन्नाथ इस मत से सहमत नहीं। वे कुवलयानन्यकार के द्वारा समामोक्ति के उदाहरण रूप में उपन्यस्त 'पुरा यत्र स्नोत. 'द्विंद्ध दृढयित' इस एव में सनामोक्ति ही नहीं मानते, क्योंकि यहाँ समामोक्ति का कारण विशेषणसाम्य नहीं पाया जाना—

'समासोक्तिजीवातोर्विशेषणसाम्यस्यात्राभावेन समासोक्तिताया पुवानुपृपत्ते ।'

( रसगगाधर १ ५१३ )

साथ ही वे इस वात का भी खटन करते हैं कि समासोक्ति के रक्षण में 'विशेषणमाम्य अथवा साइब्य से जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत व्यवहार की त्यक्षना हो' ऐसा समावेश कर दिया जाय। वे इस स्थल में अप्रस्तुतप्रशसा मानते जान पटते हैं। (दे० वही पृ० ५/३-१४)

( साथ हो दे० रसगनाधर ५० ५४४-५४५ )

अप्पय दीक्षित के इस नमासोक्तिभेट का खटन कुवल्यानन्टरीका 'रमिकरजनी' के लेखक गगाधराध्वरी ने भी किया है। गगाधर इस पद्य में उपमाध्विन मानते हैं। वस्तुत पेटों की े सघनता और विरलता का विपर्यास होने पर पर्वतों के कारण 'यह वही स्थान है' यह प्रत्यभिशा उपमाध्विन को ही पुष्ट करती है।

'अत्रेद्द विचारणीयम् । 'पुरा यत्रे'त्युदाहरणे सारूप्यनियंधना समासोक्तिरिति तावटयुक्तम्। प्रस्तुतविशेपणसद्दशतया अपस्तुतवृत्तान्तावगतिर्हि विशिष्टयोरीपम्यगमिका पर्यवस्यतीति यथा ग्रामनगरादिः पूर्वदृष्टश्चिरकाल्व्यवधानेन पश्चाद्वलोक्यमान प्राग्दृष्टिविप्रीततया
सम्पत्तिद्दारिद्वयगृहादिविरलाविरलभावादिना अन्य इव प्रतीयमानः तद्दतिचरकाल्लुप्यमानप्राकारदीर्घिकातदाकादिभि म एव ग्राम तेदेवेद नगरमिति प्रतीयते । तथेदमिष
वन प्राग्वसणसिहतेन मया दृष्ट सम्प्रति चिरकालपरावृत्तेन परिदृश्यमान वनगतनदीस्रोत
पुलिनविपर्यासघनविरलभावादिमत्त्या अन्यदिव प्रतीयमान तदवस्य एवाय शैलमञ्जिवेश
तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायत इत्युपमाध्वनेरेवोन्मेपात्समासोक्तिगन्धस्यैवाभावात् । अत एव
प्राचा ग्रन्थेषु विशेपणसाधारण्यश्चिष्टत्वसमासभेदाश्रयणैरप्रस्तुतन्यक्तावेव तस्या लच्चण
' विणितमुपपद्यते । ( गनिकरिवनिर्दाक्ता १० १०८-१०९ कुन्मकोगम् ते प्रकाशित )

उपर के इन उदाहरणों में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में समान रूप से घटित होने वाले विशेषणों के कारण (जैसे 'अयमदीमुख' या 'व्यावलात्कुचमार' इत्यादि में ) या सारूप्य के कारण (जैसे 'पुरा यत्र स्रोतः' इत्यादि में ) तत्तत् अप्रस्तुत घृत्तान्त की प्रतीति हो इत्यत्र मुखे चन्द्रत्वारोपहेतुचन्द्रपद्समिभव्याहारवत् 'रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा' इत्यादिसमासोक्त्युदाहरणे चन्द्रादौ जारत्वाद्यारोपहेतोस्तद्वाचकपद्समिभव्या-हारस्याभावात्।

> 'निरीच्य विद्युन्नयनैः पयोदो मुख निशायामभिसारिकायाः। धारानिपातैः सह किं नु वान्तश्चन्द्रोऽयमित्यार्ततर ररास ॥'

इत्येकदेशविवर्तिरूपकोदाहरण इव प्रस्तुतेऽप्रस्तुतरूपसमारोपगमकस्याप्य-

रही है। इन अप्रस्तुत वृत्तान्तों की व्यंजना इसिछए हो रही है कि उनका प्रस्तुत वृत्तान्त (विशेष्य) में (चन्द्रपूर्विद्शागत वृत्तान्त, नायिकाकन्दुकगत वृत्तान्त तथा तरुवन-विरलभाव विपर्यास में ) समारोप हो, क्योंकि कविन्यापार में ऐसा कोई प्रयोग नहीं पाया जाता जो प्रस्तुत वृत्तान्त से सर्वथा असवद्ध हो। इसलिए समासोक्ति में चमत्कार का हेतु प्रस्तुतवृत्तान्त पर अप्रस्तुतवृत्तान्त का न्यवहार समारोप ही है। व्यवहार समारोप से हमारा यह तात्पर्य है कि रूपक की तरह यहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के रूप का समारोप नहीं होता। ( भाव यह है, रूपक में रूप का समारोप पाया जाता है, जब कि समासोक्ति में रूप का समारोप नहीं होता, केवल व्यवहार का समारोप होता है।) उदाहरण के लिए 'मुख चन्द्रः' इस उक्ति में रूपक अलकार है, यहाँ मुख ( प्रस्तुत ) पर चन्द्रत्व ( अप्रस्तुत के धर्म ) का आरोप पाया जाता है, इस आरोप के हेतु रूप में कवि ने स्पष्टत चन्द्र पद का प्रयोग किया है, इस प्रकार रूपक में प्रस्तृत (विषय) के साथ ही साथ अप्रस्तत ( विषयी ) का भी प्रयोग किया जाता है। समासोक्ति के उदाहरण 'रक्तरचम्बति चन्द्रमा ' में यह वात नहीं है, यहाँ चन्द्रादि के व्यापार पर जारपरनायिका आदि के च्यापार का ही समारोप पाया जाता है, चन्द्रादि पर जारत्वादि के रूप का समारोप नहीं. क्योंकि यदि यहाँ रूपसमारोप होता, तो जारादि (अप्रस्तुत ) के वाचकपद का प्रयोग किया जाता, वह यहाँ नहीं किया गया है। अत रपष्ट है, समासोक्ति में अपस्तृत का वाचक प्रयुक्त नहीं होता।

( इस सवध में फिर एक शका होती है कि यहाँ जारादि के वाचक पद का प्रयोग न के होने पर श्रीत (शाब्द) रूपक न मान कर आर्थ रूपक मान लिया जाय तथा रूपसमारोप को आर्थ ही माना जाय, इस प्रकार यहाँ रूपक अलकार को न्यग्य मानकर रूपकध्विन मान लिया जाय, इसी शका का समाधान करते कहते हैं।)

'रक्तरचुम्यति चन्द्रमा' आदि में ऐमा कोई हेतु नहीं है, जिससे हम वहीँ प्रस्तुत (चन्द्रादि) पर अप्रस्तुत (जारादि) का वैसा रूप समारोप मान छें, जैसा कि निम्न एक्ट्रेशविवर्तिरूपक के उदाहरण में पाया जाता है —

'वर्षोकाल का वर्णन है। रात्रि के अन्धकार में प्रिय के पाम अभिसरण करती नाथिका के सुप्त को विजली के नेत्रों से देखकर वादल ने सोचा कि क्या यह चन्द्रमा तो नहीं है, जिसे चूँटों की झड़ी (जलधारा) के साथ मेने उगल दिया है, और ऐसा मोचकर वह जोर मे चित्ताने लगा।'

(यहाँ एक्टेशविवतिरूपक अलकार है। 'विद्युत्रयनै' पट में 'विद्युत् एव नयन' हर्स विद्युह में रूपक अलंकार निष्पन्न होता है। इसके द्वारा मेव पर दर्शक का आरोप होता है।) हम देगते हैं कि इस पद्य में 'विद्युत्तयनं ' पद निरीक्षणिक्षया (निरीक्ष्य) का करण है,

हम दगते हैं कि इस पद्य में 'विद्युत्तयन ' पद निरीष्तणिक्रया ( निरीष्य ) का करण है, धन उसके अनुबूछ होने के कारण इस समासान्तपद में उत्तरपदार्थ ( नयन ) की भावात् । तत्र हि 'विद्युन्नयनैः' इत्यत्र निरीक्षणानुगुर्यादुन्तरपदार्थप्रधानरूप-मयूरव्यसकादिसमासव्यवस्थितादुन्तरपदा्यभूतनयनान्वयानुरोधात् पयोदेऽनुक्त-मपि द्रष्टृपुरुपत्वरूपणं गम्यमुपगम्यते । न चेह तथानिरीक्षणवत् 'त्वय्यागते किमिति वेपत एप सिन्धुः' इति स्त्रोके सेतुकृत्त्वादिवचाप्रस्तुतासाधारणवृत्तान्त उपात्तोऽस्ति । नापि श्रिष्टसाधारणादिविशेषणसमपितयोः प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्त-योरप्रस्तुतवृत्तान्तस्य विद्युन्नयनवत्प्राधान्यमस्ति । येन तदनुरोधात्त्व सेतुमन्थ-कृदित्यत्रेव प्रस्तुतेऽनुक्तमप्यप्रस्तुतरूपसमारोपमभ्युपगच्छेम । तस्माद्विशेपणसम-

अधानता हो जाती है, क्योंकि निरीचण क्रिया में वही घटित होता है। ऐसा मानने पर यहाँ उत्तरपदार्थ प्रधान मयूर्व्यसकादि समास मानना होगा, इस सरिण से उत्तरपदार्थ 'नयन' के सवध के कारण हमें मेच में दर्शक (द्रष्टा पुरुप) के जारोप की प्रतीति होती है, यद्यपि किव ने उसके लिए किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए 'विद्युज्ञयनें' के एकदेश में रूपक होने से यहाँ सर्वत्र रूपक की व्यवस्था माननी पड़ेगी। 'रक्तश्चुम्वित चन्द्रमाः' आदि समासोक्ति के पूर्वोदाहृत तीन उदाहरणों में यह वात नहीं है। जिस तरह 'निरीच्य' इत्यादि पद्य में निरीच्ण क्रिया रूप अप्रस्तुत साधारण वृत्तान्त का उपादान किया गया है, अथवा जैसे 'त्वय्यागते किमिति वेपत एप सिन्धुं' इत्यादि रूपकालंकार के प्रसग में उदाहृत पद्य में सेतुमन्यनकृत्व रूप अप्रस्तुत साधारण- वृत्तान्त का उपादान किया गया है, वैसा यहाँ कोई भी अप्रस्तुतसाधारणवृत्तान्त नहीं दिखाई देता।

टिप्पणी—पूरा पद्य वों है। इसकी व्याख्या रूपक के प्रकरण में देखें। रवय्यागते किमिति वेपत एप सिन्धुस्त्वं सेतुमन्थकृदतः किमसी विभेति। द्वीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्यवशवदोऽद्य त्वां राजपुङ्गव, निपेवत एव छदमी॥

(पूर्वपत्ती को पुन यह शका हो सकती है कि यहाँ भी परनायिका मुखनुम्वन रूप अप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रयोग हुआ है और अप्रस्तुतसाधारणधर्म होने के कारण अप्रस्तुत रूप समारोप (आरोप) का न्यजक है—अत इसका समाधान करते कहते हें—) माना कि यहाँ (समासोक्ति में) छिष्ट, साधारण तथा साहरयगर्म विशेषणों के कारण प्रस्तुत व अप्रस्तुत वृत्तान्तों की प्रतीति होती है, किंतु रूपक तो तथ माना जा सकता है, जब इन दोनों में अप्रस्तुत की प्रधानता हो, जिस तरह 'विद्युत्रयन' में नयन (अप्रस्तुत) का प्राधान्य होने से वहाँ रूपक होता है, वैसे यहाँ ('रक्तश्रुप्वति' आदि स्थलों में) अप्रस्तुत के प्राधान्य की न्यवस्था करने में कोई नियामक नहीं दिखाई देता। जिससे उस नियामक तत्त्व (हेतु या गमक) के कारण (तदनुरोधात) हम इन स्थलों में भी अनुक्त अप्रस्तुत रूपसमारोप की प्रतीति ठीक वेंसे ही कर लें, जैसे अप्रस्तुतरूपसमारोप के साजात् वाचक हेतु के न होने पर भी हम 'त्व सेतुमन्यकृत' इत्यादि स्थल में प्रस्तुत (राजा) पर अप्रस्तुत (विष्णु) का रूपसमारोप कर लेते हैं। (भाव यह है, जिस तरह 'निरीच्य' वाले पद्य में 'नयन' के द्वारा निरीचण तथा 'वय्यागते' वाले पद्य में 'सेतुमन्यकृत्व' का प्रयोग अप्रस्तुत (दर्शक तथा विष्णु) को प्रधान बनाकर दर्शकत्व तथा विष्णुत्व का मेध प्व'राजा (प्रस्तुत) पर रूप समारोप करने में नियामक प्व गमक होता है, ठीक वेंसे ही इन तीन समासोक्ति वाले उदाहरणों में ऐसा कोई गमक नहीं, जो क्रमशः जार, कामुक तथा कुटुम्बी वाले तत्त्त्त

पिताप्रस्तुतव्यवहारसमारोपमात्रमिह चारुताहेतुः। यद्यपि प्रम्तुताप्रस्तुतवृत्तान्त-योरिह् श्रिष्टमाधारणविशेषणसमर्पितचोर्मिन्नपटोपात्तविशेषणयोरिव विशेष्यणेव साक्षावन्ययावस्ति समप्राधान्यम्, तथाष्यप्रस्तुतवृत्तान्तान्ययानुरोवान्न प्रस्तु- अ तेऽप्रस्तुतस्वपसमारोपोऽङ्गीकार्य । तथा हि—यथा प्रस्तुतविशेषये नास्त्यप्रस्तुत-वृत्तान्तस्यान्यययोग्यता तथेव वाऽप्रस्तुनेऽपि जाराटो नाम्ति प्रस्तुतवृत्तान्तस्या-

अप्रस्तुत को प्रधान चना है, जिससे चन्द्रमा, वन्दुक तथा वृत्तों पर उनके तत्तत् घर्म का समारोप माना जाय।)

इसिंहण यह स्पष्ट है कि समासोक्ति अलकार में चमरकार का कारण प्रस्तुत पर केवल अप्रस्तुत का व्यवहार समारोप ही (रूपसमारोप नहीं ) माना जाना चाहिए, जो तत्तत

प्रकार के विशेषण के कारण च्यजित होता है।

(पूर्वपत्ती को पुन यह शका हो सकती है कि यद्यपि यहाँ 'विद्युतयन' की भौति समासगत श्रीत (शाब्द) अप्रस्तुतव्राधान्य नहीं पाया जाता, तथापि अप्रस्तुतवृत्तान्त की प्रतीति विशेषण के सामर्थ्य से हो ही रही है और उसका आर्थ प्राधान्य तो हे ही। ऐसी शका को उपस्थित कर इसका समाधान करते है।

यद्यपि समासोक्ति के इन स्थलों में रिलप्टिविशेषणसाम्य या साधारणिवशेषण साम्य के कारण प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्त की प्रतीति ठीक वैसे ही हो रही है, जंसे तत्तत् वृत्तान्त के लिए भिन्न (अरिलप्ट अलग २) पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त किये गये हों तथा उनका साचात् अन्वय विशेष्य (प्रस्तुताप्रस्तुत दोनों के साथ न कि केवल प्रस्तुत) के साथ घटित हाता है, अत दोनों का समप्राधान्य हो जाता है, तथापि प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अप्रस्तुत का स्वय सारोप नहीं माना जा सकता।

(भाव यह है, 'रक्तरचुम्वित चन्द्रमाः' इत्यादि स्थलों में रिलप्टादिविशेषणों के द्वारा ज्यजित परनायिका मुखचुम्बनादिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त प्रथम चण में ही अप्रस्तुत के रूप में प्रतीत नहीं होता, जिससे हम अप्रस्तुत जारादि का आरोप प्रस्तुत चन्द्रादि पर कर भ सकें। हमें इस अप्रस्तुतवृत्तान्त की प्रतीति तटस्थ रूप में होती है तथा तदनन्तर जार-खादिविशिष्ट अनुरागपूर्वकवदनचुम्बनादिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रस्तुत चन्द्रादिवृत्तान्त पर ब्यवहार समारोप होता है। इसी को स्पष्ट करते फिर कहते है।)

हम देखते हैं कि जिस तरह प्रस्तुत विशेष्य (चन्द्रादि) में अप्रस्तुत वृत्तान्त (जारवृत्तान्तादि) की अन्वययोग्यता नहीं है (क्योंकि वह समप्रधान है), ठीक इसी तरह अप्रस्तुत जारादि में भी प्रस्तुत वृत्तान्त (चन्द्रिनशावृत्तान्त) की अन्वययोग्यता नहीं। (यहाँ उत्तरपत्ती ने इस शका को मानकर समाधान किया है कि प्रस्तुत चन्द्रादि- वृत्तान्त का अप्रस्तुत जारादिवृत्तान्तरूप धर्मी में अन्वय माना जा सकता है। इसी शका को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि वस्तुत न तो प्रस्तुत ही अप्रस्तुतवृत्तान्त का अन्वयी (धर्मी) है, न अप्रस्तुत ही प्रस्तुत वृत्तान्त का अन्वयी है। किसी में भी एक दूसरे के साथ अन्वित होने की योग्यता नहीं पाई जाती। इसीलिए दोनों अर्थ समप्रधान हैं। ऐसा मानने पर पूर्वपत्ती फिर एक शका उठा सकता है कि यदि किसी में दूसरे के साथ अन्वित होने की योग्यता नहीं है, तो फिर किसी का भी किसी के साथ अन्वय न होगा। इसी का समाधान करते कहते हैं।)

टिप्पणी-अलकारचन्द्रिका के निर्णयसागर सस्करण में यह पक्ति अशुद्ध छपी है - 'यथा '

न्त्रययोग्यता । एवं च समप्रधानयोः प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोरन्यतरस्यारोपेऽवश्य-मभ्युपगन्तव्ये श्रुत एव प्रस्तुतेऽप्रस्तुतवृत्तान्तस्यारोपश्चान्ताद्देतुरिति युक्तम् । नन्वेवं सति विशेषणसान्यावप्रस्तुतस्य गन्यत्वे समासोक्तिः ।

> 'विशेषणाना साम्येन यत्र प्रस्तुतवर्तिनाम्। अप्रस्तुतस्य गम्यत्व सा समासोक्तिरिज्यते॥'

इत्यादीनि प्राचीनाना समासोक्तिलक्षणानि न सगच्छेरन् । प्रस्तुते श्लिष्टनाधार-णादिक्षपविशेषणसमर्पितानुरागपूर्वकवदनचुम्बनाद्यप्रस्तुतवृत्तातसमारोपमात्रस्य चारुताहेतुत्वाभ्युपगमेन विशेषणसाम्यकृतकामुकाद्यप्रस्तुतधर्मिव्यञ्जनानपेक्षणा-दिति चेत्—उच्यते, स्वकृपतोऽप्रस्तुतवृत्तान्तस्थारोपो न चारुताहेतु , कित्व-

नास्त्यप्रस्तुतवृत्तान्तस्यान्वयायोग्यता' प्रस्तुतवृत्तान्तस्यान्वययोग्यता ।' यहाँ पहले वाक्याश में 'अन्वयायोग्यता' पाठ है, दूसरे में 'अन्वययोग्यता'। यह गळत पाठ है। वस्तुत यहाँ दोनों पक्षों में योग्यतारूपविनिगमक का अभाव वताना इष्ट है, जो इस पाठ से प्रनीत नहीं होता। कुम्भकोगम् से प्रकाशित कुवलयानद में यह पाठ दोनों स्थानों पर 'अन्वययोग्यता' है, जो दोनों वाक्याशों में 'नास्ति' के साथ अन्वित होकर 'योग्यतारूप विनिगमकविरह' की प्रतीति कराता है। (दे० कुवलयानद [रसिकरिजनी टीका सिहत] प्र० १०५)

जय दोनों पत्त समप्रधान है, तो हमे प्रस्तुतवृत्तान्त या अप्रस्तुतवृत्तान्त में से किसी न किसी एक पत्त का दूसरे पर आरोप अवश्य मानना होगा (अन्यथा ऐसा वर्णन किसी करता), हम देखते हैं कि कान्यवाक्यार्थ से हमें सर्वप्रथम प्रस्तुत मृत्तान्त की ही प्रतीति होती है, अतः श्रुत प्रस्तुत वृत्तान्त का आरोप चमस्कार का कारण है, ऐसा सिद्धान्त मानना ठीक जान पड़ता है।

(पूर्वपत्ती फिर एक प्रश्न पृछ्ता है कि यह आराप तो धर्मिविशिष्टतारिहत न्यापार का भी हो सकता है, साथ हो आप जो धर्मिविशिष्ट न्यापार का न्यवहार समारोप मानते है, वह तो प्राचीन आलकारिकों के समासोक्ति के लक्षण से ठीक नहीं मिलता। हम प्रतापरुदीयकार विद्यानाथ का निम्न लक्षण ले हैं।)

पूर्वपत्ती की शका है कि आपके मत को मानने पर तो प्राचीनों का यह मत कि 'विशेपणसाम्य से अप्रस्तुत के न्यजित होने पर समासोक्ति होती है,' 'जहाँ प्रस्तुत के लिए प्रयुक्त विशेपणों के साम्य से अप्रस्तुत की न्यञ्जना हो, वहाँ समासोक्ति होती है' ये प्राचीन आलकारिकों के लज्ञण ठीक नहीं वैठेंगे। हम देखते है कि इनके मतानुमार सिष्ट या साधारण विशेपणों के द्वारा प्रत्यायित 'प्रेमपूर्वक मुखजुवन' आदि अप्रस्तुतवृत्तान्त के समारोप में ही चारताहेतु माना जा सकता है, फिर तो विशेपणपाम्य के कारण प्रतीत जारादि अप्रस्तुत धर्मों की न्यञ्जना को कोई जरूरत है ही नहीं (जब कि आप-सिद्धान्त-पत्ती-जारादि अप्रस्तुत धर्मों की न्यञ्जना होना भी जरूरी मानते हैं)-यदि पूर्वपत्ती यह पृका करे तो इसका उत्तर यों दिया जा सकता है। अप्रस्तुतवृत्तान्त का स्वरूपत आरोप किसी भी चमत्कार को उत्पन्न नहीं करता। यहाँ चमत्कारप्रतीति तमो हो पाती है, जब कि अप्रस्तुत कामुकादि से संबद्ध होकर (तद्धमिविशिष्ट होकर) वह न्यग्यरूप अप्रस्तुत-वृत्तान्त पर आरोपित किया जाय। ऐसा होने पर ही वह रसानुगुण हो सकेगा। (भाव यह है, यदि हम यह माने कि चन्द्रमा पर प्रेमपूर्वक निशावटनजुम्बन

प्रस्तुतकामुकादिसविध्यत्वेनावगम्यमानस्य तस्यारोपः तथाभूतस्येव रसानुगुण-त्वात् । न च तावदवगमने विशेषणपदानां नामर्थ्यमस्ति । अतः रलेषादिमहिम्ना विशेषणपदेः स्वरूपतः समर्पितेन वदनचुम्वनादिना तत्सविधिन कामुकादाव-' भिव्यक्ते पुनस्तदीयत्वानुसधान तत्र भवति । यथा स्वरूपतो दृष्टेन राजाश्वादिना तत्सविधिन राजादो स्मारिते पुनरश्वादो तदीयत्वानुसधान तद्वदिति विशेषण-साम्येन वाच्योपस्कारकस्याप्रस्तुतव्यञ्चनस्यास्त्यपेक्षा । अत एव शिर्ष्टविशेषणा-यामिव साधारणविशेषणायामप्यप्रग्तुतव्यवहारसमारोप इत्येव प्राचीनाना प्रवादक्तन्दुके व्यावलात्कुचभारत्वादिविशिष्टवित्तासेव्यत्यस्य कामुकसविध्यत्वेनेव समारोपणीयत्वात् । स्वरूपत कन्दुकेऽपि तस्य सत्त्वेनाममारोपणीयत्वात् ।

कि च सारूप्यनिबन्धनत्वेनोवाहताया समासोक्तावप्रम्तुतवृत्तान्तस्याशव्दा-र्थस्याप्रस्तुतवृत्तान्तरूपेणेवावगम्यतया तेन रूपेणेव तत्र समारोपसिद्धेरन्यत्रापि तथैव युक्तमिति युक्तमेव प्राचीनाना लक्षणमिति विभावनीयम् ॥ ६१ ॥

किया का आरोप पाया जाता है, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि चन्द्रमा ( अचेतन पदार्थ ) निशा ( अचेतन पदार्थ ) का चुम्यन करता है, यहाँ तभी चमस्कार माना जा सकता है, जब हम चन्द्रमानिशावृत्तान्त पर इस वृत्तान्त का आरोप करें कि कोई कामुक उपपति किसी परकीया के मुख का सानुराग चुवन कर रहा है। ऐसा मानने पर यहाँ रति की प्रतीति होगी, तथा यही अर्थ रमानुगण हो सकता है। यदि कोई यह कहे कि तत्तत् विशेषणों से ही यह प्रतीति हो जायगी, तो इसका उत्तर यह है कि विशेषण पदों में उस जारत्वादिविशिष्ट वदनचुवनादि की । व्यक्षना कराने की शक्ति नहीं है। वस्तुतः श्लेपादि के कारण पहले तो उन उन प्रस्तुतपरक विशेपणों से हमं अप्रस्तुत वदनचुम्यनादि की प्रतीति होती है, तब इस वदनचुम्बनादि के द्वारा तत्सवधी चेतन न्यक्ति कामुकादि न्यक्षित होता है, तदनतर फिर हम 'यह वदनचुम्बनादि कामुकादि का है' इस प्रतीति पर पहुँचते हैं। दृष्टान्त के लिए मान लीजिये, हमने कोई राजा का घोड़ा (राजाश ) जैसा पदार्थ देखा, तव हम उस घोड़े आदि को देखकर एक दम उसके सवंधी राजादि का स्मरण करते हैं और फिर पुनः राजा के साथ उस घोड़े का सवध जोड़कर 'यह राजा का घोड़ा है' ऐसा अनुभव प्राप्त करने हैं, ठीक इसी तरह विशेषणसाम्य के द्वारा वाच्यार्थ के द्वारा उपस्कृत अप्रस्तुत ( जारादि ) की व्यक्षना का होना जरूरी होता है। इसलिए प्राचीनों का ऐसा मत रहा है कि श्ठिप्टविशेषणा समासोक्ति की तरह साधारण विशेषणा समासोक्ति में भी अप्रस्तुत ब्यवहार समारोप पाया जाता है । 'ब्यावल्गकुचभार' , भादि पद्य में कंदुक के 'ब्यावल्गत्कुचभारत्वादिविशिष्ट वनिता के द्वारा सेवित किया जाना रूप' विशेषण का कामुक से सवन्ध जोड़कर ही अप्रस्तुत (कामुकवृत्तान्त) का प्रस्तुत (कडुकबृत्तात) पर व्यवहार समारोप हो सकता है। वैसे ये विशेषण कन्दुक में भी पाये जाते हैं, पर इनका आरोप तभी हो सकता है, जब वह अप्रस्तुत कामुक सबन्ध से युक्त हो अन्यथा नहीं। साथ ही सारूप्यनिवधना समासोक्ति में भी अप्रस्तुतवृत्तात् ( जैसे 'पुरा यत्र स्रोतः' पद्य में कुटुवियों की समृद्धासमृद्धि ) वाच्यार्थ नहीं है, अतः उसकी प्रतीति अप्रस्तुतपृत्तातरूप में ही होती है तथा इसी रूप में उसका समारोप प्रस्तुतवृत्तात ( चितिरुह्घनविरलभावविपर्यास) पर होता है, ठीक यही वात समासोक्ति के अन्य स्थलों में भी मानना ठीक है, सतः प्राचीनों का छन्नण ठीक ही है, यह ध्यान देने योग्य है।

## २४ परिकरालङ्कारः

# अलङ्कारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे । सुधांशकलितोत्तंसस्तापं इरत् वः शिवः॥ ६२॥

अत्र 'सुघांशुकलितोत्तंसः' इति विशेषणं तापहरणसामध्योभिप्रायगर्भम् । यथा वा ( कुमार॰ ३।१० )---

तव प्रसाटात्कुसुमायुघोऽपि सहायमेकं मघुमेव लञ्जा। कुर्यो हरस्यापि पिनाकपागोर्घेर्यच्युति के मम घन्विनोऽन्ये॥

अत्र 'पिनाकपागोः' इति ह्रविशेषण 'कुसुमायुघ' इत्यर्थलभ्याहमर्थविशेषणं च सारासारायुघत्वाभित्रायगर्भम् ।

यथा वा---

सर्वाग्रुचिनिधानस्य कृतन्नस्य विनाशिनः। शरीरकस्यापि कृते मृढाः पापानि कुर्वते॥

#### २४ परिकर खलंकार

६२—जहाँ किसी प्रकृत अर्थ से संवद्ध विशेष अभिप्राय की व्यंजना कराने के लिए किसी विशेषण का प्रयोग किया जाय, वहाँ परिकर अलकार होता है। जैसे चन्द्रमा के द्वारा सुशोभित सिर वाले शिव आप लोगों के संताप को दूर करे।

टिप्पणी—परिकार का लक्षण यह है — 'प्रकृतार्थों पपादकार्थ व्यक्षक विशेषणारवं परिकर क्षणम् ।' परिकर अलकार में ध्विन नहीं होती, क्यों कि यहाँ व्यग्यार्थ वाच्यार्थ का उपस्कारक होता है। अत. ध्विन का वारण करने के ही लिए 'प्रकृतार्थों पपादक' विशेषण का प्रयोग किया गया है। हेतु अलकार के वारण के ही लिए 'व्यक्षकत्व' का समावेश किया गया है, क्यों कि हेतु में 'व्यक्षकत्व' नहीं होता, वहाँ 'वीधकत्व' होता है। परिकराकुर अल्कार के वारण के लिए ल्यक्षण में 'विशेषण' का निवेश किया गया है, क्यों कि परिकराकुर में विशेष्य का प्रयोग 'साभिप्राय होता है।

यहाँ 'सुधांशुकलितोत्तंसः' पद 'शिवः' का विशेषण है, जिसका प्रयोग इसलिए किया गया है कि शकर में ताप को मिटाने की शिक्ति है, नयोंकि शीतल 'चन्द्रमा उनके मस्तक पर स्थित है, इस अभिप्राय की प्रतीति हो सके।

अथवा जैसे—

कुमारसंभव के तृतीय सर्ग में कामदेव इन्ड से कह रहा है—'हे देवेन्ड, तुन्हारी कृपा से अकेले वसत को साथ पाकर छुसुमायुध होने पर भी में दिनाक धनुप को धारण करने वाले शिव तक के धैर्य का भग कर हैं, दूसरे धनुर्धारी तो मेरे क्षागे क्या चीजें हैं?

यहाँ महादेव के लिए प्रयुक्त विशेषण 'पिनाकपाणि' तथा 'कुर्यो' किया के द्वारा अर्थलभ्य (आचिस) 'अह' के विशेषण 'कुसुमायुध' के द्वारा कवि पिनाक धनुप के वल्रशाली होने तथा पुर्पों के धनुप के निर्धल होने की प्रतीति कराना चाहता है। अतः यहाँ परिकर अलकार है।

**अथवा जैसे**—

'यह तुन्छ शरीर समस्त अपवित्रता का घर है तथा छुनम्न एवं स्निक है, फिर भी मूर्य (अज्ञानी) छोग इसके लिए तरह तरह के पाप कर्म करते रहते हैं।' अत्र शरीरविशेषणानि तस्य हेयत्वेनासरक्षणीयत्वाभिप्रायगर्भाणि।

यथा वा—

व्यास्य नैकतया स्थितं श्रुतिगण, जन्मी न वल्मीकतो, नाभो नाभवमच्युतस्य, सुमहद्भाष्यं च नाभाषिपम् । चित्रार्थो न वृहत्कथामचकथ, सुत्राम्णि नासं गुरु-देव । त्वद्गुणवृन्दवर्णनमह कर्तुं कथं शक्रुयाम् १॥

अत्र 'श्रुतिगण व्यास्यम्' इत्यादीनि विशेषणानि स्वस्मिन् व्यासाद्यसाधारण-कार्यकर्तृत्वनिषेधमुखेन 'नाहं व्यासः' इत्याद्यभिप्रायगर्भाणि । तत्राद्ययोग्द्वाह-रणयोरेकेक विशेषणम् , समनन्तरयो' प्रत्येक चहूनि विशेषणानि । तत्रापि प्रथमोदाहर्गो सर्वाणि विशेषणान्येकाभिष्रायगर्भाणि पदार्थम्पाणि च द्विती-योदाहर्गो भिन्नाभिष्रायगर्भाणि वाक्यार्थम्पाणि चेति भेदः । एतेषु व्यङ्गश्यार्थ-सद्भावेऽपि न ध्वनिव्यपदेश । शिवस्य तापहर्गो, मन्मथस्य केमुतिकन्यायेन

यहाँ शरीर के साथ जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, वे सब साभिष्राय हैं, क्योंकि उनसे शरीर की तुच्छता (हेयरब) तथा अरचणीयता की प्रतीति होती है। अथवा जैसे—

कोई किव राजा से कह रहा है, हे देव, यताओ तो सही में आपके गुणसमूह का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ—मैंने न तो एक वेद को अनेक शाखा में विस्तारित ही किया है (मैं वेदच्यास नहीं हूँ), न में वरमीक से ही जन्मा हूँ, (में वारमीकि भी नहीं हूँ), मैं विष्णु की नाभि से पैदा नहीं हुआ हूँ (में ब्रह्मा नहीं हूँ), न मेंने महाभाष्य की ही रचना की है (मैं महर्षि पतजिल या भगवान् शेप भी नहीं हूँ), मैंने सुदर अर्थों वाली बृहत्कथा भी नहीं कही है (में गुणाब्य या शिव नहीं हूँ), और न में देवराज इन्द्र का गुरु ही रहा हूँ (मैं बृहस्पति भी नहीं हूँ)।

यहाँ 'श्रुतिगणं च्यास्थ' इत्यादि विशेषणों के द्वारा वेदच्यास आदि तत्तत् च्यक्ति के असाधारण कार्य को वताकर उनके कर्तृत्व का अपने लिए निपेध करने से 'नाह च्यास' (में क्यास नहीं हूँ) इत्यादि तत्तत् अभिप्राय की प्रतीति होती है। प्रथम दो उदाहरणों से वाद के दो उदाहरणों का यह भेद है कि वहाँ एक एक ही साभिप्राय विशेषण पाया जाता है, जब कि इन दो ('सर्वाश्चि' तथा व्यास्थ नैकतया') उदाहरणों में अनेक अभिप्रायगर्भ विशेषण प्रयुक्त हुये हैं। इन पिछले दो उदाहणों में भी परस्पर यह भेद है कि प्रथम ('सर्वाश्चि' आदि) में समस्त विशेषण एक ही अभिप्राय के व्याक हैं तथा पदार्थरूप हैं, जब कि द्वितीय ( 'व्यास्थं' इत्यादि ) में सभी विशेषण अलग अलग अभिप्राय से गिमत हैं तथा वाक्यार्थरूप हैं। यद्यपि इन स्थलों में व्यग्यार्थ की प्रतीति होती है, तथापि ये ध्वनिकान्य के उदाहरण नहीं हैं, अपित यहाँ अपरांगगुणीमूत व्यग्य ही है। इसका कारण यह है कि यहाँ व्यग्यार्थ वाच्य का पोपक यन जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए उपर्युक्त चारों उदाहरणों में तत्तत् व्यग्यार्थ तत्तत् वाच्यार्थ का उपस्कारक कैसे वन गया है, इसे वताते हैं। 'सुधाश्चकलितो॰ इत्यादि पद्यार्थ में दिव तापहरण रूप वाच्यार्थ के उपस्कारक हैं, इसी तरह 'तव प्रसादात्' में कामदेव कै सुतिकन्याय से समस्त धनुधारियों के भजकत्व रूप

सर्वधिन्वधेर्यभक्षकत्वे शरीरसंरक्षणार्थपापमाचरतां मूढत्वे, स्वस्य वर्णनीय-राजगुणकथनाशक्तत्वे च वाच्य एवोपस्कारकत्वात्। अत एव व्यङ्ग-यार्थस्य वाच्यपरिकरत्वात् परिकर इति नामास्यालङ्कारस्य। केचित्तु-निष्प्रयोजनविशेष-णोपादानेऽपुष्टार्थत्वदोपतयोक्तत्वात् सप्रयोजनत्वं विशेषणस्य दोपाभावमात्रं न कश्चिदलङ्कारः। एकनिष्ठतादृशानेकविशेषणोपन्यासे परं वैचित्र्यविशेषात्परिकर इत्यलङ्कारमध्ये परिगणित इत्याहुः। वस्तुतस्त्वनेकविशेषणोपन्यास एव परिकर इति न नियमः। रलेपयमकादिष्वपुष्टार्थदोपाभावेन तत्रैकस्यापि विशेषणस्य साभिशायस्य विन्यासे विच्छित्तिविशेषसङ्गावात् परिकरत्वोषपन्तेः।

अतियजेत निजां यदि देवतामुभयतश्च्यवते जुपतेऽप्यघम्। क्षितिभृतेव सदैवतका वय वनवताऽनवता किमहिद्रहा॥

यथा वा-

वाच्यार्थ के, शरीर की रचा के लिए पाप करते लोग मूर्जत्वरूप वाच्यार्थ के तथा किव राजा के गुण कहने में अशक्तत्वरूप वाच्यार्थ के उपस्कारक हो गये हैं। (भाव यह है, तत्तत् विशेज्य जिसके लिए साभिप्राय विशेषण का प्रयोग किया गया है, स्वयं वाच्यार्थ के उपस्कारक होने के कारण तत्तत् विशेषण तथा उनसे न्यजित न्यग्यार्थ भी उसके अग (उपस्कारक) वन जाते हैं।)

इसीलिए इस अलंकार का नाम परिकर है, क्यों कि यहाँ व्यग्यार्थ वाच्यार्थ का परिकर (पोपक) पाया जाता है। कुछ विद्वान् इसे अलग से अलंकार नहीं मानते, उनका कहना है कि काक्य में निष्प्रयोजन विशेषण का प्रयोग तो होना ही नहीं चाहिए, क्यों कि निष्प्रयोजन विशेषण होने पर वहाँ अपुष्टार्थत्व दोप होगा, अतः सप्रयोजन (साभिप्राय) विशेषण का होना अलंकार न होकर दोपाभावमात्र है। यदि परिकर कहीं होगा तो वहीं हो सकता है, जहाँ एक ही विशेष्य के लिए अनेक साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग हो, क्यों कि ऐसे प्रयोग में विशेष चाक्ता पाई जाती है। इसलिए अनेक साभिप्राय विशेषणों के एक ही विशेष्य के लिए किए गये प्रयोग को ही अलंकारों में गिना गया है। ग्रन्थकार को यह मत अभिमत नहीं। वे कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अनेक साभिप्राय विशेषणों के प्रयोग में ही परिकर माना जाय। हम देखते हैं कि श्लेष, यमक आदि में अपुष्टार्थदोप के अभाव के कारण जहाँ एक भी विशेषण का साभिप्राय प्रयोग हो, वहाँ चमत्कारविशेष के कारण परिकरत्व की उपपत्ति होती है।

टिप्पणी—जगन्नाथ पटितराज उक्त पूर्वपक्ष को मानते ए। व परिकर में अनेक विशेषणों का साभिप्रायत्व होना आवश्यक भानते हैं। इसका सकेत उनकी निम्न परिभाषा में 'विशेषणानां' पर का बहुवचन है।

'विशेषणाना साभिप्रायत्व परिकर ।' ( रमगनाधर पृ० ५१७ )

माथ ही वे दीक्षित के इस मत का भी राण्डन करते हैं कि जहाँ इलेपयमकाि के कारण एक तिभिन्नाय विशेषण भी पाया जाता हो, वहाँ परिकर मानना ही होगा। (दे०वही ए० ५१९-५२१) जैसे निम्न पद्य में—

कृष्ण नन्दादि गोर्पों से कह रहे हैं .—'जो व्यक्ति अपने निजी देवता को छोड़कर अन्य देवता की पूजा करता है, वह दोनों छोकों से पतित होता है तथा पाप का भागी अत्र हि पुरुहूतपूजोचुक्तान्नन्दादीन्त्रति भगवतः कृष्णस्य वाक्ये 'गोवर्धः गिरिरेव चास्माक रक्षकत्वेन देवतिमिति स एव पूजनीय', न त्वरक्षकः पुरुहूत इत्येव परम्, वनवतेति गोवर्धनिगरेविंशोपण, काननवन्त्वान्निर्छरादिमन्त्वाच पुष्मूलफलतृणजलादिमिरारएयकानामस्माकमसमद्धनानां गवां चायमेव रक्षक इत् भिन्नायगर्भम्। एवमत्र साभिन्नायकिविशोपणविन्यासस्यापि विच्छित्तिविशोपवश दस्य साभिन्नायस्यालद्धारत्वसिद्धावन्यत्रापि 'सुधाज्ञुकलितोत्तस' इत्यादी तस्य सामाभा न निवार्यते। अपि च एकपदार्थहेतुक काव्यलिङ्गमलद्धार इति सर्समतं, तद्वदेकस्यापि विशोपणस्य साभिन्नायस्यालद्धारत्वं युक्तमेव॥ ६२॥

२४ परिकराद्धरालद्वारः

साभित्राये विशेष्ये तु भवेत् परिकराङ्कुरः । चतुर्णो पुरुपार्थानां दाता देवश्रतुर्भुजः ॥ ६३ ॥

वनता है। हम लोग तो वन से युक्त गोवर्धनपर्वत के कारण ही सदैवत है (यही हमा देवता है), हमें अपनी रक्ता न करने वाले (अनवता—अरक्तक) इन्द्र से क्या मतलव '

यह इन्द्रप्जा में सल्प्न नन्दादि के प्रति कृष्ण की उक्ति है। यहाँ वाच्यार्थ यह है। 'गोवर्धनपर्वत ही रक्तक होने के कारण हमारा देवता है, अत वही पूजनीय ह, न। अरक्तक इन्द्र'। यहाँ 'वनवता' यह पद गोवर्धनपर्वत (चितिमृता) का विशेषण है इस पद से यह अभिप्राय व्यंजित होता है कि वनवाला तथा निर्द्रोरों वाला होने के कार यही हम वनवासियों तथा हमारे धन, गायों, की पुष्प, मूल, फल, तृण, जल आदि! रक्षा करता है। हम देखते हैं कि यहाँ एक ही साभिप्राय विशेषण का विन्यास पाया जात है, किंतु वह भी विशेष चमत्कारजनक है, अत इस साभिप्राय विशेषण का अलकारत्व सि हो ही जाता है। इतना होने पर अन्यत्र भी एक साभिप्राय विशेषण होने पर 'सुधार किंतत्तिस्तः' आदि स्थलों में परिकरत्व का निवारण नहीं किया जा सकता। साथ ही ए दलील यह भी दी जा सकती है कि जय सभी विद्वान् एकपदार्थहेतुक काव्यलिंग इ अलकार मानते हैं, तो उसी तरह केवल एक ही विशेषण के साभिप्राय होने पर अलकारत्व मानना उचित ही होगा।

टिप्पणी—एकपदार्थहेतुक काव्यकिंग निम्न पद्य में है। इसकी व्याख्या काव्यकिंग के प्रकर में देखें —

> भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु भवते रुद्राचमाले शुमं, हा सोपानपरपरे गिरिसुताकांतालयालंकृते । अद्याराधनतोपितेन विसुना युष्मत्सर्पयासुखान लोकोच्छेदिनि मोचनामनि महामोहे निलीयामहे ॥

#### २५ परिकराकुर अलकार

६२—जहाँ विशेष्य का प्रयोग साभिप्राय हो, वहाँ परिकराकुर अलंकार होता है। जैसे भगवान् चतुर्कुज चारों पुरुपार्थों ( धर्म, अर्थ, काम और मोज ) के देने वाले हैं। टिप्पणी—प्रकृतार्थोपपादकार्थंक्यक्षकविशेष्यत्व परिकराकुरलक्षणम्। • अत्र 'चतुर्भुज' इति विशेष्य पुरुपार्थचतुष्टयदानसामध्योभिप्रायगर्भम् । यथा वा—

फणीन्द्रस्ते गुणान्वक्तुं; लिखितु हेहयाधिपः। द्रष्टुमाखण्डलः शक्तः, काहमेप, क ते गुणाः ?॥ 'फणीन्द्रः' इत्यादिविशेष्यपदानि सहस्रवदनाद्यभिप्रायगर्भाणि ॥ ६३॥

२६ श्लेपालङ्कारः

नानार्थसंश्रयः इलेपो वर्ण्यावर्ण्याभयाश्रितः। सर्वदो माधवः पायात् स योडगं गामदीधरत्॥ ६४॥ अब्जेन त्वनमुखं तुल्यं हरिणाहितसक्तिना।

यहाँ किव के द्वारा प्रयुक्त 'चतुर्शुज' विशेष्य इस अभिप्राय से गर्भित है कि विष्णु 'चार हाथ वाले होने के कारण चारों पुरुपायों को देने में समर्थ हैं।

अथवा जैसे-

कोई किस किसी राजा से कह रहा है—हे राजन्, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में (सहस्रजिद्व) रोप ही समर्थ हैं, उनको लिखने में (सहस्रभुज) कार्तवीर्योर्जुन तथा देखने में (सहस्रनेत्र) इन्द्र समर्थ हैं। कहाँ तुम्छ में और कहाँ तुम्हारे इतने असख्य गुण?

यहाँ 'फणीन्द्र' 'हैहयाधिप' तथा 'आखण्डल' शव्ट सहस्रवद्नत्व, सहस्रवाहुत्व तथा सहस्रनेत्रत्व की प्रतीति कराते हैं। अत यहाँ तत्तत् विशेष्य का साभिप्राय प्रयोग है। इस उदाहरण में पहले वाले उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ एक ही साभिप्राय विशेष्य का विन्यास है, यहाँ अनेक साभिप्राय विशेष्यों का।

#### २६ श्लेप श्रलद्वार

६४—जहाँ वर्ण्य, अवर्ण्य या वर्ण्यावर्ण्य अनेक अथाँ से सवद्ध नानार्थक शब्दों का ने प्रयोग हो, वहाँ रुलेप अलङ्कार होता है। (यह तीन प्रकार का होता है —१-वर्ण्यानेक-विषय, २-अवर्ण्यानेकविषय, ३-वर्ण्यावर्ण्यानेकविषय—इन्हीं के क्रमशः उदाहरण हैं।)

(१) समस्त वस्तुओं के देनेवाले माधव, तुम्हारी रचा करें, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत

तथा पृथ्वी को धारण किया। (विप्णुपच)

उमा (पार्वती) के पति शिव सदा तुम्हारी रहा करें, जिन्होंने गगा को (शिर पर) धारण किया। (शिवपद्य)

टिप्पणी-रमी तरह का प्रकृतक्षेप इस पद्य में है -

येन ध्वस्तमनोभवेन विटिजित्काय पुरास्त्रीहृतो, यश्रीद्वृत्तभुजंगहारवलयो गगा च योऽधारयत्। यस्याहु शशिमिट्छरोहर इति स्तुत्य च नामामरा, पायात्म स्वयमन्घकत्त्रयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः॥

(२) हे सुन्दरि, तुम्हारा मुख उस कमल (अटज) के समान है, जिसने सूर्य से प्रेम कर रक्ता है। (कमलपज्ञ)

हे सुन्दिर, तुम्हारा मुख उस चन्द्रमा (अब्ज ) के समान है, जिसने (कलङ्करूप में स्थित ) हरिण से आसिक कर रक्सी है। (चन्द्रपत्त )

# उचरद्वभूरिकीलालः शुशुभे वाहिनीपतिः ॥ ६५ ॥

अनेकार्थशब्दविन्यासः श्लेपः। स च त्रिविधः—प्रकृतानेकविषयः, अप्रकृतानेकविषयः, प्रकृतानेकविषयः, प्रकृताप्रकृतानेकविषयधः। 'सर्वदा' इत्यादिक्रमेणोदाहरणानि । तत्र 'सर्वदोमाधव' इति स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयोईरिहरयोः कीर्तनं प्रकृतश्लेपः। अव्ज कमलम् , अव्जधन्द्रः, तयोरूपमानमात्रत्वेनाप्रकृतयोः कीर्तनमप्रकृतश्लेपः। वाहिनीपतिः सेनापतिः समुद्रख्च। तत्र समित्रो शस्त्रप्रहारोत्पतद्रुधिरस्य सेनापतेरेव वर्णन प्रकृतमिति प्रकृताप्रकृतश्लेपः।

यथा चा---

त्रात' काकोवरो येन द्रोग्धापि करुणात्मना ।
पृतनामारणख्यातः स मेऽस्तु शरण प्रमु ॥
नीतानामाकुलीभाव लुन्धेभूरिशिलीमुखेः।
सद्यो वनदृद्धाना कमलानां त्वदीक्ष्यो॥

(३) वह सेनापित, जिसका रुधिर शखपात के कारण निकल रहा था, सुशोभित हो रहा था। (सेनापितपत्त)

वह समुद्र, जिसका जल उफन रहा था, सुशोभित हो रहा था। (समुद्रपत्त)

जहाँ अनेकार्य पाट्रों का विन्यास हो, वहाँ श्लेप होता है। यह तीन प्रकार का होता है—अनेक प्रकृतपदार्यविपयक, अनेकाप्रकृतपदार्यविपयक तथा अनेक प्रकृताप्रकृतपदार्थ-विपयक। 'सर्वदा' इत्यादि तीन श्लोकाधों के द्वारा क्रमशः एक एक का उदाहरण दिया गया है। प्रथम उदाहरण में 'सर्वदो माधव' इत्यादि के द्वारा स्तुतियोग्य प्रकृत (प्रस्तुत) विष्णु तथा शिव दोनों का वर्णन किया गया है, अत यहाँ दोनों के प्रकृत होने के कारण प्रकृतश्लेप है। दूसरे उदाहरण में अब्ज का एक अर्थ है कमल, अब्ज का दूसरा अर्थ है चन्द्रमा, ये दोनों सुन्दरी के मुख के उपमान हैं, अतः यहाँ दोनों अप्रकृतों का वर्णन पाया जाता है। यहाँ अप्रकृतश्लेप पाया जाता है। तीसरे उदाहरण में वाहिनीपित का अर्थ सेनापित तथा समुद्र दोनों है। यहाँ युद्धस्थल में शस्त्रपात से निकलते रुधिर वाले सेनापित का ही वर्णन प्रस्तुत है, अत प्रकृताप्रकृतश्लेप है।

अथवा जैसे —

### (१) प्रकृतन्छेष का उदाहरण

जिन करुणात्मा रामचन्द्र ने द्रोहकर्ता भयशून्य कौवे (जयन्त ) की भी रचा की, जो पवित्रनाम वाले तथा युद्धकौशल में प्रसिद्ध हैं, वे राम मेरे शरण वर्ने । (रामपत्त )

जिन करुणात्मा कृष्ण ने दोहकर्ता सर्प (कालिय) की भी रत्ता की तथा जो पूतना के मारने के लिए प्रसिद्ध हैं, वे कृष्ण मेरे शरण बनें। (कृष्णपत्त)

## (२) श्रप्रकृतऋष का उदाहरण

Ų.

हे सुन्दरि, तुम्हारे दोनों नेत्र उन कमलों के समान हैं, जो मधु के लोभी भौरों के द्वारा ज्यास हैं तथा जल में वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। (कमलपच )

हे सुन्दरि, तुम्हारे दोनों नेत्र उन हरिणों (कमल्र—एक विशेष जाति का हरिण)

## असावुदयमारूढः कान्तिमान् रक्तमण्डलः । राजा हरति लोकस्य हृदय मृदुलैः करैः ॥ इति ।

तत्राद्ये स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयो राम-कृष्णयोः श्लेपः । द्वितीये उपमानत्वेना-प्रकृतयोः पद्म-हरिणयोः श्लेपः । तृतीये 'राजा हरित लोकस्य' इति चन्द्रवर्णन-प्रस्तावे प्रत्यप्रोदितचन्द्रस्याप्रकृतस्य नवाभिषिक्तस्य नृपतेः श्लेपः । यद्त्र प्रकृताप्रकृतश्लेपोदाहर्णे शब्दशक्तिमृलध्वनिमिच्छन्ति प्राख्चः, तत्प्रकृताः भिधानमृलकस्योपमादेरलङ्कारस्य व्यङ्गयत्वाभिप्रायम् , नत्वप्रकृतार्थस्येव व्यङ्गयत्वाभिप्रायम् । अप्रकृतार्थस्यापि शब्दशक्त्या प्रतिपाद्यस्याभिष्वेयत्वाव-श्यंभावेन व्यक्त्यनपेक्षणात् । यद्यपि प्रकृतार्थे प्रकरणवलाष्मिटिति दुद्धिस्ये सत्येव पश्चात्रृपतितद्गाद्यधनादिवाचिना राजकरादिपदानामन्योन्यसंनिधानव-

ं े के समान हैं, जो व्याधों के द्वारा वाणों से ध्याकुछ बना दिये गये हैं तथा वन में वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। (हरिणपत्त )

# (३) प्रकृताप्रकृतरलेप का उदाहरण

उन्नतिशील सुन्दर राजा, जिसने समस्त देश को अनुरक्त कर रक्खा है, थोडे कर का प्रहण करने के कारण प्रजा के हृदय को आकृष्ट करता है। (राजपच)

उदयाचल पर स्थित लाल रंग वाला सुन्दर चन्द्रमा कोमल किरणों से लोगों के हृदय को आकृष्ट कर रहा है। (चन्द्रपत्त)

इन उपर्युक्त उदाहरणों में प्रथम उदाहरण में राम तथा कृष्ण दोनों की स्तुति अभीष्ट है, अत राम कृष्ण दोनों प्रकृत होने के कारण, प्रकृतरूप पाया जाता है। द्वितीय उदाहरण में कमल तथा हरिण दोनों नायिका के नेत्रों के उपमान हैं, वे दोनों अप्रकृत हैं, अतः यहाँ अप्रकृतक्षेप है। तीसरे उदाहरण में 'राजा हरित छोकस्य' के द्वारा चन्द्र-वर्णन कवि को अभीष्ट है, अत अभिनव उदित चन्द्रमा (अप्रकृत) तथा नवाभिषिक्त राजा ( मकृत ) का श्रेप पाया जाता है । प्राचीन आलकारिक ऐसे स्थलों पर जहाँ प्रकृत तथा भप्रकृत रुलेप पाया जाता है, (स्तेप अलङ्कार न मानकर) शब्दशक्तिम्लक ध्वनि मानते हैं। इसका एकमात्र अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रकृत तथा अप्रकृत पन्नों के वाच्यार्थ से प्रतीत उपमादि अलद्वार ध्यग्य होता है, वे शब्दशक्तिमुख्धवित का व्यवदेश इसिलए नहीं करते कि यहाँ अपकृत अर्थ भी व्यग्य (व्यक्षनागम्य ) होता है। अपकृत ( चन्द्रपत्तगत ) अर्थ के भी शब्दशक्ति के द्वारा प्रतिपाद्य होने के कारण उसमें अभिधेयाव ( वाच्यत्व ) अवश्य मानना होगा तथा उसके लिए व्यवना की कोई आवश्यकता नहीं। यदि पूर्वपत्ती (माच्य भालङ्कारिक) यह दलील दें कि यहाँ प्रकृतार्घ (राजविषयक प्राकरणिक अर्थ ) प्रकरण के कारण एकदम प्रथम चल में ही चुद्धिस्य हो जाता है, जब ु कि इसके बाद नृपति (राजा) तथा उसक द्वारा आहा धनादि (कर आदि) प्राकरणिक तत्तत् अर्थों के वाचक राज, कर आदि पदों के एक दूसरे से अन्वित होने के कारण उम-दस अर्थ के द्वारा अन्य किसी शक्ति के विकसित होनेपर अप्रकारिंगक (चन्द्रपत्त वाले) अर्थ की रफ़्ति होती है (अत वह व्यग्य हो जाता है), तो इस वलील का उत्तर यह है कि इतने भर से अप्राकरणिक अर्थ व्यंग्य नहीं हो जाता। क्योंकि जहाँ अभिधाशिक से लात्तत्तिद्विपयशक्त्यन्तरोन्मेपपूर्वकमप्रस्तुतार्थः स्फुरेत् । न चैतावता तस्य व्यङ्ग-यत्वम् , शक्त्या प्रतिपाद्यमाने सर्वथैव व्यक्त्यनपेक्षणात् । पर्यवसिते प्रक्त-तार्थाभिधाने पश्चात्स्फुरतीति चेत् ,-काम गृहरलेपो भवतु ।

किसी अर्थ की प्रतीति हो सकती है, वहाँ व्यजना की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पूर्वपत्ती पुन यह दछील दे कि यहाँ अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति प्राकरणिक अर्थ के साथ ही नहीं हो रही है, अपि तु वह प्राकरणिक अर्थ की प्रतीति के समाप्त होने पर प्रतीत होता है, (अत' अभिधा शक्ति या छेप केसे माना जाय), तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि यहाँ छेप ही है, हाँ वह गृह्छेप है, इसीलिए दूसरे (अप्राकरणिक) अर्थ की प्रतीति झटिति नहीं हो पाती।

टिप्पणी—आलकारिकों में प्रकृताप्रकृतिग्व वाले प्रकरण को लेकर अनेक वाट विवार हुए है। इन सब की जट मम्मटाचार्य का वार बचन है, जहाँ वे शब्दशक्तिमूलध्विन में अप्रकृतार्थ को व्यग्य मानते हैं। मम्मट के मत से अभिधाशक्ति के द्वारा केवल प्रकृत अर्थ (जैसे 'असाबुद्यमारुदः' में राजा वाला अर्थ) ही प्रतीत होता है, तदनन्तर अभिधाशक्ति के प्रकृत अर्थ में नियन्त्रित होने से व्यक्षना के द्वारा अप्रकृत अर्थ (चन्द्रमा वाला अर्थ) प्रतीत होता है। अत चन्द्रपक्ष वाला अर्थ भी व्यथ्य है, साथ ही उससे प्रतीत उपमा अलकार (उपमानोपमेयमाव) भी। मन्मट के मत से शब्दशक्तिमूलध्विन का लक्षण यों है —

## अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगार्थैरवाच्यार्थधीकृद्वधापृतिरक्षनम् ॥ (काव्यप्रकाश २ १९)

यहाँ 'अवाच्यार्थधीकृद्धधाप्टितरक्षनम्' से स्पष्ट है कि मम्मट को अप्रकृतार्थ का व्यग्यत्व अभोष्ट है। मम्मट के द्वारा उदाहत इस पद्य में —

भद्रात्मनो दुरिधरोहतनोर्विशालवंशोन्नतेः 'कृतशिलीमुखसग्रहस्य । यस्यानुपप्छतगते परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सतत करोऽभूत्॥

राजपक्ष प्रकृत है, हस्तिपक्ष अप्रकृत । मन्मट के मत में हस्तिपक्ष वाला अर्थ तथा हस्ति— राजोपमानोपमेयभाव दोनों व्यग्य है। इसीलिए गोविन्दठक्तर ने प्रदीप में स्पष्ट लिखा है कि में गजवाला अर्थ व्यक्षना से ही प्रतीत होता है —'अत्र प्रकरणेन 'मद्रास्मन' इत्यादिपदानां राज्ञि तद्व्ययोगये चार्थेऽभिधानियन्त्रणेऽपि गजस्य तद्व्ययोग्यस्य चार्थस्य व्यक्षनयेव प्रतीति । (प्रदीप पृ० ६९) गोविन्दठक्तर ने यही शब्दशक्तिमूल्ध्विन का (अर्थ-) स्त्रेप से क्या भेद है, इसे भी स्पष्ट किया है। वे वताते हैं कि इसका समावेश अर्थस्थेप में नहीं हो सकता (अर्थात् दोनों अर्थों की प्रतीति अभिधावित्त से ही नहीं हो सकती), वर्योकि अर्थस्थेप वहीं होगा जहाँ किव का तात्पर्य दोनों अर्थों में हो अर्थात् दोनों अर्थ प्रकृत हों, जहाँ किव का तात्पर्य एक ही अर्थ में हो, और वहाँ विशिष्ट-सामग्री के कारण (अप्रकृत) द्वितीयार्थ की प्रतीति मी होती हो तो वह व्यक्षना के ही कारण होती है।

ननूपमानोयमेयभावकरूपनाच्छुब्दश्लेषतो भेदेऽपि 'योऽसकृत्परगोत्राणां' इत्याद्यर्थश्लेषत कुतोऽस्य भेद । अर्थश्लेषे चोभयत्र शक्तिरेव न ब्यक्षनेति चेदुच्यते ।

यत्रोभयोरर्थयोस्तात्पर्यं स श्लेषः। यत्र स्वेकस्मिन्नेव तत्, सामग्रीमहिन्ना तु द्वितीयार्ध- प्रतीति सा व्यक्षनेति । (प्रदीप ए० ६९-७०)

जैसा कि हम जपर देखते हैं अप्पयदाक्षित को यह मत मान्य नहीं। वे प्रकृताप्रकृतार्थं हय प्रतीति में भी ध्वनित्व नहीं मानते, अपि तु अलकारत्व ही मानते हैं। उनके अनुसार दोनों अर्थ शक्ति (अभिया) से ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि तत्तत् शिष्ट पदार्थों का अप्रकृतार्थ में भी सकेत पाया जाता है, साथ ही अप्रकृतार्थ में मकेतप्रतीति न हो ऐसा कोई प्रतिवन्धक भी नहीं है। उसे ध्वनि केवल उपचारत कहा जाता है, इसलिए कि प्रकृत (उपमेय) तथा अप्रकृत (उपमान) का उपमानोपमेयभाव तथा उपमादि अलकार व्यक्षनागम्य होता है, अत अप्पयदीक्षित के मन में प्रकृत तथा अप्रकृत अर्थ दोनों वाच्य है, उपमादि अलकार व्यक्य। अप्पयदीक्षित तथा मन्मट की मरणियों के भेद को यों स्पष्ट किया जा मकता है।

मन्मट का नत -

रूप्ट शब्द '(अमिथा) प्रकृत वर्ष (ब्यक्षना) अप्रकृत अर्थे तथा अरुकार दीक्षित का मत —

िरुष्ट शब्द (अभिधा) प्रकृत अर्थ (अभिधा) अप्रकृत अर्थ (ब्यक्षना) अरुकार

इस विषय का वाद-विवाद मन्मर से भी प्राचीन है। आचार्य अभिनवग्रप्त ने ही लोचन में इस सवन्थ में चार मत दिये हैं। 'अन्नान्तरे कुसुमसमययुगसुपसंहरन्नज्ञभत ग्रीप्माभिधानः फुल्लमिलकाधवलादृहासो महाकालः' इस उदाहरण को आनन्दवर्धन ने शब्दशक्तिमूलध्विन के सन्वन्थ में उदाहत किया है। वहाँ आनन्दवर्धन स्पष्ट कहते हैं कि जहाँ सामग्री महिमा के सामर्थ्य से किसी अलकार की व्यक्षना हो वहाँ ध्विन होगी।

'यत्र तु सामर्थ्यात्तिसं सदलङ्कारान्तर शब्दशक्त्या प्रकाशते स सर्व एव ध्वनेर्विपयः।' (ध्वन्यालोक ए० २४१)

ऐसा प्रतीत होता है कि आनन्दवर्धन को अलकार का ही व्यन्यत्व अभीष्ट है, अप्रकृतार्ध का नहीं। अभिनवग्रुप्त ने इसी प्रसग में लोचन में चार मत दिये हैं।

- (१) प्रथम मत के अनुसार जिन लोगों ने इन अच्दों का स्टिष्ट प्रयोग देखा है, उनको प्रकृतार्थ की प्रतांति अभिषा से होती है, तब अभिषाशक्ति के नियन्त्रित हो जाने पर, अप्रकृत अर्थ की प्रतीति न्यक्षना से होती है।
- (२) दितीय मत के अनुसार दूसरे (अप्रकृत) अर्थ की प्रतीति भी अभिधा से ही होती है, किन्तु वह अभिधा महाकाल के सादृश्यात्मक अर्थ को साथ लेकर आती है, अत एसे व्यअनारूपा कहा जाता है (वस्तुत वह है अभिधा ही, अर्थात् अप्रकृत वाच्य ही है)।
  - (३) इन मत में भी दितीय अर्थ की उपस्थापक है तो अभिधा ही, किन्तु उम अर्थ की उपचार से ज्यान्यार्थ मानकर उम वृत्ति को भी ज्याना मान लेते हैं।
  - (४) यह नत दृसरे अर्थ की प्रतीति अभिथा से ही मानता है, वह व्याजना को जेवल अल्काराथ का ताथन मानता है। (कहना न होगा दीक्षित को यह मत मन्मत है।)

अभिनव उप्त को ये चारों मन पमन्द्र नहीं। उनका न्यय का मन न्यष्टन निर्दिष्ट नर्न है, फिर भी ये अप्राक्तरणिक अर्थ को भी व्यअनायन्य मानने जान पटते हैं, जिसका न्यष्ट निर्देश सर्वप्रथम मन्मट में मिलना है।

रमगगापरकार पण्डिनराज ने मी इसका विशव विवेचन करते हुए अपने नमे मन का उपन्यान किया है, उनके मन से अप्राकरिक अर्थ प्राय अभिधागन्य हा होना है, किन्तु हिसे स्पष्ट भी होते हैं जहाँ वे प्राच्य ध्विनवादों के मन से मन्तुष्ट है (अर्थात करों वे प्रप्राक्त कि मन से योगन्द अथवा बीजिक्स बार्कों का नानार्थन्यन में प्रयोग होने पर अप्रावरिक अर्थ की प्रतिनि में ब्यटना यापार हा होना है।

'एवमिप योगरुडिस्थले रूटिज्ञानेन योगापहरणस्य सक्छतन्त्रसिष्ठधा रुट्यनिध-करणस्य योगार्थालिगितस्यार्थोतरस्य व्यक्ति विना प्रतीतिर्दुरुपपादा' (न्सगगाधर ९० १४८) इत्यत्रेवाशिप्तरत्तेपो भवेत्। समित्येतत्तु कियाविशेषण सहार्थत्वेनाण्यु-पपन्नं वधूषु शिष्ठविशेषणार्थान्ययात्मक् द्रागप्रतीत साम्यार्थं नालम्यते। तस्मा-दर्थसोन्दर्यवलादेव तद्न्वयानुसंधानमिति गृद्धः रत्तेषः। तदनु तद्वलादेव "सम्य" श्व्यावस्य साधम्यार्थकलपनमिति वाच्यस्येवोषमालद्धारस्याद्भमय रत्तेप इत्यत्तं प्रपन्ने। तस्मात्सिद्ध रत्तेपत्रैविध्यम्। एव च रत्तेप प्रकारान्तरणापि द्विविवः सपन्नः। उदाहरणगतेषु 'अवजन्भीलाल-वाहिनीपत्या'दिशव्येषु परस्परविलक्षण पदभद्भमनपैद्यानेकार्थकोडीकारादभद्गरत्तेषः। 'सर्वदो माधवः', 'यो गद्भा', 'हरिणाहितसक्तिना' इत्यादिशव्देषु परस्परविलक्षण पदभद्भमपेद्य नानार्थकोडी-कारात् सभद्भरत्तेप इति। तत्र सभद्भरत्तेपः शव्दालङ्कारः। अभद्भरतेपस्त्यर्था-

जल की शोभा को धारण करती, पवन से उत्पन्न वेग के कारण चुन्ध तथा सारसों से युक्त लचमणा (सारसपचिणी) वाली वदी तलेयाँ, अत्यधिक वन्दरोंवाली, शोभायुक्त हनुमान् के द्वारा अपने वल के कारण चुन्ध वनाई हुई तथा राम और लच्मण से युक्त, वालमीकि की वाणी की समानता को धारण करती हैं।

यदि कोई यह कहे कि 'रम्या इति' इत्यादि पद्य में 'सम' पद के द्वारा साधर्म्यनिवंधन पाया जाता है, तो यह समाधान किया जा सकता है कि 'सम' यहाँ कियाविशेषण है तथा 'सह' अर्थ में उपपन्न नहीं होता। सियों के साथ श्ठिप्ट विशेपणों का अन्वय होने के पूर्व हमें एकदम साधर्म्य की प्रतीति नहीं हो पाती, अतः 'सम' के द्वारा साधर्म्य की उपपत्ति न होने के कारण साधर्म्यमूळक भार्तेप भी नहीं हो सकता, जिससे यहाँ 'आित्र्रिरेटेप' मान लिया जाय। इसलिए विभक्तिभेद के द्वारा प्रयुक्त श्रिष्टविशेपणीं का अन्वय शब्दसामर्थ्य से नहीं होता, अपितु अर्थसींद्र्य के कारण 'वधूसि.' के साथ उनका अन्वय घटित होता है, अतः यहाँ गृढ़ रलेप है। तदनतर उसी अर्थसोदर्थ के कारण 'सम' पद का साधर्म्य वाला अर्थ भी किएत किया जाता है-इस प्रकार यह रलेप वाच्यरूप उपमा अलंकार का ही अग बन जाता है। इस सबंध में अधिक विवेचन व्यर्थ है। इससे स्पर्ट है कि अर्थश्लेप तीन ¦तरह का) होता है। इस प्रकार श्लेप प्रकारान्तर से भी दो तरह का होता है :--अमगरलेप तथा समगरलेप। उपर्युक्त उदाहरणों में 'अञ्ज', 'कीलाल', 'वाहिनीपति' आदि शब्दों में दोनों अथों में एक सी ही पदसिद्धि होती है, भिन्न-भिन्न प्रकार का पदभग नहीं पाया जाता, अत पदभग के विना ही अनेक अर्थों का समावेश होने के कारण यहाँ अभगरलेप है। जब कि 'सर्वदो माधव' (सर्वदो माधव, सर्वदा उमाधव.), यो गगा (यो अगं गां, यो गगां) हरिणाहितसक्तिना (हरिणा आहित-सक्तिना, हरिण आहितसक्तिना ) आदि शब्दों में तत्तत् पन्न में अर्थप्रतीति के लिए प्रस्पर भिन्न पदच्छेद की आवश्यकता होता है, अतः भिन्न भिन्न प्रकार के पदभग के द्वारा अनेकार्थ का समावेश होने से यहाँ समगरलेष हैं। अमगरलेप तथा समगरलेष के विषय में आठकारिकों में अलग-अलग मत पाये जाते हैं। कुछ आठकारिक ( अलकारसर्वस्वकार रुय्यक सादि ) सभगश्लेष को शब्दालकार मानते हैं, अभंगश्लेष को अर्थालंकार । दसरे आलकारिक ( मम्मटादि ) दोनों को ही शब्दालकार मानते हैं, (क्योंकि श्लेप में जहाँ शब्दपरिवृत्त्यसहत्व होता है, वहाँ उन्हें शब्दालंकार मानना सभीष्ट है, अतः वे शब्दालंकार रलेप तथा अर्थालकार रलेप का यह मेद मानते हैं कि जहाँ शब्दपरिवृत्ति से

लङ्कार इति केचित् । उभयमपि शव्दालङ्कार इत्यन्ये । उभयमप्यर्थालङ्कार इति स्वाभिप्रायः । एतद्विवेचन तु चित्रमीमासायां द्रष्टव्यम् ॥ ६४-६४ ॥

२७ श्रप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः

अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात् सा यत्र प्रस्तुताश्रया । एकः कृती शकुन्तेषु योऽन्यं शकान्न याचते ॥ ६६ ॥?

चमत्कार नष्ट हो जाय वहाँ शब्दरलेप होता है, जब कि शब्दपरिवृत्ति से भी चमत्कार वने रहने पर अर्थरलेप होता है। इस संवध में एक बात और ध्यान में रखने की यह है कि मम्मदादि के मत से अर्थरलेप में प्रकृतद्वय की प्रतीति कराने वाला विशेष्य है तथा विशेषण इस तरह के होते हैं कि उनकी परिवृत्ति कर देने पर भी चमत्कार बना रहता है तथा उनका अनेकार्थकत्व लुप्त नहीं होता, इसी परिवृत्तिसहत्व के कारण उसे अर्थरलेप कहा जाता है)। अष्पयदीचित के मत में दोनों ही प्रकार के श्लेप-समगरलेप तथा प्रभारलेप-अर्थालकार है। इस विषय का विशेष विवेचन हमारे अन्य प्रन्य चित्रमीमांसा में देखा जा सकता है।

टिप्पणी—एप च शब्दार्थोभयगतत्वेन वर्तमानत्वाधिविधः। तत्रोदात्तादिस्वरभेदा-रप्रयत्नभेदाच शब्दान्यत्वे शब्दश्लेपः। यत्र प्रायेण पद्भगो भवति। अर्थश्लेपस्तु यत्र स्वरादिभेदो नास्ति। अत पुव न तत्र समंगपदत्वम्। सक्लनया तुभयश्लेपः।

( अटकारत्तर्वस्य ५० १२३ )

मन्मट ने सभगव्लेष तथा अमगइलेष दोनों को शब्दव्लेष माना है। रथ्यक के मन का खहन करते समय वे बताते हैं —'द्वाविष शब्देकसमाध्रयों इति द्वयोरिष शब्दश्लेषत्वमुपपन्नम्। न खाद्यस्यार्थश्लेषत्वम् । अर्थश्लेषस्य तु स विषयो यत्र शब्दपरिवर्तनेऽपि न श्लेपत्वखण्डना।
(काव्यप्रकाश-नवम उद्यान १० ४२४)

मन्मट ने अर्थन्लेप वहीं माना है, जहाँ शब्दों में परिवृत्तित्तहत्व पाया जाय, मन्मट ने अर्थन्लेप का उदाहरण चों दिया है —

> उद्यमयते दिङ्मालिन्य निराक्टरतेतरां, नयति निधनं निद्रामुद्रां प्रवर्तयति क्रियाः । रचयतितरां स्वेराचारप्रवर्तनकर्तनं यत वत लसत्तेज्ञापुंजो विभाति विभावर ॥

• इन पपने विनाकर नामक राजा नथा मूर्व होनों की अर्थप्रतानि हो रही है।

काल्यमकाश की प्रदीपटीका के टीकाकार नागेश ने उपीत में इस विषय पर विचार किया हैं। वे स्वष्ट कहते हैं कि वहाँ 'विभाकर' (विशेष्य) शब्द परिवृत्यमह है, तथा उस अश में शब्दलेय है, किंतु अनेक विशेषावाची पढ़ों में अर्थहलेय होने के कारण यह अर्थहलेय माना पर्या है।

'प्रव च तदशे परिवृत्त्यमहत्वेन शन्दरलेपेऽप्युदयिमत्यादिषु यहुष्वर्धरलेपाटुदाहरणत्व-मित्याह—उदयमयत इत्यादीनीति। " एतेन क्षय्यंग्लेपे विशेषणानामेव स्थिष्टत्व न तु विशेष्याणामपीत्यपास्तम्। केचित्तु 'विभाकरपदं शक्त्या सूर्यं, नृपं योगेन योधयतीत्येत-प्रेशेऽप्यर्थरलेप, परिवृत्तिसहत्त्वात्' इत्याहु। यदि त्वत्र राजा प्रकृतो रविरप्रकृतस्तदा द्वितीयार्थस्य शब्दशक्तिमूलप्यनिरेवेति यहवः। उपोत (कान्यप्रकाश १० ४७६)

२७. घप्रस्तुतप्रगमा अलंहार

६६ - जहीं सप्रस्तुतवृत्तान्त के वर्णन के द्वारा प्रस्तुतवृत्तान्त की ध्यजना कराई जाय,

यत्राप्रस्तुतवृत्तान्तवर्णनं प्रस्तुतवृत्तान्तावगतिपर्यवसायि तत्राप्रस्तुतप्रशमा-लद्धारः । अप्रस्तुतवृत्तान्तवर्णनेन प्रस्तुतावगतिस्व प्रस्तुताप्रस्तुतयोः सम्बन्धे सित भवति । सम्बन्धश्च सारूप्यं सामान्यविशोपभावः कार्यकारणभावो वाः सम्भवति । तत्र सामान्यविशोपभावे सामान्याद् विशोपस्य विशोपद्या सामान्य-स्यावगतौ द्वैविध्यम् । कार्यकारणभावेऽिष कार्यात्कारणस्य कारणाद्या कार्यस्याव-गतौ द्वैविध्यम् । सारूप्ये तु एको भेट इत्यस्याः पद्ध प्रकाराः । यदाद्वः—

> 'कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पद्धधा ॥' इति ॥

तत्र सारूप्यनिवन्धनाऽप्रस्तुतप्रशंसोदाहरण 'एक कृती' इति । अत्राप्रस्तु-तस्य चातकस्य प्रशंसा प्रशसनीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे क्षुद्रेभ्यो याचनान्निवृत्ते मानिनि पर्यवस्यति ।

वहाँ अप्रस्तुतप्रशासा अलकार होता है।जैसे, पित्यों में केवल एक चातक ही कृतार्थ है, जो इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी से याचना नहीं करता।

(यहाँ चातक के अप्रस्तुतपृत्तान्त के द्वारा चुद्र लोगों से याचना न करने वाले अभिमानी याचक का प्रस्तुतपृत्तान्त व्यजित हो रहा है, अतः अप्रस्तुतप्रशसा अलंकार है। अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में व्यग्यार्थप्रतीति होने पर भी ध्वनित्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ प्रस्तुत वृत्तान्तरूप व्यग्यार्थ अप्रस्तुतवृत्तान्तरूप वाच्यार्थ का ही पोपक होता है, अतः गुणीभूतव्यग्यत्व ही होता है।)

जहाँ अप्रस्तुतवृत्तान्तवर्णन प्रस्तुतवृत्तान्त की व्यजना में पर्यवसित होता है, वहाँ अप्रस्तुतवृत्तान्तवर्णन प्रस्तुतवृत्तान्त के वर्णन के द्वारा प्रस्तुतवृत्तान्त की प्रतिति तभी हो पाती है, जब कि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में किसी प्रकार का सवध हो। यह सवंध या तो सारूप्यसवध होता है, या सामान्यविशेषमाव सवध, या कार्यकारणमाव संबध। इसमें सामान्यविशेषभाव सवध होने पर दो प्रकार होंगे, या तो सामान्य (अप्रस्तुत) से विशेष (प्रस्तुत) की व्यजना हो, या विशेष (अप्रस्तुत) से सामान्य (प्रस्तुत) की व्यजना हो। इसी तरह कार्यकारणभाव सवध वाली अप्रस्तुतप्रशसा में भी दो प्रकार होंगे, या तो कार्यरूप अप्रस्तुत से कारणरूप प्रस्तुत की प्रतीति हो, या कारणरूप अप्रस्तुत से कार्यरूप प्रस्तुत की प्रतीति हो। सारूप्य केवल एक ही प्रकार का होता है, इस प्रकार अप्रतुतप्रशंसा के पाँच प्रकार होते हैं। जैसा कि कहा गया है।

(मम्मट के काव्यप्रकाश से अप्रस्तुत प्रशसा के पाँचों भेदों का विवरण उपस्थित किया गया है।) 'कार्य, कारण, सामान्य अथवा विशेष में से किसा एक के प्रस्तुत होने पर उससे भिन्न कारण, कार्य विशेष अथवा सामान्य में से किसी एक अप्रस्तुत के वाच्यरूप में वर्णित करने पर अथवा समान धर्म वाले (तुल्य) प्रस्तुत के होने पर तुल्य अप्रस्तुत का चाच्यरूप में कथन होने पर अप्रस्तुत प्रशसा पाँच तरह की होती है।'

इन पाँच भेदों में से सारूप्यनिवधना अप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण 'एकः कृती' इत्यादि पद्यार्थ है। इसमें अप्रस्तुत चातक का वर्णन (प्रशंसा) किया गया है। यहाँ अप्रस्तुत चातक वृत्तान्त वाच्य है, वह सारूप्य के कारण उसके समानरूप वाले ऐसे मानी याचक के वृत्तान्त की व्यजना कराता है, जो तुच्छ न्यक्तियों से याचना नहीं करता। यथा वा—

आवद्धकृत्रिमसटाजटिलांसभित्ति-

रारोपितो मृगपतेः पदवीं यदि श्वा।

मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य

नाद करिष्यति कथ हरिणाधिपस्य।।

अत्र शुनकस्य निन्दा निन्दनीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे कृत्रिमवेषव्यवहारादि-मात्रेण विद्वताऽभिनयवति वैषेये पर्यवस्यति ।

यथा वा—

अन्तिरिछद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः। कथं कमलनालस्य मा भूवन् भङ्गुरा गुणाः॥

अत्र कमलनालवृत्तान्तकीर्तन तत्सरूपे बहिः खलेपु जात्रत्सु भ्रात्पुत्रादि-भिरन्तःकलहं कुर्वाणे पुरुषे पर्यवस्यति । एवं च लच्यलक्षणयोः प्रशंसाशब्दः स्ततिनिन्दास्तरूपाख्यानसाधारणकीर्तनमात्रपरो द्रष्टव्यः ।

सामान्यनिबन्धना यथा ( माघ २।४२ )—

विधाय वैरं सामर्पे नरोऽरौ य उदासते। प्रिक्षित्योदर्चिपं कच्चे शेरते तेऽभिमास्तम्॥

भथवा जैसे-

'यदि किसी कुत्ते के कघे पर नकली अयाल वाँघ कर उसे सिंह के पद पर विठा दिया जाय, तो वह मस्त हाथी के गण्डस्थल को विदीर्ण करने में चतुर मृगाधिप (सिंह) का नाट कैसे कर सकेगा?'

(यहाँ वाच्य अर्थ के रूप में अप्रस्तुत श्वष्टतान्त प्रतीत हो रहा है, इससे सारूप्य के कारण प्रस्तुतरूप में ऐसे व्यक्ति के बृत्तान्त की व्यंजना हो रही है, जो स्वयं मूर्ख हैं, किंतु मकुठी साधनों के द्वारा विद्वान के योग्य पद पर आसीन हो गया है।)

यहाँ कुत्ते की निन्दा की गई है। अप्रस्तुत के निंच होने के कारण समानरूप वाले (तुक्य) प्रस्तुत-कृत्रिमवेपन्यवहारादि मात्र से विद्वत्ता का अभिनय करने वाले मूर्ख-सम्बन्धी वृत्तान्त की व्यजना पाई जाती है।

अथवा जैसे-

इस कमलनाल के अन्दर अनेकों छिद्र हैं, वाहर बहुत से काँटे हैं, तो उसके रेशे (गुण) भंगुर (टूटने वाले) कैसे न हों ?'

(यहाँ कमलनालवृत्तान्त अपस्तुत है, इसके द्वारा तुल्यरूप ऐसे पुरुप के वृत्तान्त की व्यक्षना हो रही है, जिसके घर के अन्दर दोप हों, और वाहर दुष्ट उसके पीछे पढ़े हों।)

यहाँ कमलनालवृत्तान्त वाच्य है। इस अप्रस्तुत वृत्तान्त के द्वारा उसके समान किसी प्रेसे पुरुप के वृत्तान्त की प्रतीति हो रही है, जो वाहर दुर्घों के होते हुए अपने भाई-पुत्र आदि से घर में कलह करता हो। लच्च ( उदाहरण ) तथा लच्चण ( परिभाषा ) में प्रशंसा इाट्ड से स्तुति, निंदा या स्वरूपाक्यानरूप कीर्तनमात्र समझा जाना चाहिए।

सामान्यनिवन्धना अप्रस्तुतप्रशसा वहाँ होगी, जहाँ सामान्य अप्रस्तुत के द्वारा विशेष प्रस्तुत की व्यजना हो। अत्र प्रागेव सामर्पे शिशुपाले क्विमणीहरणादिना वैर् हडीकृतवता कृष्णेन तिसान्तुदासितुमयुक्तमिति वक्तव्येऽर्थे प्रस्तुने तत्प्रत्यायनाथं सामान्यमभिहितम्।

यथा वा-

सोहार्टस्वर्णरेखाणामुचावचभिटाजुपाम् । परोक्षमिति कोऽप्यस्ति परीक्षानिकपोपतः ॥

अत्र 'यदि त्वं प्रत्यक्ष इव परोचेऽपि मम हितमाचरिस, तदा त्वमुत्तमः सुहृत्' इति विशेषे वक्तव्यत्वेन प्रस्तुते सामान्यमभिहितम् ॥

विशेपनिवन्धना यथा (माघ २।५३)—

अङ्काधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मृगलाञ्छनः। केसरी निष्ठुरक्षित्रमृगयूथो मृगाधिपः॥

अत्र कृष्ण प्रति वलभद्रवाक्ये मार्ववदूपणपरे पूर्वप्रस्तावानुसारेण 'त्रूर एव ख्यातिभाग्भवति, न तु मृदुः' इति सामान्यं वक्तव्ये तत्प्रत्यायनार्थमप्रस्तुतो ८ विशेषोऽभिहितः। एव वृहत्कथादिपु सामान्यतः किन्नद्यं प्रस्तुत्य तद्विवरणार्थ- मप्रस्तुतकथाविशेपोदाहरखे विवयमेवाप्रस्तुतप्रशासा द्रष्टव्या ॥

माघ के द्वितीय सर्ग में वलराम की उक्ति है -

जो न्यक्ति क्रोधी शत्रु के प्रति वैर करके फि उस प्ररकेति उदासीन हो जाते हैं, वे घास के ढेर में आग लगाकर हवा की दिशा में सोते हैं।'

यहाँ पहले से ही कोधी शिश्चपाल के प्रति रुक्मिणीहरण आदि कायों के द्वारा वैर दढ करके कृष्ण को अब उसके प्रति उदासीन होना ठीक नहीं है'—इस प्रस्तुत (विशेप!) वक्तव्य अर्थ की व्यजनाके लिए यहाँ सामान्यरूपअपस्तुत वृत्तान्तका प्रयोग किया गया है।

सामान्यरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त से विशेषरूप प्रस्तुत,वृत्तान्त की व्यजना का एक और उदाहरण देते हैं .—

कोई न्यक्ति किसी मित्र से कह रहा है —'मित्रता रूपी स्वर्ण की शुद्धता अशुद्धता की' परीचा करने के लिए उच्चता व निकृष्टता के अन्तर वाली मित्रता रूपी स्वर्ण रेखाओं की परीचा की कसौटी परोच है।'

यहाँ कोई व्यक्ति अपने मित्र से यह कहना चाहता है कि 'तुम उत्तम कोटि के मित्र तभी सिद्ध होवोगे, जब मेरे सामने ही नहीं पीछे भी मेरा हित करोगे'। यह अभीष्ट अर्थ प्रस्तुत है, यहाँ किव ने इस (विशेष रूप) प्रस्तुत अर्थ की व्यक्षना के छिए सामान्य रूप अप्रस्तुत वाष्यार्थ का प्रयोग किया है।

विशेषनिवन्धना अप्रस्तुतप्रशसा वहाँ होगी, जहाँ विशेष रूप अप्रस्तुत के द्वारा सामान्य रूप प्रस्तुत की न्यजना हो, जैसे—

माघ के द्वितीयसर्ग से ही वलराम की उक्ति है .-

'हिरन को अक में रखने वाला चन्द्रमा मृगलाञ्छन (हिरन के कलक वाला) कहलाता है, जब कि निर्द्य होकर हिरनों के झुण्ड को परास्त करने वाला सिंह मृगाधिप (हिरनी का स्वामी) कहलाता है।'

यह कृष्ण के प्रति बलभद्र की उक्ति है। इस उक्ति में कोमलता (मार्दव) को बुरा चताने के लिए 'क़्रूर ब्यक्ति ही ख्याति प्राप्त करता है, कोमल प्रकृति वाला नहीं' इस कारणनिवन्धना यथा (नैषधीय २।२५)— हृतसारिमवेन्दुमण्डल दमयन्तीवदनाय वेघसा। कृतमध्यविलं विलोक्यते घृतगम्भीरखनीखनीलिम॥

अत्र अप्राकरणिकेन्दुमण्डलगततयोत्प्रेद्यमाणेन दमयन्तीवदनिर्माणार्थं सारांशहरणेन तत्कारणेन तत्कार्यरूप वर्णनीयतया प्रस्तुतं दमयन्तीवदनगत-

लोकोत्तरं सीन्दर्यं प्रतीयते । यथा वा मदीये वरदराजस्तवे—

आश्रित्य नूनममृतद्युतयः पदं ते देहक्षयोपनतदिन्यपदाभिमुख्याः। तावण्यपुण्यनिचयं सुदृदि त्वदास्ये विन्यस्य यान्ति मिहिरं प्रतिमासभिन्नाः॥

ृन्, सामान्यभाव की अभिव्यक्ति वलराम को अमीष्ट है। इस सामान्यभाव के अभीष्ट होने पर किव ने यहाँ इसकी व्यजना के लिए विशेष रूप अप्रस्तुत बृत्तान्त (सिंहचन्द्रवृत्तान्त) का प्रयोग किया है। इसी तरह वृहत्कया आदि कथा सप्रहों में जहाँ किसी प्रस्तुत सामान्य अर्थ के प्रस्ताव में उसे स्पष्ट करने के लिए किसी अप्रस्तुत कथाविशेष का प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी अप्रस्तुतप्रशसा देखी जा सकती है।

कारणनियन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होगी, जहाँ कारणरूप अप्रस्तुत के द्वारा कार्य रूप प्रस्तुत की न्यजना पाई जाय । जैसे,

यह पद्य नैपधीय चरित के द्वितीय सर्ग के दमयन्तीसीन्दर्य वर्णन से उद्घत है :-

ऐसा जान पहता है कि दमयन्ती के मुख को बनाने के लिए ब्रह्मा ने चन्द्रमण्डल के सारमाग को ले लिया है, और सारमाग के ले लेने से बीच में छिद्र हो जाने से ही यह चन्द्रमण्डल गम्भीर गह्दे के कारण आकाश की नीलिमा को धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है। (चन्द्रमा का कलंक बस्तुत वह गड्डा है, जो दमयन्ती की रचना के करने के लिये लिए गये सारमाग के अभाव में हो गया है और इसीलिए कलक की कालिमा उस गढढ़े से दिखने वाली आकाश की नीलिमा है।)

यहाँ अप्रस्तुत इन्दुमण्डल में दमयन्तीवदन के निर्माण के लिए सारमाग का ले लेना उत्प्रेत्तित किया गया है। इस उत्प्रेत्तित कारण रूप अप्रस्तुत के द्वारा 'दमयन्तीवदन लोकोत्तरसौन्दर्य वाला है' यह कार्यरूप प्रस्तुत अभिष्यक्त हो रहा है।

अथवा जैसे अप्पयदी चित के ही वरदराजस्तव में-

'हे भगवन् , प्रत्येक मास में भिन्न अनेकों चन्द्रमा, देहचय के कारण दिन्यपद के प्रति उन्मुख हो, आपके चरणों ( या आप के पद-आकाश ) का आश्रय छेकर, अपने सीन्द्र्य रूपी पुण्य के समूह को अपने मित्र, आपके मुख के पास रख कर सूर्य के पास चले जाते हैं।

यहाँ भगवान् के मुख के अनुपम सौन्दर्य का वर्णन किव को अभीष्ट है, अत. वह अमुस्तुत है। किव ने उसका वर्णन वाष्यरूप में न कर उसकी क्यंजना कराई है। इस पद्य में किव ने अप्रस्तुत चन्द्रमा रूपी कर्ता के द्वारा अपने मित्र ( मुख ) के पास समस्त लावण्य पुण्य के समूह का रखना उछोषित किया है। यह अप्रस्तुत कारण है। इसके द्वारा इस कार्य की ब्यंजना होती है कि भगवान् के मुख में अनन्त कोटि चन्द्रमाओं का लावण्य विद्यमान है, तथा वह अन्य मुखों से असाधारण है।

लावएयपुण्यनिचयविन्यासेन अत्राप्राकरणिकचन्द्रकर्तृकतयोत्प्रेचयमार्णेन कारग्रेन तत्कार्यमनन्तकोटिचन्द्रलावण्यशालित्वमनन्यमुखसाधारणं भगवन्मुखे वर्णनीयतया प्रस्तुत प्रतीयते । तथा हि—चन्द्रस्तावनमञ्जलिङ्गाद्यृद्धि-श्रयाभ्याम- ' भेदेऽपि भेदाध्यवसायाद्वा प्रतिमासं भिन्नत्वेन वर्णितः । तेनातीताश्चन्द्रा अनन्त-कोटय इति लन्यम्, कालस्यानादित्वात्। सर्वेपां च तेपामाकाशसमाश्रयण रलेपमहिम्रा भगवचरणसमाश्रयणत्वेनाध्यवसितम्। भगवचरण प्रपन्नाना च देहक्षयोपस्थितौ परमपदप्राप्याभिमुख्य, तदानीमेव स्वसुद्धर्गे स्वकीयसुकृत-स्तोमनिवेशन, ततः सूर्यमण्डलशिक्षेत्येतत्सर्वे श्रुतिसिद्धमिति तदनुरोधेन तेपा देहस्यकालस्यामावास्योह्तपस्योपस्थिती सूर्यमण्डलप्राप्तेः प्राक्त्रत्यस्सिद्धं पुण्य-त्वेन निरूपितस्य लावण्यस्य प्रहाण निमित्तीकृत्य तस्य चन्द्रसादृश्यखरूपोपच-रिततत्सौहार्द्वित भगवन्मुखे न्यसनमुत्प्रेक्षितम् । यद्यपि सुदृदृहुत्वे तावदृल्प-पुण्यसंक्रमो भवति, तथाप्यत्र 'सुहृदि 'इत्येकवचनेन भगवन्मुखमेव चन्द्राणां । सहदुभूत, न मुखान्तराणि चन्द्रसादृश्यगन्यस्याप्यास्पदानीति भगवन्मुखस्येतर-मुखेभ्यो व्यतिरेकोऽपि व्यक्षितः। ततश्च तस्मिन्नेव सर्वेपां चन्द्राणां खखयाव-्र ल्लावरयपुरयविन्यसनोत्त्रेक्षरोन प्राग्वर्णितः प्रस्तुतोऽर्थः स्पष्टमेव प्रतीयते।

### इसी को और अधिक स्पष्ट करते कहते हैं -

यद्यि चन्द्रमा एक ही है, फिर भी मन्त्र ('नवो नवो भवति जायमान' इत्यादि मत्र) के आधार पर अथवा वृद्धिचय के कारण अभेद होने पर भेदाध्यवसायरूपा अतिशयोक्ति के द्वारा प्रत्येक मास के चन्द्रमा को भिन्न भिन्न माना गया है। इससे प्राचीन काल के चन्द्रमा अनन्तकोटि सिद्ध होते हैं, क्योंकि काल अनादि है। साथ ही वे सभी चन्द्रमा आकाश में स्थित हैं, इसे रहेप से भगवचरणसमाश्रयत्व (वे भगवान् के चरणों में आश्रित हैं ) के द्वारा अध्यवसित कर दिया गया है। भगवान् के चरणों में अनुरक्त व्यक्ति देहचय ( मृत्यु ) के समय परमपद ( मोच ) की ओर उन्मुख होते हैं, उसी समय वे अपने मित्र-वर्ग में अपने पुण्यसचय का न्यास कर देते हैं, इसके बाद वे सूर्यमण्डल को प्राप्त होते है, ऐसा वेदसम्मत है। इसी के अनुसार कवि ने चन्द्रमाओं के देहचयकाल अर्थात् अमावास्या वाली दशा में सूर्यमण्डल में पहुँचने के पहले ही पुण्यत्व के द्वारा निरूपित लावण्य का त्याग रूप कारण बताकर उसका चन्द्रमा के समान स्वरूप के कारण, लच्चणा से उसकी मित्रता वाले भगवान् के मुख में धरोहर रखना उछोचित किया है। यद्यपि किसी व्यक्ति के अनेक मित्र होने पर एक मित्र में बहुत थोड़ा पुण्य सक्रात होता है, तथापि यहाँ किव ने 'सहदि' इस एक वचन के प्रयोग के द्वारा इस व्यतिरेक अलकार की भी व्यजना कराई है कि चन्द्रमाओं का मित्र केवल भगवान् का ही मुख है, दूसरे मुख तो चन्द्रमा की समानता की गन्ध के भी योग्य नहीं हैं, अतः भगवान् का मुख दूसरे मुखों से उत्कृष्ट है। इसके वाद् भगवान् के मुख में ही समस्त चन्द्रमाओं के अपने अपने समस्त लावण्यपुण्य का विन्यास करने रूप क्रिया के उत्प्रेचित करने से (इस वृत्तिभाग में) पहले वर्णित प्रस्तुत अर्थ-भगवान् का मुख अनंतकोटि चन्द्रमाओं की सुद्रता वाछा है तथा दूसरे मुखों से विशिष्ट है—स्पष्ट ही व्यक्तित हो जाता है। यद्यपि 'स यावत्विष्येन्मनस्तावदादिखं गच्छतीति' इत्यादि (पाद

यद्यपि श्रुतौ सूर्यमण्डलप्राप्त्यनन्तरभाविविरजानद्यतिक्रमणानन्तरमेव सुहृत्सुकृ-तसंक्रमणं श्रूयते, तथापि शारीरकशास्त्रे तस्यार्थवशात्माग्भावः स्थापित इति तद्नुसारेण विन्यस्य मिहिरं प्रति यान्तीत्युक्तम् ।

कार्यनिबन्धना यथा-

नाथ । त्वदंघिनखघावनतोयलमास्तत्कान्तिलेशकणिका जलघि प्रविष्टाः ।
ता एव तस्य मथनेन घनीभवन्त्यो
नून समुद्रनवनीतपदं प्रपन्नाः ॥

अत्र भगवत्पादाम्बुजक्षालनतोयरूपायां दिन्यसरित्यलक्तकरसादिवल्लग्रानां

टिप्पणी में उद्धत ) श्रुति में, सूर्यमण्डल की प्राप्ति के वाद तथा विरजा नदी को पार करने के वाद मित्रों में पुण्यादि का सक्तमण होता है—ऐसा निर्देश पाया जाता है, तथापि आत्म-शास्त्र (शारीरकशास्त्र) में इस पाठकम का अर्थकम की दृष्टि से वाध होता है, अत. अर्थकम के अनुसार उसको पहले वर्णित किया गया है (मित्रों में पुण्यों के सचय का प्राग्नाव स्थापित किया गया है), तथा तद्नुसार ही 'विन्यस्य मिहिर प्रति यांति' ऐसा कहा गया है। (भाव यह है, वेद के अनुसार आत्मा पहले सूर्यमण्डलको पार करता है, उसके वाद विरजा नदी को तैरकर पुण्यादि का मित्रादि में विन्यास करता है, किंतु 'आश्रिस्य' इस्यादि पद्य में किव ने पुण्यसकान्ति के साथ पूर्वकालिक किया—स्यवन्त पद 'विन्यस्य' का प्रयोग किया है तथा उसका प्राग्नाव वताकर सूर्यमण्डलप्राप्ति का परभाव वताया है, तो यह श्रुतिविरुद्ध है—इस शका का समाधान करते कहते हैं कि यद्यपि वेद में यही कम है, किन्तु मोच की स्थिति में पहले पाप पुण्य का चय होने पर ही सूर्यमण्डलप्राप्ति होना संगत वैठता है, अत' हमने इसी अर्थक्रम के विशेष संगत होने के कारण काच्य में इस क्रम का निर्देश किया है।)

टिप्पणी—श्रुति में भगवद्भक्त या ब्रह्मशानी की मृत्यु का वर्णन यों भिलता है, जिस में उसके
पुण्य का मित्रों को प्राप्त होना तथा उसका आदित्यमण्डल को प्राप्त होना सकेतित है.—

'तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतसुपयान्ति अप्रिया दुष्कृतस् ।' (कीर्पातिक) 'स यावत्तिष्येन्मनस्तावदादित्य गच्छतीति स वायुमागच्छति स तत्र विजिहीते यथा रथचकस्य ख तेन स ऊर्ध्वमाकमते स आदित्यमागच्छति ।'

'स आगच्छति विरजा नदीं ता मनसैवात्येति तत्सुकृतदुप्कृते विश्वनुते ।

कार्यनिवधना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होती है, जहाँ कार्यरूप अप्रस्तुत के द्वारा कारण रूप प्रस्तुत की व्यजना पाई जाती हो, जैसे—

मक्त भगवान् की स्तुति कर रहा है—हे नाथ, आपके चरणों के नखों को धोने के जरू में रुगे हुए उन नखों के कान्तिरुंश के जो कण समुद्र में प्रविष्ट हुए, वे ही उसके मन्यन के कारण सघन बनकर समुद्र के नवनीतस्व को प्राप्त हो गये हैं।

े (भाव यह है, वह चन्द्रमा जो समुद्र के मन्यन के समय मक्खन की तरह निकला है, वस्तुतः भगवान् विष्णु के पद्धावन के समय धावन जल में मिली नखकान्तिलेश-कणिकाओं का घनीभृत रूप है।)

यहीँ भगवान् के चरणनखों के कान्तिलेश की कणिकाओं का ससुद्र में प्रवेश वर्णितः

तया सह समुद्र प्रविष्टाना तन्नखकान्तिलेशकणिकानां परिणामतया सभाव्य-मानेन 'समुद्रनवनीत'पटवाच्येन चन्द्रेण कार्यण तन्नखकान्त्युक्कपं प्रतीयते ।

यथा वा-

अस्याश्चेद्रतिसोक्कमार्यमधुना हसस्य गर्चेरल सलापो यदि धायता परभृतेर्वाचयमत्वव्रतम्। अङ्गानामकठोरता यदि दृपत्त्रायेव सा मालती कान्तिश्चेत्कमलाकिमत्र बहुना कापायमालम्बताम्॥

अत्र नायिकागितसोक्तमार्यादिषु वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतेषु हंसादिगतगर्वशान्त्या-दिरूपाय्योचित्येन संभाव्यमानानि कार्याय्यभिहितानि । एतानि च पूर्वोदाहरण इव न वस्तुकार्याणि किन्तु तिन्नरीक्षणकार्याणि ।

'लज्जा तिरख्चां यदि चेतसि स्यादसशयं पर्वतराजपुत्रयाः।

त केशपाश प्रसमीच्य कुर्युर्वालप्रियत्वं शिथिल चमर्यः ॥' (कुमार ११४८) र् इत्युदाहरणान्तरे तथैव स्पष्टम् । 'अङ्गानामकठोरता' इति तृतीयपादे तु वर्णनीया-

है, ये कणिकाएँ भगवान् के चरणकमलों के धावनजल, गगा में अलक्तक की भाँति घुल-मिल गई हैं तथा गगा के साथ ही समुद्र में भी प्रविष्ट हो गई हैं, इनके परिणामरूप में 'समुद्रनवनीत' पद के द्वारा चन्द्रमा को सभावित किया गया है (यहाँ चन्द्रमा में कान्तिकणिकाओं का फल्ल्व उत्प्रेचित किया गया है—फलोत्प्रेचा)। इस प्रकार चन्द्रमा रूप अप्रस्तुत (कार्य) के द्वारा भगवान् के चरणनलों की कान्ति की उत्कृष्टता रूप प्रस्तुत (कार्य) की न्यक्षना की गई हैं।

अथवा जैसे —

किसी नवयीवना के सीन्दर्य का वर्णन है -

यदि इस सुन्दरी का गितसौकुमार्थ (गित की सुन्दरता) देख लिया, तो हसों का व घमण्ड व्यर्थ है, यदि इसकी वाणी सुन ली, तो कोकिला को मीन धारण कर लेना चाहिए, यदि इसके अंगों की कोमलता का अनुभव किया, तो मालतीलता पत्थर के समान है और यदि इसकी कान्ति का दर्शन किया, तो लघमी को कापायवस्त्र धारण कर लेना चाहिए।

यहाँ नायिका के गितसीकुमार्यादि का वर्णन करना प्रस्तुत है, किंतु किंव ने उनके कार्य—हंसादि के गर्व का खण्डन करना आदि—की सभावना कर उनका वर्णन किया है। पहले उदाहरण में चन्द्रमा नखकान्ति रूप कारण का कार्य है, जब कि इस उदाहरण में गितसीकुमार्यादि के दर्शन के कार्यरूप में हसगर्वखण्डनादि कार्य पाया जाता है, यह इन दोनों उदाहरणों का भेद है। इसी तरह का निरोच्चणकार्यत्व निम्न उदाहरण में भी पाया जाता है —

'यदि पशु आदि प्राणियों के चित्त में भी लजा की भावना का उदय होता हो, तो<sup>र</sup> निश्चय ही पार्वती के उस (अस्यधिक सुदर) केशपाश को देखकर चमरी गायें अपने चालों के मोह को शिथिल कर लें।'

उपर्युक्त 'अस्याक्षेद्रतिसीकुमार्य' इत्यादि उदाहरण के तृतीय चरण में 'अगानाम-

ङ्गसौकुमार्यातिशयनिरीक्षणकार्यत्वमिष नार्थाचेष्यमालतीकठोरत्वे विविधतं, प्रतियोगिविशेषापेक्षकठोरत्वस्य तद्कार्यत्वार्त्कितु तद्वुद्धेरेव । इदमपि 'त्वदङ्गमार्द्वे हृष्टे' इत्याद्युदाहरणान्तरे तथैव स्पष्टम् । अर्थस्य कार्यत्व इव वुद्धेः कार्यत्वेऽपि कार्यनिवन्धनत्वं न हीयत इति । एताहशान्यपि कार्यनिवन्धना-प्रस्तुतप्रशंसायामुदाहतानि प्राचीनैः । वस्तुतस्तु—तदितरेकेऽपि न दोषः । न ह्यप्रस्तुतप्रशंसाया प्रस्तुताप्रस्तुतयोः पञ्चविध एव सम्बन्ध इति नियन्तुं शक्यते; सम्बन्धान्तरेष्विप तदर्शनात् ।

यथा---

तापत्रयौपधवरस्य तव स्मितस्य निःश्वासमन्दमरुता निवुसीकृतरय। एते कडङ्करचया इव विप्रकीर्णा जैवातकस्य किरणा जगति भ्रमन्ति॥

अत्र ह्यप्रस्तुतानां चन्द्रिकरणानां भगवन्मन्द्रस्मितरूपदिव्यौषधीधान्यविशेष-कडङ्करचयत्वोत्प्रेक्ष्योन भगवन्मन्द्रस्मितस्य तत्सारतारूपः कोऽप्युत्कर्पः प्रतीयते ।

कठोरता' इत्यादि के द्वारा नायिका के अगसीकुमार्यनिरीचण के कार्यरूप में यहाँ मालती काप्रस्तरतुल्यत्व (कठोरता) निवद्ध किया गया है । यहाँ वर्णनीय नायिका के अगसीकुमार्य के कार्यरूप में निवड़ होने पर भी यह अर्थ के द्वारा आज्ञिप्त मालती कठोरता में विविज्ञत नहीं है-अर्थात् किन की विवज्ञा यहाँ मालती की कठोरता को ही कार्यरूप में निवद्ध करने की नहीं है, क्योंकि अकठोरता रूप प्रतियोगी (कठोरत्वाभाव ) के द्वारा आचिप्त कठोरता उसका कार्य नहीं हो सकती। अतः यहाँ 'अंगानामकठोरता' इत्यादि से मालती की प्रस्तरतुल्यता (कठोरता) की बुद्धि होना ही कार्य समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार 'स्वदङ्गमार्द्वे दृष्टे' इत्यादि में भी मालती चन्द्रमा या कदली की कठोरता को स्वय कार्यरूप में न निवद्ध कर उनकी कठोरताविषयक बुद्धि को ही कार्यरूप में निवद्ध किया गया है। अतः जिस प्रकार किसी अप्रस्तुत अर्थ में कार्यस्व माना जाता है, वैसे ही उस प्रकार के अर्थ की बुद्धि (प्रतीति ) में भी कार्यनिवन्धन मानना (उसमें भी कार्यत्व मानना ) खण्डित नहीं होता । इसीलिए प्राचीनों ने अप्रस्तुत अर्थसंबद्ध बुद्धि वाले स्थलों में भी कार्यनिवन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा उदाहत की है। यदि कोई यह शङ्का करे कि ऐसा करने पर तो अपस्तुतप्रशसा कथितमेदों से, अधिक होगी, तो ऐसा होने पर भी कोई दोप नहीं । क्योंकि अप्रस्तुतप्रशसा में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत उपर्युक्त पाँच प्रकार का ही सबंध होता है, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनसे इतर सबधों में भी अप्रस्तुत प्रशसा अलंकार देखा जाता है, जैसे निम्न पद्य में—

'है विष्णो, आपके मन्द निःश्वास पवन के द्वारा व्यसरिहत वनाई हुई आपकी मुसकुराहट के—जो तीनों तापों की जीपिष है—बुससमूह के समान इधर उधर विखरी क्रिहुई ये चन्द्रमा की किरणें संसार में घूम रही हैं।'

यहाँ किव ने अप्रस्तुत चन्द्रिकरणों के विषय में यह उछोत्ता की है कि वे भगवान् के मन्दिस्मत रूपी दिन्य औषधि धान्य के ब्रुस हैं, इस उछोत्ता के द्वारा भगवान् का स्मित चन्द्रिकरणों का भी सार है—यह भाव भगवान् के स्मित की उत्कर्षता को ज्यक्षित करता न च धान्य—कडङ्करचययोः कार्यकारणभावादिसम्बन्धोऽस्ति । अतः सहोत्प-त्त्यादिकमपि सम्बन्धान्तरमाश्रयणीयमेव । एवमुपमानोपमेयावाश्रित्य तत्र कवि-कल्पितकार्यकारणभावनिबन्धने अप्रस्तुतप्रशसे दर्शिते। ततोऽन्यत्रापि दृश्यते।

यथा--

कालिन्दि <sup>1</sup>, त्रृहि कुम्भोद्भव <sup>1</sup> जलिधरह, नाम गृहासि कस्मा-च्छत्रोर्मे, नर्मदाहं, त्वमि वदिस मे नाम कस्मात्सपत्न्याः ? । मालिन्य तिह कस्मादनुभविस ?, मिलत्कज्ञलैमीलवीनां नेत्राम्भोभिः, किमासा समजनि ?, कुपित कुन्तलक्षोणिपालः ॥

अत्र 'किमासा समजिन १' इति मालवीनां तथा रोदनस्य निमिन्ते पृष्टे तित्रयमरणरूपनिमित्तमनाख्याय 'कुपितः कुन्तलक्षोणिपालः' इति तत्कारण-मिमिहितमिति कारणनिबन्धना। मालवान्प्रति प्रस्थितेन कुन्तलेश्वरेण 'कि ते निजिता १' इति पृष्टे तद्वधानन्तरभावि जलधि-नर्मदाप्रश्रोत्तररूपं कार्यमिभि- हितमित्यत्रैव कार्यनिबन्धनापि। पूर्वस्या प्रश्नः शाब्दः, अस्यामार्थे इति भेदः॥ ६६॥

है। यहाँ धान्य तथा बुस में कार्यकारणभावादिसबध नहीं माना जा सकता। इसिछए यहाँ हमें दूसरा ही सम्बन्ध मानना होगा, वह होगा सहोत्पत्ति सम्बन्ध—क्योंकि धान्य तथा बुस साथ-साथ पैदा होते हैं। इस प्रकार उपमानोपमेय की कल्पना कर कविकल्पितकार्यकारणभावनिबधनरूपा अप्रस्तुतप्रशासा के दोनों मेद बता दिये गये हैं। यह किप्ततकार्यकारणभावनिबधन अन्यत्र भी देखा जाता है, जैसे निम्न पद्य में—

समुद्र तथा नर्मदा के वार्तालाप के द्वारा कुन्तलेश्वर की वीरता का वर्णन उपस्थित किया गया है। 'कालिन्दि', 'कहो, अगस्त्य', 'अरे मैं अगस्त्य नहीं, समुद्र हूँ, तू मेरे शत्रु (अगस्त्य) का नाम क्यों ले रही है?' 'तुम भी तो मेरी सौत (कालिन्दी) का नाम क्यों कह रहे हो?' 'यदि तू कालिन्दी नहीं है, तो तेरे पानी में यह मलिनता कहाँ से आई?' 'यह मलिनता मालवदेश की राजरमणियों के कजलयुक्त अश्वकों के कारण हुई है।' 'उन्हें क्या हो गया है?' 'कुन्तलनरेश क्र्द्ध हो गये हैं।'

यहाँ समुद्र ने मालवरमणियों के कजलमिलननेत्रांबु से नर्मदा जल के मिलन होने का कारण जानने के लिए 'उन्हें क्या हुआ' (किमासा समजिन) इस प्रश्न के द्वारा मालियों के रोने का कारण पूछा है, किन्तु नर्मदा ने उत्तर में उनके पितयों के मरणरूप कारण को न बताकर 'कुन्तलेश्वर कुपित हो गया है' इस कारण को वताया है, अत' यह कारणिनबधना अप्रस्तुतप्रशंसा है। इसी पद्य में कार्यनिबंधना अप्रस्तुतप्रशंसा मी पाई जाती है। किसी व्यक्ति के यह पूछने पर कि मालव देश पर आक्रमण करने वाले कुन्तलेश्वर ने क्या मालवदेश, को जीत लिया है, उत्तर में किव ने उसकी विजयं तया मालव राजाओं के वध के वाद होने वाले समुद्रनर्मदाप्रश्लोत्तर रूप कार्य का वर्णन किया है। इसमें कारणिनबधना में 'किमासां समजिन' यह प्रश्न शाब्द है, जब कि कार्यनिवधना में प्रश्न (किं जिताः मालवा ?) आर्थ है, यह दोनों में मेद है।

### २८ प्रस्तुताङ्करालङ्कारः

# प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुताङ्करः । किं भृङ्ग ! सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्वया ? ॥ ६७॥

यत्र प्रस्तुतेन वर्ण्यमानेनाभिमतमन्यत्प्रस्तुत द्योत्यते तत्र प्रस्तुताङ्कुरालङ्कारः । उत्तरार्धमुदाहरणम् । इह प्रियतमेन साकमुद्याने विहरन्ती काचिद्गृङ्कं प्रत्येवमाहेति वाच्यार्थस्य प्रस्तुतत्वम् । न चानामन्त्रणीयामन्त्रणेन वाच्यासम्भवादप्रस्तुतमेव वाच्यमिह स्वरूपप्रस्तुतावगतये निदिष्टमिति वाच्यम् । मौग्ध्यादिना भृङ्गादाव-प्यामन्त्रणस्य लोके दर्शनात् ।

यथा (ध्वन्यालोके ३।४१)---

7

कस्त्व भो. १, कथयामि दैवहतक मां विद्धि शाखोटकं, वैराग्यादिव विद्धि १, साधु विदितं, कस्मादिदं कथ्यते १ ।

### २८ प्रस्तुताकुर श्रलंकार ः

६७—जहाँ प्रस्तुतवृत्तान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुतवृत्तान्त की व्यंजना हो, वहाँ प्रस्तुताकुर अलकार होता है। जैसे, हे मेरि, मालती होते हुए काँटों से विरी केतकी से क्या लाम?

(यहाँ यह उक्ति उपवन में नायक के साथ विचरण करती नायिका ने किसी भौरे से कही है, अतः अमरवृत्तान्त प्रस्तुत है, इस प्रस्तुत अमरवृत्तान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुत नायकष्ट्रतान्त की व्यजना हो रही है कि 'तुम्हारे लिए रूपवती मेरे रहते हुए अन्य रमणी व्यर्थ है'।)

जहाँ प्रस्तुतपरक वाच्यार्थ के द्वारा किव को अभीष्ट अन्य प्रस्तुत वर्थ की व्यजना हो, वहाँ प्रस्तुतांकुर अलकार होता है। जपर के पद्य का उत्तरार्थ इसका उदाहरण है। यहाँ प्रिय के साथ उपवन में विहार करती कोई नायिका भोंरे से इस वात को कह रही है, इसलिए इस उक्ति का वाच्यार्थ भी प्रस्तुत है। यदि पूर्वपंची यह शंका करे कि यहाँ स्टू हुन्तान्त को प्रस्तुत कैसे माना जा सकता है, क्योंकि स्टू को सवोधन करना नायिका को अभीष्ट नहीं है, फिर भी उसे सवोधित किया गया है, अतः 'अनामंत्रणीयामत्रण' के कारण स्टू को सवोधित करने के पच में घटित होने वाला वाच्यार्थ तव तक असमव सा है, जब तक कि वह अपस्तुत न माना जाय, इसलिये यहाँ स्टू हुन्तान्तरूप वाच्यार्थ को प्रस्तुत न मानकर अप्रस्तुत ही माना जाय तथा उसका प्रयोग प्रस्तुतः नायकष्ट्रतान्त की व्यजना के लिये किया गया है—तो यह शंका करना व्यर्थ है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग मूर्वता आदि के कारण स्टू हादि को भी सवोधित करते देखे जाते हैं और इस प्रकार स्टू भी आमत्रणीय (सवोध्य) सिद्ध होने पर प्रस्तुत माना जा सकता है। अत यहाँ प्रस्तुत वाच्यार्थ से ही प्रस्तुतन्त्वन्तन्त की व्यजना पाई जाती है।

उदाहरण के लिए निम्न पद्य में हम देखते हैं चेतन (किव ) तथा अचेतन (शालोटक वृत्त ) का परस्पर प्रश्नोत्तर पाया जाता है, इसमें तिर्यक् जाति वाले अचेतन वृत्त का संवोधन पाया जाता है, अत तिर्यक्-पशुपिचृत्तादि-का आमन्नण करना सर्वथा असंभव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, वस्तुतः उनका आमन्नण असमव नहीं है।

टिप्पणी-मम्मटादि प्रस्तुताकुर अलकार नहीं मानते, वे आगे उद्धृत पद्य में अधस्तुतप्रशसा

वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः 'सर्वात्मना सेवते, न च्छायापि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्यापि मे ॥

इत्यत्र चेतनाचेतनप्रश्नोत्तरवत्तिर्यगामन्त्रणस्यात्यन्तमसम्मावितत्वाभावात् । एवं पं प्रस्तुतेन वाच्यार्थेन भृङ्गोपालम्भरूपेण वक्त्र्याः कुलवध्वाः सौन्द्यीभिमानशा- लिन्याः क्रूरजनपरिगृत्तिदुष्प्रधर्षाया परविनतायां विदसर्वस्वापहरणसंकलपदुरा- सदाया वेश्यायां वा कएदकसंकुलकेतकीकलपायां प्रवर्तमानं प्रियतम प्रत्युपा- लम्भो द्योत्यते ।

अरुकार ही मानते हैं। उनके मत से प्रस्तुताकुर अरुकार अप्रस्तुतप्रशसा में ही अन्तर्मावित हो जाता है। उद्योतकार ने इसीलिए प्रस्तुताकुर को अलग अरुकार मानने का घटन किया है —

अन्नेद् वोध्यम्-अप्रस्तुतपदेन सुख्यताल्पयंविषयोभृतार्थातिरिक्तोऽथों प्राह्य । एतेन— किं सृद्ध सत्या माळत्यां केतक्या कंटकेद्धयां इत्यन्न प्रियतमेन साकसुद्याने विहरती काचिद्सुं प्रत्येवमाहेति प्रस्तुतेन प्रस्तुतान्तर्ष्योतने प्रस्तुताद्धरनामा भिन्नोऽळकार इत्य-£ पास्तम् । मदुक्तरीत्यास्या एव सभवात् । यदा सुख्यतात्पर्यविषयः प्रस्तुतश्च नायिकानायक वृत्तान्ततदुत्कर्षया गुणीभृतत्व्यग्यस्तदाऽत्र साहश्यमूळा समासोक्तिरेवेति केचित् । अन्ये स्वप्रस्तुतेन प्रश्लेतेन प्रश्लेत्वर्षयप्रस्तुतप्रशसाशव्दार्थ । एवं च वाच्येन व्यक्तेन वाऽप्रस्तुतेन वाच्य व्यक्त वा प्रस्तुतं यत्र साहश्याद्यन्यतमप्रकारेण प्रशस्यत उत्कृष्यत इत्यर्थाद्पीयमेवेत्याहु-रिति दिक्। ( उद्योत पृ० ४९० )

'कोई पथिक (या कि ) शाखोटक (सेहुँड) के पेड़ से पूछ रहा है —'भाई तुम कीन हो ?' (शाखोटक उत्तर देता है ) 'कहता हूँ भाई, मुझ अभागे को शाखोटक वृक्ष समझो ।' (पथिक फिर पूछता है') 'तुम इतने वैराग्य से क्यों वोल रहे हो ।' (शाखोटक उत्तर देता है ) 'तुमने ठीक समझा', (पथिक पूछता है ) 'तो तुम्हारे वैराग्य का कारण क्या है ?' (शाखोटक उत्तर दे रहा है ) 'देखो, रास्ते के वाई ओर जो बरगद का पेड़ है, उसके नीचे जाकर राहगीर विश्राम लेते हैं और मैं रास्ते की बीचोंबीच खड़ा हूँ, पर फिर मी मेरी छाया परोपकार करने में असमर्थ है।

(यहाँ शाखोटक वृत्तान्त के द्वारा ऐसे दानी ध्यक्ति की न्यजना होती है, जो दान तो देना चाहता है पर उसके पास धनादि नहीं है, अथवा यहाँ अधम जाति में उत्पन्न दानी की ध्यजना होती है, जिसके दान को कोई नहीं छेता।)

टिप्पणी—मम्मट ने इस पद्य में अप्रस्तुतप्रशसा अलकार माना है। यद्यपि यहाँ शाखोटक वृक्ष को सबोधित करके वाच्यार्थ का उपयोग किया गया है, अत वह प्रस्तुत हो जाता है, तथापि मम्मट ने उसे इसलिये प्रस्तुत नहीं माना है। वस्तुत यहाँ वाच्यार्थ समावित नहीं होता तथा व्यग्यार्थ के अध्यारोपमात्र से अप्रस्तुतप्रशसा अलकार मानना पहता है। प्रदीपकार ने इसीलिए शाखोटक में सवोध्यत्व तथा उच्चारयितृत्व का घटित होना नहीं माना है — 'अत्र वाच्यशाखोटके सवोध्यस्वोद्यात्व्यसमुपपन्नमिति प्रतीयमानाध्यारोपः। (प्रदीप पृ० ४८९)

अप्पयदीक्षित को यह मत पसन्द नहीं। वे यहाँ शाखोटक में सबोध्यत्वाभाव नहीं मानते, तभी तो वे कहते हैं—'तिर्यगामन्त्रस्यात्यंतमसंभावितत्वाभावात्।'

इस प्रकार सिद्ध है कि 'किं मृद्ध सस्यां' आदि पद्यार्ध में मृद्धवृत्तान्तरूप वाच्यार्थ प्रस्तुत ही है, उसके द्वारा मृद्ध का उपालम कर सीन्दर्य आदि के कारण अभिमानवाली कुलवधू अपने उस प्रिय के प्रति उपालंग कर रही है, जो क्रूर मनुष्यों के साथ रहने के कारण यथा वा (विकटनितम्वा )-

अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग । लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । वालामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थं कदर्थयसि किं नवमिक्षकायाः ? ॥

अत्राप्युद्यानमध्ये चरन्तं भृद्धं प्रत्ययमुपालम्भ इति वाच्यार्थस्यापि प्रस्तुत-त्वम् । इदं च प्रौढाङ्गनासु सतीपु वालिकां रतये क्रोशयति कामिनि शृण्वति कस्याश्चिद्विद्ग्धाया वचनमिति तं प्रत्युपालम्भो द्योत्यते ।

यथा वा--

कोशद्वनद्विमयं द्धाति नित्तनी कादम्बच्ख्रुक्षतं धत्ते चूतलता नव किसलय पुंस्कोकिलास्वादितम् । इत्याकर्ण्ये मिथः सखीजनवचः सा दीर्घिकायास्तटे चेलान्तेन तिरोद्धे स्तनतटं विम्वाधरं पाणिना ॥

दुष्प्रधर्ष (दुःख से वश में आने लायक) परकीया नायिका में अथवा अनुरक्त कामुक व्यक्तियों के समस्त धन का अपहरण करने के संकल्प के कारण दुर्लभ वेश्या में—जो कॉंटों से युक्त केतकी के समान है—अनुरक्त है। इस प्रकार प्रस्तुत मृद्गोपालभ के द्वारा नायकोपालंभ व्यंजित होता है।

अथवा जैसे-

(किसी यालिका के साथ उद्यान में रमण करते नायक दो देखकर उसे सुनाकर कोई चतुर नायिका भौरे को लच्य बनाकर कह रही है।)

'हे भोंरे, जब तक यह नवमिह्नका की कली विकसित नहीं हो जाती तब तक तुम ,मर्दन को सहन करने में समर्थ अन्य पुष्पलताओं से अपना चचल मन वहला लो। तुम इस नवमिह्नका की नवीन कली को—जिसमें अभी पराग उत्पन्न नहीं हुआ है—असमय में ही व्यर्थ क्यों कुचल रहे हो।

(यहाँ प्रस्तुत सृहत्वृत्तान्त के द्वारा ऐसे प्रस्तुत नायक की व्यजना हो रही है, जो तरुणियों के होते हुए किसी वालिका को रितकीटा से पीडित करता है।)

यहाँ यह उपालम्म उद्यान में घूमते हुए भौरे के प्रति कहा गया है, अतः यह वाच्यार्थ भी प्रस्तुत है। इसके द्वारा किसी ऐसे नायक के प्रति उपालम्म च्यंजित होता है, जो प्रौढागनाओं के होते हुए वालिका को रितक्रीडा के लिये पीडित करता है तथा जिसको सुनाकर किसी चतुर नायिका ने इस उक्तिका प्रयोग किया है (अतः च्यग्यार्थ भी प्रस्तुत है)।

अथवा जैसे--

कोई नायिका किसी वावली के तट पर नहाने आई है। उसे देख कर कोई सखी दूसरी सखी से कहती है —'देखो, यह कमलिनी हस की-चोंच के द्वारा चतविचत दो कमल-कलिकाओं को घारण कर रही है, यह आम्रलता कोकिल के द्वारा चसे गए किसलय को घारण कर रही है।' सिखयों की इस परस्पर वात को वावली के तट पर सुनकर उस नायिका ने अपने स्तनद्वय को कपड़े से तथा विव के समान लाल ओठ को हाथ से ढँक लिया।' अत्र 'इयम्' इति नितनीव्यक्तिविशेपनिर्देशेन 'दीर्घिकायास्तटे' इत्यनेन च वाच्यार्थस्य प्रस्तुतत्व स्पष्टम् । प्रस्तुतान्तरद्योतन चोत्तरार्धे स्वयमेव कविनाऽऽ-विष्कृतम् ।

अत्राद्योदाहरणयोरन्यापदेशध्वनिमाह लोचनकारः—'अप्रस्तुतप्रशंसाया वाच्यार्थोऽप्रस्तुतत्वादवर्णनीयः' इति । तत्राभिधायामपर्यवसितायां तेन प्रस्तु-तार्थव्यक्तिरलङ्कारः । इह तु वाच्यस्य प्रस्तुतत्वेन तत्राभिधायां पर्यवसिता-यामर्थसौन्दर्यवलेनाभिमतार्थव्यक्तिध्वंनिरेवेति । वस्तुतस्तु-अयमप्यलङ्कार एव न ध्वनिरिति व्यवस्थापितं चित्रमीमासायाम् । तृतीयोदाहरणस्य त्वलङ्कारत्वे कस्यापि न विवादः । उक्त हि ध्वनिकृता (ध्वन्यालोके २।२४)—

इस पद्य में 'कमिलनीवृत्तान्त' तथा 'क्षाच्रलतावृत्तान्त' प्रस्तुत है (अप्रस्तुत नहीं), क्योंकि कमिलनी क्षाच्रलतापरक वाच्यार्थ 'इय' सर्वनाम के द्वारा निलनीरूप व्यक्तिविशेष के निर्देश के कारण तथा 'दीर्घिकायास्तटे' इस प्रस्तुतवाची पद के कारण प्रस्तुत सिद्ध होता है। इस प्रस्तुत से अन्य प्रस्तुत (नायिकावृत्तान्त) की व्यंजना हो रही है, यह किव ने स्वय ही उत्तरार्ध में स्पष्ट कर दिया है।

(हम देखते हैं कि अप्पयदी चित ने प्रस्तुताकुर के प्रकरण में तीन उदाहरण दिये हैं। इनमें अन्तिम उदाहरण ('कोशद्वन्द्विमय' इत्यादि ) में किव ने स्वय ही अन्य प्रस्तुत अर्थ की व्यजना का संकेत कर दिया है, अतः यहाँ स्पष्ट ही अलकार हो जाता है, किन्तु प्रथम दो उदाहरणों में—'कस्त्व मो ' आदि तथा 'अन्यासु तावदुपर्मदसहासु' आदि पद्यों में— किव ने व्यग्यार्थ का कोई संकेत स्पष्टरूप से नहीं दिया है, अत यहाँ ध्विन ही मानना होगा—ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। अप्पयदी चित इस मत से सहमत नहीं है। अतः लोचनकार के मत का उद्घेख कर उससे असहमति प्रदर्शित करते हैं।)

इन तीनों उदाहरणों में से प्रथम दो उदाहरणों में छोचनकार अभिनवगुप्त ने अन्या-पदेशध्वनि मानी है। उनका कहना है कि 'अप्रस्तुतप्रशसा अलकार में वाच्यार्थ अप्रस्तुत ' होने के कारण कवि का वर्ण्यविषय नहीं होता, इसिछए वहाँ अभिधाशक्ति वाच्यार्थ की प्रतीति कराने पर इसिंछिये चीण नहीं हो पाती कि कवि की विवसा अप्रस्तुत पत्त में नहीं होती, इसिछये अप्रस्तुत वास्यार्थ के द्वारा प्रस्तुत की न्यजना होती है, तथा यह ज्याग्यार्थ वाच्यार्थ का पर्यवसान करने में सहायता देता है-फलत प्रस्तुत व्यग्यार्थ के अप्रस्तुत वाच्यार्थ के पोषक होने के कारण यहाँ (अप्रस्तुतप्रशसावाले पच में ) अलकारत्व ठीक वैठता है। किन्तु उक्त दोनों उदाहरणों में यह बात नहीं है। यहाँ वाच्यार्थ भी प्रस्तुत है, अत. उसके प्रस्तुत होने पर अभिधाशक्ति अपने अर्थ का बोध कराकर पर्यवसित हो जाती है, उसकी पुष्टि के लिये न्यायार्थ की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी दशा में न्यायार्थ की प्रतोति प्रथम अर्थ के चमस्कार के कारण होती है, अत यहाँ अलकार न मानकर ध्वनि ही मानना चाहिए।' अप्पय दीचित इस मत से असहमत होकर कहते हैं.-जहाँ प्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा प्रस्तुत च्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, वहाँ भी अलंकार ही होता है. ध्वितिर नहीं, इस मत की प्रतिष्ठापना हम चित्रमीमांसा में कर चुके हैं।' जहाँ तक तीसरे उदाहरण का प्रश्न है उसके अलकारख के विषय में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि उसे दोनों ही अलंकार मानते हैं। जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है-

'शब्दार्थशक्त्याक्षिप्तोऽपि व्यङ्गचोऽर्थः कविना पुनः । यत्राविष्क्रियते स्वोक्तया साऽन्येवालंकृतिर्ध्वनेः ॥' इति ।

प्तानि सारूप्यनिबन्धनान्युदाहरणानि संबन्धान्तरनिबन्धनान्यपि कथंचिद्वाच्यव्यद्गश्ययोः प्रस्तुतत्वलम्भनेनोदाहरणीयानि । दिङ्मात्रमुदाहियते—
रात्रिः शिवा काचन संनिधन्ते विलोचने । जामतमप्रमन्ते ।
समानधर्मा युवयोः सकाशे सखा भविष्यत्यचिरेण कश्चित् ॥
अत्र शिवसारूप्यमिव तदेकदेशतया तद्वाच्यं ललाटलोचनमपि शिवरात्रिमाहात्म्यप्रयक्तत्वेन वर्णनीयमिति तन्मखेन कृत्स्नं शिवसारूप्यं गम्यम् ।

यथा वा-

वहन्ती सिन्दूरं प्रवलकबरीभारतिमिर-त्विषां वृन्दैर्वन्दीकृतिमव नवीनार्किकरणम् । तनोतु च्लेमं नस्तव वदनसौन्दर्यलहरी-परीवाहस्रोतःसरिणरिव सीमन्तसरिणः ॥

'जहाँ कवि' शब्दशक्तिअथवा अर्थशक्ति के द्वारा आधिष्ठ व्यंग्यार्थ को पुनः अपनी उक्ति से प्रकट कर दे, वहाँ ध्वनि से भिन्न अन्य ही अलकार होता है।'

टिप्पणी—अप्पयदीक्षित को चित्रमीमासा केवल अतिरायोक्ति अलकार के प्रकरण तक मिलती है, अत प्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा प्रस्तुत व्यग्यार्थप्रतीति में ध्विन न होकर अलकार ही है, यह मत चित्रमीमासा के उपलब्ध अश में नहीं मिलता।

उपर के तीनों उदाहरण सारूप्यनिवन्धन के हैं। जिस तरह अप्रस्तुतप्रशंसा में सारूप्यसम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धों का भी निवधन पाया जाता है, उसी तरह यहाँ भी प्रस्तुत वाच्य तथा प्रस्तुत च्यंग्य में अन्य सबध का भी निवन्धन पाया जाता है। इनके दिङ्मात्र उदाहरण दिए जाते हैं।

कोई शिवभक्त कवि अपने दोनों नेत्रों से कह रहा है। 'हे नेत्रह्य, कोई उत्कृष्ट कल्या-णमय रात्रि आई है, अत' तुम अप्रमत्त होकर जगे रहना। इससे तुम्हारे समीप शीघ्र ही समान गुण वाला कोई मित्र हो जायगा।

(यहाँ नेत्रों के द्वारा शिवरात्रि में जागरण करने पर भक्त शिवरूप हो जायगा तथा शिवरूप होने पर उसके छ्ळाट पर तीसरा नेत्र और उदित हो जायगा-यह अर्थ व्यथ्य है।)

यहाँ कवि के लिए शिवसारूप्य प्राप्त करने के वर्णन की तरह ही शिवरात्रिमाहारूय के हेतु के कारण उसके द्वारा वाच्य ललाट नेत्र का भी वर्णन शिवरात्रि के माहारूय में प्रस्तृत हो जाता है, इसके द्वारा भक्त का समस्त शिवसारूप्य (अन्य प्रस्तुत ) व्यक्षित होता है। (यहाँ एकदेश्य-एकदेशमावसवंध का निवधन पाया जाता है।) अथवा जैसे—

देवी पार्वती के सीमन्त का वर्णन है। हे देवि, प्रवल केशपाश रूपी अन्धकार की काति के समूह के द्वारा केंद्र की गई वालसूर्य की किरण के समान सिंदूर को धारण करती, तथा मुख के सौन्दर्य की लहरों के परीवाह (जल निर्गममार्ग) स्नोत के समान तुम्हारी सीमन्त-सरणि हमारे कस्याण का विधान करे। अत्र वर्णनीयत्वेन प्रस्तुताया' सीमन्तसर्ऐोर्वटनसीन्टर्यलहरीपरीवाहत्वो-त्प्रेक्षरोन परिपूर्णतटाकवत्परीवाहकारणीभूता स्वस्थाने अमान्ती वदनसीन्द्र्यस-मृद्धिः प्रतीयते । सापि वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतैव ।

यथा वा-

अङ्गासङ्गिमृणालकाण्डमयते भृङ्गावलीनां रुच नासामौक्तिकिमन्द्रनीलसरणि श्वासानिलाद्गाहते। दत्तेयं हिमवालुकापि कुचयोर्धत्ते क्षण दीपता तप्तायःपतिताम्बुवत्करतले घाराम्बु सलीयते॥

अत्र नायिकाया विरहासहत्वातिशयप्रकटनाय संतापवत्कार्याणि मृणालमा-लिन्यादीन्यपि वर्णनीयत्वेन विवक्षितानीति तन्मुखेन सतापोऽवगम्य । यत्र कार्य मुखेन कारणस्यावगतिरपि ऋोके निवद्धा, न तत्रायमलङ्कारः, किं त्वनुमानमेव। यथा ( रज्ञा॰ २।१२ )—

यहाँ किव के लिए देवी की सीमन्तसरिण का वर्णन वर्ण्य होने कारण प्रस्तुत है, उस पर मुख-सौन्दर्य की लहरों के परीवाह की उत्प्रेचा करने के कारण परिपूर्ण तहाग की तरह परीवाह की कारणभूत, अपने स्थान में नहीं समाती, वदनसौन्दर्यसमृद्धि की व्यक्षना होती है। यह वदनसौन्दर्यसमृद्धि भी किव के लिए वर्णनीय होने के कारण प्रस्तुत ही है। ( इस प्रकार यहाँ परीवाह के रूप में उद्योचित सीमन्तसरिण रूप कार्य के द्वारा उसकेकारण वदनसौन्दर्यसमृद्धि की व्यक्षना कराई गई है, अतः यहाँ कार्यकारणभावसम्बन्ध निवद्ध किया गया है।)

भथवा जैसे---

किसी नायिका के विरहताप का वर्णन है। 'इस नायिका के अग से ससक्त मृणाल किसी नायिका के विरहताप का वर्णन है। 'इस नायिका के अग से ससक्त मृणाल कि मोर्रों की काति को प्राप्त करता है (काला हो जाता है), इसके नाक का सफेद मोती श्वास के कारण इन्द्रनीलमिण की पदवी को प्राप्त हो जाता है, (विरहताप से उत्तप्त श्वास के कारण श्वेत मोती भी काला पढ़ आता है), इसके कुचस्थल पर रक्ता हुआ यह कर्पूरचूर्ण (हिमवालुका) भी चणभर में जल उठता है, तथा इसके करतल पर धारारूप में सींचा गया पानी तपे लोहे (तपे तवे) पर गिरे पानी की तरह एक दम सुख जाता है।'

यहाँ नायिका के विरहासहत्वातिशय (विरह उसके लिये अत्यधिक असहा है) को प्रकट करने के लिये, सन्वापयुक्त कार्य-मृणाल का मिलन होना आदि प्रस्तुतों का वाच्य रूप में प्रयोग किया गया है, उनके द्वारा यहाँ अन्य प्रस्तुत-नायिका का विरहसताप व्यक्षित होता है। (कार्यकारणमावसम्बन्ध वाले प्रस्तुतांकुर से अनुमान अलकार में क्या भेद है, इसे स्पष्ट करने के लिये कहते हैं —) जहाँ कार्यरूप प्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा कारण रूप प्रस्तुत व्यग्यार्थ की प्रतीति हो, तथा कारणरूप प्रस्तुत का साम्राव् वर्णन कि ने न किया हो, वहाँ तो प्रस्तुतांकुर अलकार होता है, किन्तु ऐसे स्थल पर जहाँ कार्य के द्वारा प्रतीत कारण को भी कि ने पद्य में निवद्ध किया हो, वहाँ यह अलकार ( तथा अपस्तुतप्रशसा भी ) नहीं होगा, वहाँ अनुमान अलंकार का ही चेत्र होता है। जैसे निम्न पद्य में—

परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गाद्धभयत-स्तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् । इदं व्यस्तन्यासं प्रशिथिलभुजाच्चेपवलनैः कृशाङ्ग-थाः संतापं वदति निलनीपत्रशयनम् ॥ ६० ॥ २६ पर्यायोकालङ्कारः

पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्गचन्तराश्रयम् । नमस्तस्मै कृतौ येन मुधा राहुवधूकुचौ॥ ६८॥

रतावलीनाटिका में राजा उदयन सागरिका की कमलदल शय्या को देखकर उसके विरहताप का वर्णन करते कह रहे हैं —यह कमलदल की शय्या पीन स्तन तथा जवन के सम्पर्क के कारण दोनों और से कुम्हला गई है, जब कि सागरिका के अत्यधिक सूस्म मध्य भाग से असंप्रक्त होने के कारण वीच में हरी है, और उसके अत्यधिक शिथिल हाथों के फेंकने के कारण इसकी रचना अस्तन्यस्त हो गई है। इस प्रकार यह कमल के पत्तों की शय्या दुवले पतले अहाँ वाली सागरिका के विरहताप की न्यक्षना कराती है।

(यहाँ किंव ने ही स्वय 'कृशांग्याः सन्ताप वदित विसिनीपत्रशयनं' कह कर ऊपर के तीन चरणों में निषद्ध कार्य के कारण का स्पष्टतः अभिधान कर दिया है, अतः यहाँ विरह-ताप रूप प्रस्तुत अर्थ ध्यग्य नहीं रह पाया है। फलतः यहाँ प्रस्तुताकुर (या अप्रस्तुत प्रशसा) अलंकार न हो कर अनुमान अलकार ही मानना होगा।)

# २९ पर्यायोक्त श्रलंकार

६८—जहाँ न्यंग्य अर्थ की वोधिका रीति से भिन्न अन्य प्रकार से ( भंग्यतर के आश्रय के द्वारा ) न्यग्य अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ पर्यायोक्त अलंकार होता है। जैसे, जिन ( विप्णु भगवान् ) ने राहु दैत्य की स्त्री के कुचों को न्यर्थ वना दिया उनको नमस्कार है।

टिप्पणी—कुम्मकोणम् ते प्रकाशित कुवल्यानद में इस कारिका के पूर्व कोष्ठक में निम्न वृत्ति मिल्रती है —

( ननु, प्रस्तुतकार्याभिधानमुखेन कारणस्य गम्यत्वमि प्रस्तुताकुरविषयश्चेत् किं तर्हि पर्यायोक्तमित्याकांचायामाह'—) ( वही पृ० १३७ )

भाव यह है, अप्पयदाक्षित ने पूर्वोक्त प्रस्तुताकुर में एक सरिण वह भी मानी है, जहाँ प्रस्तुत कार्य के द्वारा प्रस्तुत कारण की व्यजना हो, किंतु प्राचीन आलकारिक रूथकादि ने प्रस्तुत कार्य की प्रयुत कारण की व्यजना में पर्यायोक्त अलकार माना है, तो पूर्वपक्षी यह शका कर सकता है कि जहाँ रूथकादि पर्यायोक्त मानते हैं, वहाँ आप प्रस्तुताकुर मानते हैं, तो फिर पर्यायोक्त का लक्षण क्या है १ इसका समाधान करने के लिए ही पर्यायोक्त का प्रकरण आरम करते हुए कहते हैं

(जयदेव ने पर्यायोक्त या पर्यायोक्ति का छन्नण भिन्न दिया है, उसके अनुसार अस्तुत कार्य द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति में पर्यायोक्ति अलंकार होता है। अप्पयदीन्ति ने प्रस्तुत कार्य के द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति में प्रस्तुतांकुर अलकार माना है, तो फिर पर्यायोक्त अलंकार क्या होगा ? यह शका उपस्थित हो सकती है। इसीलिए दीनित ने पर्यायोक्त का लच्नण जयदेव के अनुसार निवद्ध किया

यदेव गम्यं विवक्षितं तस्यैव भङ्ग-धन्तरेण विवक्षितरूपादिप चारुतरेण केनचिद्रपान्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम् । उत्तरार्धमुदाहरणम् । अत्र भगवान् वासु-देवः स्वासाधारणरूपेण गम्यः राहुवधूकुचवैवध्यकारकत्वेन रूपान्तरेण स एवा- ४ भिहितः ।

यथा वा-

लोकं पश्यति यस्यांघिः स यस्यांघि न पश्यति । ताभ्यामप्यपरिच्छेचा विद्या विश्वगुरोस्तव ॥

अत्र गौतमः पतञ्जलिश्च स्वासाधारणरूपाभ्या गम्यौ रूपान्तराभ्याम-भिहितौ।

है। इस सबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि जयदेव भी प्रस्तुताकुर अलकार को नहीं मानते।)

टिप्पणी—चन्द्रालोककार का पर्यायोक्ति का लक्षणोदाहरण यो है — कार्याधै भस्तुतैरुक्ते पर्यायोक्ति प्रचन्नते । तृणान्यक्रस्यामास विपन्ननृपसग्रसु ॥ ( चन्द्रालोक ५ ७० )

अलकारसर्वस्वकार रुप्यक का पर्यायोक्त का लक्षण यों है — 'गम्यस्य भग्यन्तरेणाभिधान पर्यायोक्तम्।' ( पृ० १४१ )

मम्मट का पर्यायोक्त का रुक्षण यों है —

पर्यायोक्त विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः। ( दशम उछास )

यहाँ 'वाच्यवाचकत्वेन विना' का ठीक वही भाव है, जो दीक्षित के भंग्यंतराश्रयम्' का जान पडता है, वैसे जैसा कि हम देखेंगे अप्पयदीक्षित 'वाच्यवाचकत्वेन विना' का खडन करते हैं। अम्मट ने इसका उदाहरण यह दिया है —

य प्रेषय चिररूढापि निवासप्रीतिरुज्झिता। मदेनैरावणमुखे मानेन हृदये हरे।॥

चन्द्रिकाकार ने इसका लक्षण यों दिया है --

विवित्तस्वप्रकारातिरिक्तेन चार्त्तरेण रूपेण न्यायस्याभिधान पर्यायोक्तम् । (१० ९२)
पर्यायोक्त भलंकार वहाँ होता है, जहाँ विविद्यत गम्य अर्थ की प्रतीति के लिए उस
विविद्यत अर्थ के मग्यंतर से अर्थाद विविद्यतरूप से भी अधिक सुन्दर (चमत्कारयुक्त)
किसी अन्य प्रकार के वाचकादि का प्रयोग किया जाय । इसका उदाहरण ऊपर के पद्य
का उत्तरार्ध है । इस उदाहरण में किव भगवान् विष्णु के प्रति नमस्कार कर रहा है,
इस अर्थ की प्रतीति के लिए वासुदेव के असाधारण रूप (वासुदेवत्व) का वर्णन किया
जा सकता था किंतु उसका वर्णन न कर राहुवधूकुचों के ज्यर्थ बना देने रूप अन्य अर्थ
के द्वारा उन्हीं विष्णु भगवान् का अभिधान किया गया है।

अथवा जैसे—

'विश्वगुरु तुम्हारे पास ऐसी विद्या है, जो—जिसका पैर संसार को देखता है (गौतम ) तथा जिनके पैर को ससार नहीं देखता (शेषावतार पतंजिल ) उन दोनों के द्वारा भी अनाकलनीय है।

यहाँ गौतम (असपाद) तथा पतजिल अपने विशिष्ट रूप वर्णन से गम्य हो सकते

यथा वा (नैपध॰ ८।२४)-

निवेद्यतां हन्त समापयन्तौ शिरीषकोशम्रदिमाभिमानम्। पादौ कियदूरिममौ प्रयासे निधित्सते तुच्छद्यं मनस्ते॥

अत्र 'कियदूरं जिगमिषा ?' इति गम्य एवार्थी रूपान्तरेणाभिहितः।

यथा वा-

वन्दे देवं जलिधशरिष देवतासार्वभौमं व्यासप्रष्टा भुवनविदिता यस्य वाहाधिवाहाः।

हैं, पर उन्हें भिन्न रूप के द्वारा वर्णित किया गया है। (गौतम का एक नाम अज्ञपाद भी है, क्योंकि सुना जाता है उनके पैर में भी ऑंख थी, जिससे वे मनन करते जाते थे और पैर स्वयं रास्ता हूँ छ छेता था। इसी तरह पतजिछ शेप के अवतार थे। शेप सर्पराज हैं, तथा सर्प के चरण गुप्त होते हैं। सर्प का एक नाम गुप्तपाद भी है, अतः पतंजिछ के छिए यहाँ जिनके पैरों को छोग नहीं देखते यह कहा है। इस प्रकार यहाँ गौतम के अज्ञपादत्व तथा पतजिछ के गुप्तपादत्व का वर्णन हनके असाधारण रूप का वर्णन है।)

टिप्पणी—इस पद्य में गौतम तथा पतजिल में 'अपिरच्छेदाल' रूप एक धर्मान्वय पाया जाता है। अत यहाँ तुल्ययोगिता अलकार भी है। इस प्रकार पद्य में तुल्ययोगिता तथा पर्यायोक्त का अगागिमाव सकर है। इसी पद्य में 'ताम्यामिप' इस पदद्वय के द्वारा कैमुतिकन्याय से यह अर्ध प्रतीत होता है कि जब शिव के अनुग्रह से सम्पन्न गौतम तथा अक्षपाद ही उस विद्या को न पा सके, तो दूसरों की क्या शक्ति को उतनी विद्या प्राप्त कर सकें, अत यहाँ अर्थापत्ति (काव्यार्थापत्ति) अलकार है। इस तरह अर्थापत्ति का पूर्वोक्त सकर के साथ पुन सकर अलकार पाया जाता है।

अथवा जैसे--

दमयती नल से पूछ रही है:—'हे दूत, बताओ तो सही, तुम्हारा यह कम दया बाला (निर्दय) सन शिरीप की कली की कोमलता के अभिमान को खण्डित करने वाले 'इन तुम्हारे चरणों को कितने दूर तक के प्रयास में रखना चाहता है।'

टिप्पणी—इस पद्य में नल के कोमल चरणों को उसका मन दूर तक छे जाने का कष्ट दे रहा है, इसके द्वारा मन के निर्दय होने ( तुच्छद्यं) का समर्थन किया गया है, अतः काव्यर्लिंग अलकार है। तुम कहाँ जा रहे हो, इस गम्य अर्थ की प्रतीति के लिए 'कितने दूर तक तुम्हारे चरणों को यह निर्दय मन घसीटना चाहता है' इस अधिक सुदर ढग का प्रयोग करने से पर्यायोक्त अलकार है 'शिरीप की कर्ला की कोमलता के अभिमान को समाप्त करते' इस अभ में शिरीप किलका से चरणों की उत्कृष्टता वताई गई है, अत यह व्यतिरेक अलकार है। इन तीनों का अगागिमाव सकर इस पद्य में पाया जाता है।

यहाँ दमयंती नल से यह पूछ्ना चाहती है कि 'तुम कितने दूर जाना चाहते हो,' पर इस गम्य अर्थ को रूपांतर के द्वारा वर्णित किया गया है।

🕤 अथवा जैसे—

में उन देवाधिदेव की वन्दना करता हूँ, जिनका तूणीर समुद्र है, जिनके वाहन के वाहन लोकप्रसिद्ध स्थासादि महर्षि हैं, जिनके आभूपणों की सदूक पाताललोक है, जिनकी पुष्पवाटिका आकाश है, जिनकी साड़ी ( घोती ) के रखवाले इन्द्रादि लोकपाल है तथा जिनका चन्दनहुत्त कामदेव है।

# भूषापेटी भुवनमधरं पुष्कर पुष्पवाटी शाटीपालाः शतमखमुखाश्चन्दनद्गुमनोभूः॥

अत्र 'यस्य वेदा वाहाः, भुजङ्गमा भूपणानि' इत्यादि तत्तद्वाक्यार्थव्यव- र्व स्थितौ वेदत्वाद्याकारेणावगम्या एव वेदादयो व्यासप्रमुखविनेयत्वाद्याकारेणाभि-हिताः, परतु देवतासार्वभौमत्वस्फुटीकरणाय विशेपणविशेष्यभावव्यत्यासेन प्रति-पादिताः। अत्रालङ्कारसर्वस्वकृतापि पर्यायोक्तस्य सप्रदायागतिमदमेव लक्षणम-ङ्गीकृतं 'गम्यस्थापि भङ्ग-चन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्' इति।

(महादेव ने त्रिपुरसहार के समय विष्णु को वाण वनाकर उसे मारा था, इसिल्पु विष्णु उनके वाण हैं और विष्णु का निवासस्थान चीरसागर उनका तूणीर। वेद उनके वाहन हैं तथा व्यासादि महिष् वेदों को धारण करते हैं, अतः व्यासादि महिष् महादेव के वाहन के वाहन हैं। महादेव के आभूषण सर्प हैं, अतः पाताल (सर्पों का निवासस्थान) उनकी आभूषणपेटिका है। वे चन्द्रमा के फूल को मस्तक पर चढ़ाते हैं, अतः आकाशा विज्ञ उनकी पुष्पवाटिका है। महादेव दिगवर है, अतः उनकी घोती दिशा है और उसके रचक इन्द्रादि दिक्षाल । उन्होंने कामदेव के भस्म को अंगराग के रूप में शरीर पर लगाया है, अतः उनका चदन कामदेव है।)

यहाँ 'वेद जिन महादेव के वाहन हैं तथा सर्प आभूपण हैं' इत्यादि तत्त् वाक्यार्ध की प्रतीति वेदादि का प्रयोग करने पर ही हो सकती है, तथा इसी तरह वेदादि व्यास प्रमुख महिषयों के भी वन्दनीय (उपास्य) हैं इस प्रयोग के द्वारा ही हो सकती है, किंतु कि वे इस साम्रात् वाच्यवाचक रीति का प्रयोग न कर, इस वात को स्पष्ट करने के लिए कि वे सब देवताओं के चक्रवर्ती राजा हैं, तत्त्त् पदार्थों के विशेषणिवशेष्यभाव का परिवर्तन कर दिया है। (भाव यह है कि 'यस्य वेदा वाहा' मुजंगमानि भूषणानि' में वेदसपीदि विशेष्य हैं, वाहभुजगादि विशेषण तथा इस रीति से कहने पर भी महादेव का देवाधीश्वरत्व प्रतीत हो ही जाता है, किंतु उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ विशेषणिवशेष्यभाव में परिवर्तन कर वाहभूषणादि को विशेष्य तथा वेदसपीदि को विशेषण वना दिया गया है। इस प्रकार साम्रात् वाच्यवाचकभाव का उपादान न कर कि ने भग्यतर का प्रयोग किया है।)

(जयदेव ने पर्यायोक्ति (पर्यायोक्त ) का छक्तण भिन्न प्रकार का दिया है, इसिछिए अप्पयदीक्तित शंका का समाधान करना चाहते हैं।) पर्यायोक्त का संप्रदायागत (प्राचीन आछकारिक सम्मत) छक्तण यही है, अछकारसर्वस्वकार ने भी पर्यायोक्त के इसी सप्रदायागत छक्तण को अगोकार किया है .—'पर्यायोक्त वहाँ होता है, जहाँ गम्य (ब्यग्य) अर्थ का भिन्न शेळी (भग्यतर) के द्वारा अभिधान किया गया हो।'

देखिये-अलकारसर्वस्व ( पृ० १४१ )

यधिप अलकारसर्वस्वकार रूप्यक ने पर्यायोक्त अलकार का लक्षण ठीक दिया है, तथापि उसके उदाहरण की मीमांसा विलकुल दूसरे ढग से की है। रूप्यक ने पर्यायोक्त् का उदाहरण यह प्रसिद्ध पद्य दिया है:—

टिप्पणी—रस सबध में यह शका हो सकती है कि रुप्यकादि ने तो 'कार्यमुख के द्वारा कारण की ब्यजना होने पर पर्यायोक्त माना है, तो फिर दीक्षित ने उनसे विरुद्ध लक्षण क्यों दिया है, इस शका की कल्पना करके दीक्षित वताने जा रहे हैं कि सर्वस्वकारादि का भी ताल्पर्य ठीक

'चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य। आलिङ्गनोद्दामविलासबन्ध्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्॥'

इति प्राचीनोदाहरणं त्वन्यथा योजितं—राहुवधूगतेन विशिष्टेन रतोत्सवेन राहु-शिरश्छेदः कारणरूपो गम्यत इति । एवं च 'गम्यस्यैवाभिधानम्' इति लक्षण-स्यानुपपत्तिमाशङ्कथाह-'यद्गम्यं तस्यैवाभिधानायोगात् कार्यादिद्वारेणैवाभिधानं लक्ष्यो विवक्षितम्' इति ।

लक्षणमि छिप्टगत्या योजितं लोचनकृता 'पर्यायोक्तं यद्न्येन प्रकारेणा-भिधीयते' इति । इदमेव लक्षणमङ्गीकृत्य तदुदाहरणे च कार्येण शब्दा-

वहीं हैं, जो हमारा है, यह दूसरी वात है कि रुय्यक ने जिस लक्षण को स्वीकार किया है, उसकी योजना ठीक नहीं की है। रिसकरजनीकार इसी वात का सकेत यों करते हैं —

'ननु, सर्वस्वकारादिभिः, 'कार्यमुखेन कारणप्रस्यायनं पर्यायोक्त'मित्युक्तेः कथं तद्विरुद्ध-मत्र तल्लक्षणाभिधानमित्यादाङ्कय तेपामप्यत्रैव तात्पर्यमिति वदन् तदीययथाश्रुततल्लकण-योजनमनुपपन्नमित्याह—' ( रसिकरजनी पृ० १३९ )

'उन ( जिन ) विष्णु भगवान् ने चक्र को प्रहार के लिए दी गई आज्ञा के द्वारा ही राहु की स्त्रियों की रतिक्रीडा को आर्लिंगन के कारण उद्दाम विष्ठास से रहित तथा केवल चुम्बनमात्रावशेष वना दिया।'

इस पद्य की क्यास्या में रुय्यक ने लक्षण के अनुसार लक्ष्य की मीमांसा न कर दूसरे ही ढग का अनुसरण करते हुए कहा है —राहुवधूगत आर्लिंगनशून्य चुम्वन मात्रावशेष (विशिष्टेन) रित क्रीडा (रूप कार्य) के द्वारा राहु के शिर का काट देना (राहुशिररखेद) यह कारण रूप अर्थ व्यक्षित हो रहा है। इसी प्रकार लक्षण के 'गम्यस्यैवाभिधान' पद की अनुपपित की आशका कर रूय्यक ने पर्यायोक्त अलकार के प्रकरण में इस शंका का समाधान करते हुए कहा है कि कान्य में जो गम्य (क्यग्य) अर्थ है, स्वयं उसका ही अभिधान नहीं पाया जाता, अत उससे भिन्न रीति से उसका अभिधान करने का तास्पर्य यह है कि कारण (रूप व्यग्य) का कार्य के द्वारा अभिधान किया गया हो'। इस प्रकार रूप्यक ने लक्षण तो ठीक दिया है पर उदाहरण की व्याख्या अन्यथा की है, तथा उसमें कार्य के द्वारा कारण का कथन मान लिया है।

टिप्पणी—श्य्यक ने कार्य रूप अप्रस्तुत से कारण रूप प्रस्तुत की व्यजना वाली अप्रस्तुत प्रश्नासा तथा पर्यायोक्त की तुलना करते समय इस पण को उदाहत कर इसकी जो व्याख्या की है, वह दीक्षित ने 'राहु'' गम्यते' के द्वारा उद्धृत की है। (दे० अलकारसर्वस्व पृ० १३५)

पर्यायोक्त के प्रकरण में गम्य के अभिधानत्व के विषय में शका उठाकर उसका समाधान करते हुए रुय्यक ने निम्न सकेत किया है .—

'यदेव गम्यं तस्यैवाभिधाने पर्यायोक्तम् । गम्यस्य सत् कथमभिधानमिति चेत्, गम्यापेस्रया प्रकारान्तरेणाभिधानस्याभावात् । निष्ठ तस्यैव तदेव तयेव विच्छित्या गम्यत्वं वाच्यत्व च संभवति । अतः कार्यमुखद्वारेणाभिधानम् । कार्यादेरिप तत्र प्रस्तुतत्वेन वर्णना-र्हत्वात् । (अलकारसर्वस्व ५० १४१-२)

किन्तु लोचनकार अभिनवगुस ने इसका लक्षण भी क्षिष्टरीति से बनाया है:—'पर्या-योक्त वहाँ होगा, जहाँ (वाच्यवाचकभाव से भिन्न) किसी अन्य प्रकार से वक्तव्य अर्थ की प्रतीति हो।' इसी लक्षण को मानकर उसके उदाहरण में शब्द के द्वारा वाच्यरूप में भिहितेन कारणं व्यङ्गश्य प्रदर्श्य तत्र लक्षणं लच्यनाम च क्रिष्टगत्या योजितम् । वाच्यादन्येन प्रकारेण व्यङ्गश्येनोपलक्षित सद्यदभिधीयते तत् पर्यायेण प्रकारान्तरेण व्यङ्गश्येनोपलक्षितमुक्तमिति सर्वोऽप्यय क्लेशः किमर्थ इति न विद्यः। १ प्रदर्शितानि हि गम्यस्येव रूपान्तरेणाभिधाने बहून्युदाहरणानि । 'चक्राभिधात-प्रसभाज्ञयेव' इति प्राचीनोदाहरणमि स्वरूपेण गम्यस्य भगवतो रूपान्तरेणाभिधानसत्त्वात्सुयोजमेव । यत्तु यत्र राहुशिरश्छेदावगमन तत्र प्रागुक्तरीत्या प्रस्तुताङ्कर एव । प्रस्तुतेन च राहो शिरोमात्रावशेपेणालिङ्गनवन्ध्यत्वाद्यापादन्तरूपे वाच्ये भगवतो रूपान्तरे उपपादिते, तेन भगवत स्वरूपेणावगमन पर्यायोक्तस्य विषयः ॥ ६८ ॥

प्रयुक्त कार्य के द्वारा कारण रूप व्यंग्य की प्रतीति दिखाकर वहाँ छन्नण तथा छन्य (पर्यायोक्त इस अलंकार का ) नाम की क्षिप्रशित से योजना की गई है। जो अर्थ वाच्य से
भिन्न प्रकार से अर्थात् व्यंग्य के द्वारा उपछन्ति (विशिष्ट) वना कर कहा जाता है, वही
अर्थ पर्याय अर्थात् व्यंग्य के द्वारा उपछन्ति (विशिष्ट) वना कर कहा जाता है, वही
अर्थ पर्याय अर्थात् प्रकारान्तर व्यंग्य के द्वारा उपछन्ति विशिष्ट रूप में उक्त होने के कारण
पर्यायोक्त होता है। छोचनकार की इस सारी क्षिप्टकल्पना का कोई कारण नहीं
दिखाई पढ़ता। वस्तुतः यह इस्पांतर गम्य (व्यग्यार्थ) का ही होता है, इस विपय
में हमने अनेकों उदाहरण दे दिये हैं। 'चक्राभिघात' इत्यादि प्राचीन उदाहरण में भी
स्वरूपतः गम्य मगवान् विष्णु का रूपांतर (भग्यंतर) के द्वारा अभिधान किया गया है।
जहाँ तक इस पद्य के द्वारा 'राहु के सिर के कटने' (राहुशिरस्केंद) रूप प्रस्तुत अर्थ की
प्रतीति होती है, इस अश में प्रस्तुतांकुर अलंकार होगा (क्योंकि प्रस्तुत आर्छगनशून्यव्वादि विशिष्ट रतोस्सवरूप कार्य के द्वारा प्रस्तुत राहुशिरस्केंद रूप कारण की प्रतीति हो
रही है)। साथ ही यहाँ प्रस्तुत—राहुशिरोमात्रावशेष (राहु के केवल सिर ही वचा रहा
है) के द्वारा आर्छगनवन्त्यत्व को प्राप्त कराने में साधन रूप वाच्य में मगवान् विष्णु के
रूपांतर की योजना की गई है, तथा इस रूपांतर के द्वारा भगवान् विष्णु के स्वरूप की
व्यजना होती है, अतः यहाँ पर्यायोक्त अलकार है।

टिप्पणी-जोचनकार ने पर्यायोक्त का लक्षण यह दिया है -

पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते ।

वाच्यवाचकपृत्तिम्यां शून्येनावगमात्मना ॥ (दे० लोचन ५० ११७)

लोचनकार ने इसका उदाहरण यह किया है --

शत्रुच्छेदे दृढेच्छस्य मुनेरूपथगामिनः। रामस्यानेन धनुषा दृष्ठीता धर्म देशना॥

यहाँ भीष्म का प्रताप परशुराम के प्रमाव को भी चुनौती देने वाला है, यह प्रतीति होता है। यह 'दर्शिता धर्मदेशना' इस अभिधीयमानकार्य के द्वारा अभिहित की गई है। इस प्रकार अभिनव शुप्त ने कार्य रूप वाच्य के द्वारा कारण रूप व्यग्य दिखाकर पर्यायोक्त के लक्षण को घटित कर दिया है।

लोचनकार का यह मत यों है —

भत एव पर्यायेण प्रकारांतरेणावगमात्मना न्यग्येनोपलचितं सद्यद्भिधीयते तद्भिधी-यमानमुक्तमेव सत्पर्यायोक्तमित्यभिधीयत इति लच्चणपद्म, पर्यायोक्तमिति लच्चपद्म् ।

( लोचन पृ० ११८ )

# पर्यायोक्तं तदप्याहुर्यद्वचानेनेष्टसाधनम् । यामि च्तलतां द्रष्टुं युवाम्यामास्यतामिह ॥ ६९ ॥

(भाव यह है, रुय्यक इस पद्य में प्रतीत च्यग्यार्थ 'राहु का सिर काटना' रूप कारण मानते हैं, जो इस कार्य के द्वारा अभिहित किया गया है कि राहु की अपनी पत्नी के साथ की गई रित क्रीडा अब केवल जुम्बनमात्र रह गई, उसमें आर्टिंगनादि अन्य सुरतिविधयाँ नहीं हो पाती । अभिनवगुप्त में जो उदाहरण तथा लज्जणयोजना पाई जाती है, उससे भी यही पता चलता है कि वे भी कार्यरूप वाचक से कारणरूप व्यग्य के अभिधान में पर्यायोक्त ही मानते हैं। अप्पय दी हित इस मत से सहमत नहीं। वे 'राहुशिरश्लेद' को च्याय मानने पर प्रस्तुतांकुर मानते हैं, क्योंकि यहाँ प्रस्तुत कार्य (जुम्बनमात्रावशेष रतोत्सव) से प्रस्तुत कारण (राहुशिरश्लेद) की प्रतीति हो रही है। अत. पर्यायोक्त अलकार मानने पर हमें यह व्यंग्य अर्थ मानना होगा कि यहाँ राहु को आर्टिंगनवन्थ्य वनाने वाले स्वरूप (इस वाच्य) के द्वारा भगवान विष्णु की स्वय की व्यंजना की गई 'है। यहाँ इतना संकेत कर देना आवश्यक होगा कि स्ल्यक प्रस्तुतांकुर अलंकार नहीं मानते। अप्पयदी हित ने इसे नया अलकार माना है।)

'तथा च कार्येण विशिष्टरतोस्सवेन तत्कारणस्य राहुशिररछेदस्यावगमनं प्रस्तुतांकुर-विषयः । आर्टिंगनवध्यत्वापाद्कत्वरूपवाध्यस्योपपादनेन भगवतोऽवगमन पर्यायोक्तस्य विषय इति भावः ।' (रसिकरजनी पृ० १४०)

चन्द्रिकाकार ने दीक्षित की इस दर्जाल को व्यर्थ वतलाया है, बल्कि वे कहते हैं कि दीक्षित के इस विवाद में केवल नवीन युक्तिमात्र है। दीक्षित का यह कहना कि भगवान् विष्णु की स्वरूपत व्यजना यहाँ चमत्कारी है तथा यहाँ पर्यायोक्त का क्षेत्र है, ठींक नहीं है। क्योंकि पर्यायोक्त में चमत्कार व्यय्य सीन्दर्यजनित न होकर भग्यतर अभिधान (वाच्यवाचक शैली से भिन्न शैली के कथन) के कारण होता है। व्यग्यार्थ तो प्राय सभी जगह भग्यतराभिधान के कारण चुन्दर होता ही है। वत व्यग्य का स्वय का असीन्दर्य चोधित करना व्यर्थ है। वस्तुतः महत्त्व भग्यन्तर अभिधान का ही है, उसी में चमत्कार है। साथ ही अप्सय दीक्षित को अपने ही उपजीव्य रुय्यक का विरोधप्रदर्शन शोभा नहीं देता। यदि दीक्षित ने यह विचार इसलिए प्रकट किया हो कि यह एक नई युक्ति है, तो रुय्यक के साथ युक्तिविरोध प्रदर्शित करना दीक्षित का परोत्कर्षांसहिष्णुत्व (दूसरे के उत्कर्ष को न सह सकने की वृत्ति) स्पष्ट करता है।

यत्तु भगवद्गृषेणावगमन विशेषणमर्यादालम्यत्वेन सुन्दरं पर्यायोक्तस्य विषय इति— तद्विचारितरमणीयम् । निह पर्यायोक्तेर्व्यंग्यसौन्दर्यकृतो विच्छित्तिविशेषः किंन्तु भग्यन्त-रामिधानकृत एव । न्यग्य तु मंग्यंतराभिधानतः सुन्दरमेव प्रायशो दृश्यते । यथा 'इहा-गन्तन्यम्' इति विवित्तते न्यंग्ये अयंदेशोऽलकरणीयः, सफलतासुपनेतन्य' इत्यादी। अतस्तदः सुन्दरत्वोद्गावनमर्किचित्करमेव । अलकारसर्वस्वकारप्रन्थिवरोधोद्गावनं तु तिन्छिषाकारिणं न शोभते । उपजीव्यत्वोद्गावनमि प्रन्थस्याकिंचित्रमेव । युक्तिविरोध इति परोत्कर्षासिह-ण्युत्वमात्रसुद्भावित्युखगमयतीत्यल विस्तरेण । (चिन्द्रका पृ० ९५)

्र प्राप्त किसी (सुन्दर) वहाने (ज्याज) से (अपने या दूसरे के) इष्ट का संपादन किया जाय, अर्थात् जहाँ किसी सुंदर वहाने से अपने या किसी दूसरे ज्यक्ति का ईप्सित कार्य किया जाय, वहाँ भी पर्यायोक्त होता है। जैसे, (कोई सखी नायक नायिका को एक दूसरे से मिलाकर किसी वहाने वहाँ से निकलने का उपक्रम करती है) मैं आम्रलता को देखने जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ बैठे रहो।

अत्र नायिकां नायकेन सङ्गमय्य चृतलतादर्शनव्याजेन निर्गच्छन्त्या सख्या तत्स्वाच्छन्यसपादनरूपेष्टसाधनं पर्यायोक्तम्।

47

यथा वा--

देहि मत्कन्दुकं राघे । परिधाननिगृहितम्। इति विस्नंसयत्नीवीं तस्याः कृष्णो मुदेऽस्तु नः॥

पूर्वत्र परेष्टसाधनम् , अत्र तु कन्दुकसद्भावशोधनार्थं नीवीविस्नसनव्याजेन स्वेष्टसाधनमिति भेदः ॥ ६६ ॥

# ३० व्याजस्तुत्यसङ्कारः उक्तिव्योजस्तुतिर्निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः ।

यहाँ नायिका को नायक से मिलाकर आम्रलता को देखने के वहाने वहाँ से खिसकती सखी ने नायक-नायिका के स्वाच्छन्य (स्वच्छदता) रूपी अभीष्सित वस्तु का सपादन के किया है, अत' यहाँ पर्यायोक्त अलकार है।

अथवा जैसे--

'हे राधिके, अपने अधोवस्न में छिपाये हुए मेरे गेंद को दे दो'—इस प्रकार कह कर राधा की नीवी को ढीठी करते कृष्ण हम लोगों पर प्रसन्न हों।

पहले उदाहरण में इस उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ सखी आम्रलतादर्शनव्याज से दूसरे (नायक-नायिका) के इष्ट का साधन करती है, जब कि यहाँ गेंद को हुँढने के छिए नीबी ढीळी करने के बहाने कृष्ण अपने अमीप्सित अर्थ का संपादन कर रहे हैं।

टिप्पणी—पर्यायोक्त अलकार में इन दोनों में से कोई एक भेद होता है। अत पर्यायोक्त का सामान्यलक्षण यह होगा कि जहाँ इन दो प्रकारों में कोई एक भेद हो, वहाँ पर्यायोक्त होगा। तभी तो चन्द्रिकाकार ने कहा है —

एव च प्रकारद्वयसाधारण तदन्यतरस्वं सामान्यलक्षणं ( पर्यायोक्तत्व ) बोध्यम् । ( चन्दिका ए० ९५ ) ( इसमें कोष्ठक का शब्द मेरा है । )

#### २० व्याजस्तुति श्रलकार

७०-७१—जहाँ निन्दा अथवा स्तुति के द्वारा क्रमशः स्तुति अथवा निन्दा की व्यजना (कथन) हो, वहाँ व्याजस्तुति अछकार होता है। (एक अर्थ में 'व्याजस्तुतिः' शब्द की व्युत्पत्ति 'क्याजेन स्तुतिः' होगी, अन्य में 'व्याजरूपा स्तुतिः'। इस प्रकार व्याजस्तुति मोटे तौर पर तीन तरह की होगी—(१) निंदा के द्वारा स्तुति की व्यजना, (१) स्तुति के द्वारा निन्दा की व्यजना, (१) स्तुति के द्वारा (अन्य की) स्तुति की व्यंजना। यहाँ निन्दा से स्तुति तथा स्तुति से निंदा के क्रमशः दो उदाहरण दे रहे हैं।)

टिप्पणी —व्याजस्तुति प्रथमत दो तरह की होती हैं —(१) व्याजेन स्तुति (निन्दया स्तुति),(१) व्याजरूपा स्तुति । दूसरे ढग की व्याजरूपा स्तुति पुन दो तरह की होगी — (१) स्तुत्या निन्दा (२) एकस्य स्तुत्या अन्यस्य स्तुति । इस प्रकार सर्वेप्रथम व्याजस्तुति तीन तरह की हुई:—(१) निन्दा से स्तुति की व्यजना (२) स्तुति के द्वारा निन्दा की व्यजना तथा (३) एक की स्तुति से दूसरे की स्तुति की व्यजना। इनमें प्रथम दो प्रकारों के दो-दो मेद होते हैं र समानविषयक तथा भिन्नविषयक, अतिम प्रकार केवल भिन्नविषयक ही होता है। इस तरह

कः स्वर्धुनि विवेकस्ते पापिनो नयसे दिवम् ॥ ७० ॥ साधु दूति ! पुनः साधु कर्तव्यं किमतः परम् । यन्मदर्थे विलूनासि दन्तैरपि नखैरपि ॥ ७१ ॥

निन्द्या स्तुतेः स्तुत्या निन्दाया वा अवगमनं व्याजस्तुतिः। 'कः स्वर्धुनि' इत्युदाहरणे 'विवेको नास्ति' इति निन्दाव्याजेन 'गङ्गा सुकृतिवदेव महापात-कादिकृतवतोऽपि स्वर्गं नयती'ति व्याजरूपया निन्द्या तत्प्रभावातिशयस्तुतिः। 'साधु दूति' इत्युदाहरणे 'मद्यें महान्तं क्लेशमनुभूतवत्यसि' इति व्याजरूपया स्तुत्या, 'मद्यें न गतासि, किंतु रन्तुमेव गतासि; धिक्त्वां दूतिकाधमेविरुद्ध-कारिणीम्' इति निन्दाऽवगम्यते।

यथा वा--

कस्ते शौर्यमदो योद्धुं त्वय्येकं सप्तिमास्थिते। सप्तसित्तसमारूढा भवन्ति, परिपन्थिनः॥

न्याजस्तुति पाँच तरह की होती है। जहाँ एक की निन्दा से दूसरे की निन्दा प्रतीत होती है अर्थात् न्याजस्तुति के पन्नम भेद का विरोधी रूप प्रतीत होता है, वहाँ न्याजस्तुति पद का अर्थ ठीक नहीं बैठता, अत उसे अलग से अलकार माना गया है, जो वस्यमाण न्याजनिन्दा अलकार है। न्याज स्तुति अलकार का सामान्य लक्षण यह है —

'च्याजनिन्दाभिन्नत्वे सित स्तुतिनिन्दान्यतरपर्यवसायिस्तुतिनिन्दान्यतमस्वं च्याजस्तुति-स्वम् ।' इस लक्षण में व्याजनिन्दा की अतिव्याप्ति रोकने के लिए 'व्याजनिन्दा-भिन्नत्वे सित' का प्रयोग किया गया है।

१. हे गंगे, पता नहीं यह तेरी कीन सी बुद्धिमत्ता है कि तू पापियों को स्वर्ग पहुँचाती है। (तिन्द्या स्तुति )

२. हे दूति, तूने वहुत अच्छा किया, इससे वढ़ कर और तेरा क्या कर्तन्य था, कि तू मेरे छिए दाँतों और नाख़्नों से काटी गई। (स्तुत्या निन्दा)

जहाँ निन्दा के द्वारा स्तुति की व्यंजना हो अथवा स्तुति के द्वारा निंदा की, वहाँ ध्याज-स्तुति अलंकार होता है। 'कः स्वर्धुनि' इस्यादि श्लोकार्घ निन्दा के द्वारा स्तुति की ब्यंजना का उदाहरण है, यहाँ 'तुझे विलकुल समझ नहीं है' इस निन्दा के ध्याज से इस भाव की ज्यक्षना कराई गई है कि 'गंगा पुण्यशालियों की तरह महापापियों को भी स्वर्ग पहुँचाती है'—इस प्रकार यहाँ व्याजरूपा निन्दा के द्वारा गगा के अतिशय माहाल्य की स्तुति व्यक्षित की गई है। 'साधु दूति' इस उदाहरण में 'त्ने मेरे लिए वहा कष्ट पाया' यह स्तुति वास्य है, इस ध्याजरूपा स्तुति के द्वारा इस निन्दा की व्यक्षना होती है कि 'तू मेरे लिए वहाँ न गई थी, किन्तु उस नायक के साथ स्वयं ही रमण करने गई थी, दूती के कर्तथ्य के विरुद्ध आचरण करने वाली तुझे धिक्कार है'। ( इनमें प्रथम 'निन्दा से स्तुति' े वाली व्याजस्तुति है, दूसरी स्तुति से निन्दा वाली।)

इन्हीं के क्रमशः अन्य उदाहरण उपन्यस्त करते हैं:-

( निन्दा से स्तुति की व्यष्तना का उदाहरण )

कोई किव राजा की प्रशंसा कर रहा है:-अरे राजन, तू वीरता का दर्प क्यों करता है,

अर्घ दानववैरिणा गिरिजयाऽप्यर्ध शिवस्याहृतं देवेत्थं जगतीतले स्मरहराभावे समुन्मीलति । गङ्गा सागरमम्बरं शशिकला नागाधिपः चमातल सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमस्यां, मा च भिक्षाटनम् ॥

अन्नाद्योदाहरणे सप्तसप्तिपदगतश्लेपमूलिनन्दाव्याजेन स्तुतिवर्यक्यते । द्वितीयोदाहरणे 'सर्वज्ञः सर्वेश्वरोऽसि' इति राज्ञः स्तुत्या 'मदीयवेदुष्यादि दारिद्रचादि सर्व जानन्नपि बहुप्रदानेन रिक्षतुं शक्तोऽपि मह्य किमपि न दवासि' इति निन्दा व्यज्यते । सर्वमिदं निन्दा न्स्तुत्योरेकविषयत्वे उदाहरणम् ।

तेरा शौर्यमद न्यर्थ है, जय तू छड़ने के छिए एक घोड़े पर सवार होता है, तो तेरे शह राजा सात घोड़ों (सप्तसप्ति-सूर्य ) पर सवार हो जाते हैं।

(यहाँ 'तू तो एक ही घोड़े पर सवार होना है, और तेरे शत्रु राजा सात घोड़ों पर सवार होते हैं—इस प्रकार तेरे शत्रु राजाओं की विशिष्ट वीरता के रहते तेरा शौर्यदर्प ह्यार्थ है' यह वाच्यार्थ है, इस वाच्यार्थ में राजा की निन्दा की गई है। किन्तु किव का सभीष्ट राजा की निंदा करना न होकर स्तुति करना है, अतः यहाँ इस राजपरक स्तुति की व्यंजना होती है कि 'क्योंही तुम युद्ध के लिए घोड़े पर सवार होते हो, त्योंही तुम्हारे शत्रु राजा वीरगति पाकर सूर्य मण्डल का भेद कर देते हैं, अतः सुम्हारी वीरता धन्य है। यहाँ 'समसिए' पद में रलेष है। देखिये—

द्वावेती पुरुषव्याघ्र सूर्यमण्डलमेदिनौ । परिवाड् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः॥)

( स्तुति के द्वारा निन्दा की व्यजना का उदाहरण )

कोई दरिद्र कवि राजा की कृपणता की निंदा करता कह रहा है.—'हे राजन्, शिवजी के शरीर का आधा भाग तो देखों के शत्रु विष्णु ने छीन िया और वाकी आधा (वाम) भाग पार्वती ने छे छिया। इस प्रकार ससार कामदेव के शत्रु शिव से रहित हो गया। शिव के अभाव में शिव के पास की समस्त वस्तुएँ दूसरे छोगों के पास घछी गई। गंगा समुद्र में चछी गई, चन्द्रमा की कछा आकाश में जा यसी, संपराज पाताल में घुस गया, सर्वज्ञत्व तथा अधीखरत्व (प्रमुत्व) गुम्हारे पास आया और शिवजी का भिष्ताटन (भोख माँगना) मुझे मिछा।

( यहाँ राजा शिव के समान सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर है, यह स्तुति वाच्यार्थ है, किन्तु इससे यह निन्दा न्यक्षित हो रही है कि 'तुम मेरी दरिद्रता को जानते हो तथा उसको हटाने में समर्थ हो, फिर भी बड़े कजूस हो कि मेरी दरिद्रता को नहीं हटाते'।)

यहाँ पहले उदाहरण में 'सप्तसित' पद में प्रयुक्त रलेष के द्वारा निन्दा के न्याज से स्तुति की क्यक्षना हो रही है। दूसरे उदाहरण में 'तुम सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर हो' इस राज-परक न्याजरूपा स्तुति के द्वारा 'तुम मेरी विद्वत्ता तथा दरिद्रता लादि सब कुछ जानते हो, फिर भी बहुत सा दान देकर मेरी रहा करने में समर्थ होने पर भी कुछ भी दान नहीं देते' यह निंदा न्यंजित होती है। ये निंदा तथा स्तुति के समानविषयत्व (एकविषयत्व) के उदाहरण हैं, अर्थात् यहाँ उसी न्यक्ति की निन्दा या स्तुति से उसी न्यक्ति की स्तुति या निन्दा क्यंजित हो रही है।

भिन्नविषयत्वे निन्दया स्तुत्यभिन्यक्तिर्यथा—
कस्त्वं वानर !, रामराजभवने लेखार्थसंवाहको,
यातः कुन्न पुरागतः स हनुमान्निर्देग्धलङ्कापुरः ? ।
बद्धो राक्षससूनुनेति कपिभिः संताहितस्तर्जितः
स बीडात्तपराभवो वनमृगः कुन्नेति न ज्ञायते ॥
अत्र हनुमन्निन्दया इतरवानरस्तुत्यभिन्यक्तिः।

टिप्पणी—उपर्युक्त दो प्रकार की व्याजस्तुति से इतर व्याजस्तुति भेदों को मानने का पिहतराज ने खहन किया है।

'प्वं स्थिते कुवलयानन्दकर्त्रा स्तुतिनिदास्यां वैयधिकरण्येन्वर्निदास्तुस्याः स्तुतिनिद-चोर्वाऽवगमे प्रकारचतुष्टयं ज्याजस्तुतेर्यद्धिकमुक्त तदपास्तम् । ( रसगगाभर १० ५६१ )

साथ ही वे दीक्षित के द्वारा उदाहृत 'अर्ध दानववेरिणा''मिचाटनं' पद्य को न्याजस्तुति का उदाहरण नहीं मानते। क्योंकि यहाँ 'साधु दूति' इत्यादि पद्य में जिस तरह साधुकारिणीत्व वाधित हो कर स्तुति रूप वाच्य से निंदा रूप व्यग्य की प्रतीति कराने में समर्थ है, वैसे राजा के लिए प्रयुक्त सर्वं इत्त तथा अधीश्वरत्व वाधित नहीं जान पडता। अत इस पद्य से राजा की उपालमरूप निंदा की प्रतीति ही नहीं होती।

'साधुदूति पुनः साधु' इति पद्ये साधुकारिणीस्वमिव नास्मिन्पद्ये सर्वज्ञत्वमधीश्वरस्वं च विद्युद्धंगुरप्रतिभमिति शक्यं वक्तुम् । उपालम्भरूपायाः निंदाया अनुस्थानापत्तेः प्रतीति विरोधाचेति सहद्येराकलनीय किमुक्तं द्रविद्युगवेनेति ।' ( रसगगाधर १० ५६३ )

यहाँ रसगगाधरकार ने 'द्रविडपुगवेन' कह कर दािक्षत की मूर्खता (पुगवत्व ) पर कटाक्ष किया है। नागेश ने रसगगाधर की टीका में दिक्षित के मत की पुन स्थापना की है। वे वताते हैं कि इस पद्य में वक्त्वैशिष्ट्य आदि के कारण राजस्तुति से राजनिंदा की प्रनीति होती ही है, अत सर्वेक्षत्व तथा अधीश्वरत्व में विद्यद्भगुरप्रतिमत्व पाया ही जाता है।

'क्षतिचिरकाल कृतया सेवया दुःखितस्य ततोऽप्राप्तधनस्य भिन्नो राजसेवां स्यकुमिन्छ्रत ईष्टशवाक्ये वक्तृवेशिष्टधादिसहकारेणापातप्रतीयमानस्तुतेर्निदापर्यवसायितया विद्युद्मगुरप्रति-भत्वमस्त्येवेति सम्यगेवोक्तं द्वविद्वशिरोमणिना ।' ( गुरुमर्भ प्रकाश-वही ए० ५६३ )

न्याजस्तुति में यह भी हो सकता है कि एक न्यक्ति की निन्दा या स्तुति से दूसरे ध्यक्ति की स्तुति या निन्दा न्यक्तित होती हो। इस प्रकार भिन्नविषयक निन्दा से स्तुति की न्यजना का उदाहरण निम्न पद्य है.—

( छका के राचस अगद से हनुमान् के विषय में पूछ रहे हैं और अगद हनुमान् की निंदा कर अन्य वानरों की प्रशंसा व्यक्तित कर रहा है।)

'हे वानर, तुम कौन हो,' 'में राजाराम के भवन में छेखादि सदेश का वाहक ( दूत ) हूँ।' 'वह हनुमान् जो यहाँ पहले आया था और जिसने छंकापुरी को जलाया था, कहाँ गया ?'

े 'उसे रावण के पुत्र मेघनाद ने पाश में घाँघ लिया था, इसलिए अन्य वानरों ने उसे फटकारा और पीटा, लजित होकर वह घदर कहाँ गया, इसका कुछ भी पता नहीं।' यहाँ हनुमान् की निन्दा वाच्यार्थं है, इसके द्वारा अन्य वानरों की स्तुति की स्यंजना हो रही है।

स्त्रत्या निन्दाभिव्यक्तिर्यथा—

यहुर्ज मुहुरीक्ष्से न, धनिनां त्रूपे न चाट्ट्न्म्या, नैषां गर्ववचः शृणोपि, न च तान्प्रत्याशया धावित । काले बालतृणानि खादिस, परं निद्रासि निद्रागमे, तन्मे वृद्दि कुरङ्ग । कुत्र भवता कि नाम तमं तपः १ ॥

अत्र हरिणस्तुत्या राजसेवानिर्विष्णस्थात्मनो निन्दाभिव्यव्यते । अयमप्रस्तु-तप्रशंसाविशेष इत्यलङ्कारसर्वस्वकारः । तेन हि सारूप्यनिबन्धनाप्रस्तुतप्रशंसो-वाहरणान्तरं वैधर्म्येणापि दृश्यते ।

यथा--

धन्याः खलु वने वाताः काह्याराः सुखशीतलाः । राममिन्दीवरश्याम ये स्पृशन्त्यनिवारिताः ॥

धत्र 'वाता घन्या' इत्यप्रस्तुतार्थात् 'अहमधन्यः' इति वैधर्म्येण प्रस्तुतोऽर्थः । प्रतीयत इति व्युत्पादितम् । इयमेवाप्रस्तुतप्रशंसा न कार्यकारणनिबन्धनेति द्ग्डी । यदाह काव्याद्शें (२३।४०)—

भिन्न विषयक स्तुति से निन्दा की अभिन्यक्षना का उदाहरण, जैसे-

'हे हिरन, बताओ तो सही, तुमने ऐसा कौन सा तप कहाँ किया है कि तुम्हें धनिकों का मुँह वार बार नहीं देखना पहता, न झठी चाडुकारिता ही करनी पहती है, न तुम्हें इनका गर्ववचन ही सुनना पहता है, न आज्ञा के कारण इनके पीछे दौडना ही पहता है। तुम सचमुच सीभाग्यज्ञाली हो कि समय पर ताजा घास खाते हो और निद्रा के समय निद्रा का अनुभव करते हो।

यहाँ हिरन की स्तुति वाच्यार्थ है, किंतु किंव की विवक्ता हिरन की स्तुति में न होकर राजसेवा से दुखी अपनी आत्मा की निन्दा में है, अत हरिणस्तुति से भिन्नविषयक स्वात्मनिन्दा न्यजित होती है। जहाँ भिन्नविषयक स्तुति या निंदा की न्यंजना होती है, वहाँ अछंकारसर्वस्वकार के मत से अप्रस्तुतप्रशसा अछकार का ही प्रकार विशेष होता है। स्ट्यक ने सारूप्यनिवन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के साध्म्यंगत उदाहरणों के उपन्यस्त करने के बाद हनका वैधम्यंगत उदाहरण भी दर्शाया है, जैसे निम्न प्रध में—

राम-चनगमन के बाद दशरथ कह रहे हैं '—'कमलों की सुगन्ध को लेकर बहने वाले शीतल सुखद वन के पवन धन्य हैं, जो बिना किसी रोकटोक के इन्दीवर कमल के समान स्थाम राम चन्द्र का स्पर्श करते हैं।'

इस पद्य में 'वाता धन्या ' इस अप्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा 'में अधन्य हूँ' इस प्रस्तुत व्यंग्यार्थ की प्रतीति वैधर्म्य के कारण होती है,—इस प्रकार रूयक ने मिल्नविषयक व्याज-स्तुति वाले उदाहरणों में वैधर्म्यगत सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशसा मानी है।

टिप्पणी—'तेन हि' के बाद से छेकर 'इति न्युरपादितम्' के पूर्व का उद्धरण अलकारसर्वस्व-कार रुथ्यक का मत है, जो अप्रस्तुतप्रशसा अलकार के प्रकरण में यो पाया जाता है।

एतानि साधम्योदाहरणानि । वैधम्येण यथा-

धन्या' खळु वने वाताः कह्वारस्पर्शशीतळा । राममिन्दीवरस्याम ये स्पृशन्स्यनिवारिवाः। 'अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रकार्ण्डे तु या स्तुतिः । सुख जीवन्ति हरिणा वनेष्वपरसेविनः ॥ अन्नरयत्नसुलमेस्तृणदर्भाङ्करादिभिः । सेयमप्रस्तुतेवात्र मृगवृत्तिः प्रशस्यते ॥ राजानुवर्तनक्लेशनिर्विण्णेन मनस्विना ॥' इति ।

वस्तुतस्तु-अत्र व्याजस्तुतिरित्येव युक्तम् , स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तिरित्यप्र-स्तुतप्रशासातो वैचित्र्यविशेषसद्भावात् । अन्यथा प्रसिद्धव्याजस्तुत्युदाहरणेष्व-प्यप्रस्तुताभ्यां निन्दा-स्तुतिभ्यां प्रस्तुते स्तुति-निन्दे गम्येते इत्येतावता व्याज-स्तुतिमात्रमप्रस्तुतप्रशंसा स्यात् । एवं चानया प्रक्रियया यत्रान्यगतस्तुतिविवक्ष-याऽन्यस्तुतिः क्रियते, तत्रापि व्याजस्तुतिरेव, अन्यस्तुतिव्याजेन तदन्यस्तुतिरि-त्यर्थानुगमसद्भावात् ।

े यथा—

शिखरिणि क नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः। तरुणि! येन तवाधरपाटलं दशति विम्बफलं शुकशावकः॥

अत्र वाता धन्या इत्यप्रस्तुतादर्थावृहमधन्य इति वैधर्म्येण प्रस्तुतोऽर्थ प्रतीयते ।

( अलकारसर्वस्व पृ० १३७)

दण्डी ने भी कान्यादर्श में इसे अमस्तुतप्रशसा ही माना है। उनके मत से अमस्तुत प्रशंसा यही है, (तथाकथित) कार्यकारणनिवधना अमस्तुतप्रशंसा को अमस्तुतप्रशसा अलकार नहीं मानना चाहिए। जैसा कि दण्डी ने कहा है:—

'अप्रस्तुतप्रशसा अलकार वहाँ होता है, जहाँ विना किसी प्रस्ताव के किसी की स्तुति की जाय, जसे इस उदाहरण में। 'किसी दूसरे की सेवा न करने वाले हरिण सुख से जी रहे हैं, जो अयत सुलम जलदर्भोक्तर आदि से जीवन निर्वाह करते हैं।' यहाँ अप्रस्तुत प्रशसा अलकार ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत मृगवृत्ति की प्रशंसा पाई जाती है, यह प्रशसा उस मनस्वी व्यक्ति ने की है, जो राजसेवा करने के दु ख से खिन्न हो चुका है।'

अप्पय दीचित दण्डी के मत से सहमत नहीं हैं उनके मत से यहाँ व्याजस्तुति अलंकार ही है, क्योंकि यहाँ अप्रस्तुतप्रशासा से यह विशिष्ट चमत्कार पाया जाता है कि यहाँ सुति से निंदा की व्याजस्तुति को तत्त्व प्रसिद्ध उदाहरणों में जहाँ अप्रस्तुत निंदास्तुति के द्वारा प्रस्तुत स्तुति-निंदा की व्याअना होती हैं इतने से कारण से ही समस्त व्याजस्तुति अप्रस्तुत प्रशासा हो जायगी। अन्यगत स्तुतिनिंदा के द्वारा अन्यगत निंदास्तुति की व्याजना का प्रकार मानने पर जहाँ अन्यगत स्तुति अभीष्ट (विविच्त) होने पर अन्यस्तुति वाच्यरूप में पाई जाय, वहाँ भी व्याजस्तुति अलंकार होगा। यहाँ अन्यस्तुति के व्याज से अन्यस्तुति की व्याजना इस प्रकार 'व्याजस्तुति शव्द को च्याजस्तुति करने पर उद्याजस्तुति के व्याज से अन्यस्तुति की व्याजना इस प्रकार 'व्याजस्तुति' शव्द को च्यापति करने पर उप्यानस्तुति के व्याज से अन्यस्तुति की व्याजना' इस प्रकार 'व्याजस्तुति' शव्द

कोई रिसक किसी सुन्दरी से कह रहा है —'हे युवति, वताओ तो सही इस सुगो ने किस पर्वत पर, कितने दिनों, कौन सा तप किया था, कि यह तुम्हारे अधर के समान ठाळ रग के विग्वफळ को चल रहा है।' अत्र शुकशावकस्तुत्या नायिकाघरसौभाग्यातिशयस्तुतिर्व्यज्यते ॥ ७१ ॥ ३१ व्याजनिन्दासद्वारः

ď

निन्दाया निन्दया व्यक्तिर्व्याजनिन्देति गीयते । विधे ! स निन्द्यो यस्ते प्रागेकमेवाहरच्छिरः ॥ ७२ ॥

अत्र हरनिन्द्या विषमविपाक ससारं प्रवर्तयतो विषेरिभिन्यङ्गया निन्दाव्या-जनिन्दा ।

यथा वा--

विधिरेव विशेषगईणीय', करट ' त्वं रट, कस्तवापराध' ?। सहकारतरौ चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन ॥

अन्यस्तुत्याऽन्यस्तुत्यभिव्यक्तिरिति पञ्चमप्रकारव्याजस्तुतिप्रतिबन्दीभूतेयं

(यहाँ 'त्रहारे अधर के समान विवाफल को चलना ही बहुत वहा सौभाग्य है, तो तुम्हारे अधर का चुम्बन तो उससे भी बड़ा सौभाग्य है' यह न्यायार्थ प्रतीत होता है।)

यहाँ शुक्कशावक की स्तुति (वाध्यार्थ) के द्वारा रिसक युवक नायिका के अधर के सौभाग्य की अतिशय उत्कृष्टता की स्तुति की व्यक्षना करा रहा है।

# ३१ व्याजनिंदा श्रलकार

७२—जहाँ एक ध्यक्ति की निंदा के द्वारा अन्य ध्यक्ति की निंदा व्यजित हो, वहाँ च्याजनिंदा कहलाती है। जैसे, हे ब्रह्मन्, वह व्यक्ति निंदनीय है, जिसने पहले तुम्हारा एक ही सिर काट लिया था।

यहाँ वाच्यरूप में शिव की निंदा प्रतीत होती है कि उन्होंने ब्रह्मा के सिर को काट दिया, किंतु इस शिवनिंदा के द्वारा किव दारूण परिणामरूप ससार की रचना करने वाले ब्रह्मा की निंदा भी करना चाहता है, अतः यहाँ क्याजनिंदा अलकार है।

अथवा जैसे--

'हे कौंबे, तू चिह्नाया कर, तेरा अपराध ही क्या है ? यदि कोई विशेष निंदनीय है तो वह तू नहीं स्वयं ब्रह्मा ही हैं, जिन्होंने सरल प्रकृति के कोकिल के साथ आम के पेड़ पर देरा निवास स्थान बनाया।'

(यहाँ अप्रस्तुत ब्रह्मा की निंदा के द्वारा प्रस्तुत कौंवे की निंदा की व्यजना होती है, अतः यहाँ व्याजनिंदा अलकार है।)

टिप्पणी—रसिकरजनीकार ने इसका एक उदाहरण यह भी दिया है, जो किसी भगवन्तराय-सचिव का पद्य है —

> अनपायमपास्य पुष्पवृत्त करिण नाश्रय मृद्ध ! दानलोभात् । अभिमृद्ध स एष कर्णतालैरभिद्दन्याचिद् जीवित कुतस्ते ॥

यहाँ अप्रस्तुत भ्रमर की निंदा के द्वारा किसी हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति की सेवा कर्रा मूर्ख की निंदा की व्यजना हो रही है, अत इस पद्य में भी व्याजनिंदा अलकार है।

अन्यस्तुति के द्वारा अन्यस्तुति की व्यंजना वाले व्याजस्तुति के पाँचवे प्रकार का ठीक उलटा रूप इस व्याजनिंदा में पाया जाता है। पचम प्रकार की व्याजस्तुति तथा व्याजनिंदा व्याजनिन्दा । ननु यत्रान्यस्तुत्याऽन्यस्तुतेरन्यनिन्दयाऽन्यनिन्दायाश्च प्रतीतिस्तत्र व्याजस्तुतिव्याजनिन्दालङ्कारयोरभ्युपगमे स्तुतिनिन्दारूपा प्रस्तुतप्रशंसोदाहर-गोष्वप्रस्तुतप्रशंसा न वक्तव्या । तेषामिप व्याजस्तुति-व्याजनिन्दाभ्यां कोडी-कारसंभवादिति चेत् ,-उच्यते; यत्राप्रस्तुतवृत्तान्तात् स्तुतिनिन्दारूपात्तत्सरूपः प्रस्तुतवृत्तान्तः प्रतीयते, 'अन्तिरिछद्राणि भूयांसि' इत्यादौ, तत्र लव्धावकाशा सारूप्यनिवन्धनाऽत्रस्तुतप्रशंसा, अत्रापि वर्तमाना न निवारियतु शक्या। अन्य-स्तुत्याऽन्यस्तुतिरन्यनिन्द्याऽन्यनिन्देत्येवं व्याजस्तुति-व्याजनिन्दे अपि संभ-वतश्चेत्, -कामं ते अपि संभवेताम्; न त्वस्याः परित्यागः। यर्घाप 'विधिरेव विशेषगहणीय' इति ऋोके विधिनिन्दया तन्मूलकाकनिन्दया चाविशेषज्ञस्य प्रभोस्तेन च विद्यत्समतया स्थापितस्य म्खस्य च निन्दा प्रतीयत इतितत्र सारू-प्यनिबन्धनाऽप्रस्तुतप्रशंसाप्यस्ति, तथापि सेव व्याजनिन्दामूलेति प्रथमोपस्थिता सापि तत्र दुर्वारा, एवं च व्याजनिन्दामूलकव्याजनिन्दारूपेयमप्रस्तुतप्रशंसेति . चमत्कारातिशयः एवमेव व्याजस्तुतिमृलकव्याजस्तुतिरूपाऽप्यप्रस्तुतप्रशंसा दृश्यते ।

के प्रकरण में पूर्वपत्ती को एक शंका होती है:—'जहाँ एक व्यक्ति की स्तुति से दूसरे की स्तुति व्यंजित होती है वहाँ व्याजस्तुति अछंकार माना जाता है तथा जहाँ एक व्यक्ति की निंदा से दूसरे की निंदा व्यंजित होती है वहाँ व्याजनिंदा अलकार'—तो फिर स्तुतिनिंदा रूप अप्रस्तुतप्रशासा अलंकार के उदाहरणों में भी यही अलंकार होगा, फिर वहाँ अप्रस्तुतप्रशासा अलंकार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे भी व्याजस्तुति तथा व्याजिनदा में अन्तर्भृत हो जायँगे।' इस शंका का समाधान सिद्धांतपन्नी यों करता है '-- 'जहाँ स्तृति या निंदारूप अप्रस्तुतवृत्तान्त के द्वारा उसके समान (तुल्य) ही स्तुति या निंदारूप प्रस्तुतमृत्तान्त व्यंजित होता हो, जैसे 'अन्तरिछ्द्राणि भूयांसि' इत्यादि उदाहरण में-वहाँ सारूप्यनिबंधना अप्रस्तुतप्रशंसा अलकार अवश्य होगा, साथ ही इन दोनों स्थलों में ( ज्याजस्तुति के पंचम भेद तथा ज्याजनिंदा के उदाहरणों में ) भी अप्रस्तुतप्रशंसा का अस्तित्व निपिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि पूर्वपत्ती पुन यह शंका करे कि यहाँ अन्यस्तृति से अन्यस्तृति तथा अन्यनिंदा से अन्यनिंदा की न्यंजना के कारण क्याजस्तृति या ज्याजनिंदा अलकार भी होगा, तो कोई बुरा नहीं, वे अलंकार भी माने जायँगे, इससे अप्रस्तुतप्रशसा का त्याग नहीं हो जाता । यद्यपि 'विधिरेप विशेषगर्हणीय' इत्यादि पद्य में ब्रह्मा की निंदा के द्वारा कीवे की निंदा व्यजित होती है तथा उन दोनों के द्वारा मूर्च स्वामी तथा उसके द्वारा विद्वानों के समान सम्मानित मूर्ख, दोनों की निंदा भी व्यक्तित हो रही है, इस प्रकार अप्रस्तुत विधि-काकवृत्तान्त से प्रस्तुत मूर्खप्रभु-वैधेयवृत्तान्त व्यजित हो रहा है, अतः यहाँ सारूप्यनिवंधना अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी पाया जाता है, तथापि सप्रस्तुतप्रशंसा का आधार न्याजनिंदा ही है, अत' प्रथमतः प्रतीत न्याजनिंदा का भी निवारण नहीं किया जा सकता, इसी तरह यहाँ न्याजनिंदामूलक न्याजनिंदारूपा भप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है, अतः यह विशेष चमस्कारकारी है। इसी तरह व्याजस्तुतिमूलक ब्याजस्तुतिरूपा अमस्तुतमशंसा भी पाई जाती है। ब्याजनिंदा का दूसरा उदाहरण यह है —

टिप्पणी—'अन्तरिछदाणि भूयांसि' आदि उदाहरण की व्याख्या अप्रत्तुतप्रशंसा के प्रकरण

में देखिये।

यथा वा---

लावरयद्रविणव्ययो न गणितः, क्लेशो महानर्जितः, स्वच्छन्दं चरतो जनस्य हृदये चिन्ताज्यरो निर्मितः। एपापि स्वगुणानुरूपरमणाभावाद्वराकी हता, कोऽर्थस्रेतिस वेधसा विनिहितस्तन्वीमिमा तन्यता १॥

अत्राप्रस्तुतायास्तरूप्या' सृष्टिनिन्दाच्याजेन तिन्निन्दाच्याजेन च तत्सीन्द्र्य-प्रशासा प्रशंसनीयत्वेन कविविविक्षितायाः स्वकविताया कविनिन्दाच्याजेन तिन्न-न्दाच्याजेन च शब्दार्थचमत्कारातिशयप्रशंसाया पर्यवस्यस्ति । अस्य क्रोकस्य वाच्यार्थविषये यद्यपि नात्यन्तसामञ्जस्य, न हीमे विकल्पा वीतरागस्येति कल्प-यितुं शक्यम् , रसाननुगुणत्वात् , वीतरागहृदयस्याप्येवविधविपयेष्वप्रवृत्तेश्च । नापि रागिण इति युज्यते । तदीयविकल्पेषु वराकीति कृपणतालिङ्गितस्य हते-त्यमङ्गलोपिहतस्य च वचसोऽनुचितत्वात्तुल्यरमणाभावादित्यस्यात्यन्तमनुचित- । त्वाच्च स्वात्मिन तदनुक्तपक्तपासभावनायामिष रागित्वे हि पञ्चप्रायता स्यात्,

'पता नहीं इस सुन्दरी की रचना करते समय ब्रह्मा ने कीन सा अभीष्ट हृदय में रखा था, कि उन्होंने इसकी रचना करते समय सौंदर्गरूपी धन के ज्यय का कोई विचार न किया, महान् क्लेश सहा, तथा स्वच्छन्द विचरण करते मनुष्य के हृदय में चिंतारूपी ज्वर को उत्पन्न कर दिया, इस पर भी वेचारी इस सुदरी को अपने समान वर भी न मिल पाया और यह ज्यर्थ ही मारी गई।'

यहाँ अप्रस्तुतरूप में सुद्री की सृष्टि की निंदा की गई है तथा उसके द्वारा स्वय सुन्दरी की निंदा न्यजित होती है, यहाँ सुन्दरीसृष्टिनिंदा तथा तन्मूलक सुदरीनिंदा के व्याज से उसके सौन्दर्य की प्रशसा व्यजित होती है, इसी पद्य में कवि के द्वारा विविचत अपनी कविता के प्रशसनीय होने के कारण, कवि की निंदा के ज्याज तथा कविता की निंदा के न्याज से कविता के शब्दार्थचमत्कार की उत्कृष्टता की प्रशसा न्यजित होती है। इस पद्य में वाच्यार्थरूप सुन्दरीविषय में वाच्यार्थ ठीक तरह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह विकल्पमय उक्ति किसी वीतराग विरागी की हो, क्योंकि ऐसा मानने पर रसविरोध होगा, साथ ही वीतराग के हृदय में भी इस प्रकार के विकल्प नहीं उठ सकते, साथ ही ऐसी विकल्पमय उक्ति किसी श्रष्ट्वारी युवक की भी नहीं हो सकती, क्योंकि श्रक्षारी युवक के मुँह से 'वराकी' इस प्रकार सुन्दरी की तुच्छता का चोतक पद तथा 'हता' इस प्रकार अमगलबोधक पद का प्रयोग ठीक नहीं है, साथ ही श्कारी युवक के द्वारा 'तुल्यरमणाभावात' कहना और अधिक अनुचित है, क्योंकि यदि वह अपने आपको उसके अयोग्य समझ कर भी उसके प्रति अनुरक्त है, तो फिर यह तो पशुतुल्य आचरण हुआ ( इससे तो श्रङ्गारी युवक की सहदयता लुप्त हो जाती है )-भत इस मीमांसा से हम इस. निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यहाँ वाच्यार्थ ठीक तरह घटित नहीं होता। यद्यपि प्रापुक्त सरणि से पद्य का वाच्यार्थ में पूर्णत सामजस्य घटित नहीं होता, तथापि विवित्तत प्रस्तुत अर्थ (किवतागत प्रस्तुत व्यग्यार्थ) के विषय में कोई असामजस्य नहीं है, इस पत्त में पद्य का व्याग्यार्थ पूरी तरह ठीक बैठ जाता है। यही कारण है कि यहाँ वाच्यार्थ के असमजस होने पर भी प्राचीन विद्वानों ने अपस्तुवण्रशसा

तथापि विविधतप्रस्तुतार्थतायां न किचिदसामञ्जस्यम्। अत एवास्य स्रोकस्या-प्रस्तुततप्रशंसापरत्वमुक्त प्राचीनैः-'वाच्यासंभवेऽप्यप्रस्तुतशंसोपपत्तेः' इति। ७२

३२ श्राचेपालङ्कारः

आक्षेपः स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात् । चन्द्र ! संदर्शयात्मानमथवास्ति प्रियामुखम् ॥ ७३ ॥

अत्र प्रार्थितस्य चन्द्रदर्शनस्य प्रियामुखसत्त्वेनानर्थक्यं विचार्याथवेत्यादिसू-चितः प्रतिपेध आन्तेपः ।

यथा वा---

साहित्यपायोनिधिमन्थनोत्थं कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः !।

अलंकार माना है, क्योंकि यहाँ वाच्यार्थ के असंभव होने पर क्षप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की चित्रंजना होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा उत्पन्न हो ही जाता है।

टिप्पणी—वाच्यासमवेऽपि वाच्यसामजस्यासभवेऽपि । तथा च वाच्यार्थासामंजस्य-मेवास्फुटेऽपि प्रस्तुतार्थे तात्पर्यं गमयतीति भाव । (चिन्द्रका ए० १०१)

चिन्द्रिकाकार ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस पद्य में वाच्यार्थासामअस्य ही वस्तुत अस्फुट प्रस्तुत व्यग्यार्थ की प्रतिति में सहायता करता है। क्योंकि जब इस देखते हैं कि पद्य का वाच्यार्थ पूरी तरह ठांक नहीं वैठता, तो इस सोचते हैं कि कवि का विविक्षत व्यग्य अवज्य कोई दृसरा है, जिसमें असामजस्य नहीं होगा और इस प्रकार हम व्यग्यार्थप्रतिति की ओर अग्रसर होते है।

#### ३२ श्रादोप श्रलकार

७३—जहाँ स्वय कही हुई वात का, किसी विशेष कारण को सोच कर, प्रतिषेध किया जाय, उसे आचेष अलकार कहते हैं। जैसे, हे चन्द्र, अपना मुख दिखाओ, अथवा (रहने भी दो) प्रेयसी का मुख है ही।

टिप्पणी—ह्य्यक के मतानुसार आक्षेप की परिमापा यों है, जो वस्तुत दीक्षित के दितीय प्रकार के आक्षेप की परिभाषा है —

उक्तवचयमाणयोः प्राकरणिकयोर्विशेषप्रतिपत्त्यर्थं निपेधाभास आचेपः ।

(अलकार स० पृ० १४४)

पिंतराज जगन्नाथ ने इसकी तत्तत् आलकारिकों द्वारा सम्मत कई परिभाषाएँ दी हैं — ( दे० रसगगाथर ए० ५६३-५६५ )

(यहाँ पहले चन्द्रवर्शन की प्रार्थना की गई है, किन्तु वाद में वक्ता को यह विचार हो आया है कि चन्द्रवर्शन से भी अधिक आनन्द प्रेयसी के वदन दर्शन से प्राप्त हो सकता है, इसिलए चन्द्रवर्शन व्यर्थ है। अत वह चन्द्र दर्शन का निपेध करता है।)

यहाँ प्रार्थित मुख चन्द्रदर्शन की स्थिति प्रियामुख का अस्तित्व होने के कारण व्यर्थ है, इस वात को विचार कर 'अथवा' इत्यादि के द्वारा निषेध स्चित किया गया है, अतः यह आन्नेप है।

अथवा जैसे--

विह्नण के विक्रमांकदेवचरित की प्रस्तावना के पद्य हैं:--

'हे कवीन्द्रो, साहित्यरूपी समुद्र के मधन से उत्पन्न कान्य की, जो कानों के लिए

यत्तस्य दैत्या इव लुएठनाय कान्यार्थचोराः प्रगुणीभवन्ति ॥ गृह्णन्तु सर्वे यदि वा यथेच्छं, नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणाम् । रत्नेषु लुप्तेषु बहुष्वमर्त्येरद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः ॥

अत्र प्रथमऋोकेन प्रार्थितस्य काच्यार्थचोरेभ्यो रक्षणस्य खोल्लिखितवैचि-च्याणां समुद्रगतरत्नजातवदक्षयत्वं विचिन्त्य प्रतिपेध आत्तेपः ॥ ७३॥

> निषेधाभासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्वते । नाहं दूती तनोस्तापस्तस्याः कालानलोपमः ॥ ७४ ॥

केचिदलङ्कारसर्वस्वकारादय इत्थमाहुः—न निषेधमात्रमाच्तेपः, कितु यो

अमृत के समान मधुर है, वड़ी सावधानी से रहा करो, क्योंकि उस काव्यामृत को छट़ने के लिए कई काव्यार्थचीर देखों की तरह बढ़ रहे हैं। अथवा काव्यार्थ-चौरों को काव्यामृत् चुराने भी दो, वे सब इसका यथेच्छ प्रहण करें, इससे श्रेष्ट कवियों की कोई हानि नहीं, देवताओं और देखों ने समुद्र से अनेकों रहों को ले लिया, पर समुद्र आज भी रहाकर चना हुआ है।

यहाँ पहले श्लोक में किन ने काल्यार्थ चौरों से काल्यामृत की रचा करने की प्रार्थना की थी, किन्तु जब उसने यह सोचा कि उसके द्वारा काल्य में प्रयुक्त अर्थ-वैचित्र्य तो समुद्र की रत्तराशि की तरह अच्य हैं, तो उसने अपनी प्रथम उक्ति का निपेध कर इस वात का संकेत किया है कि काल्यार्थ-चौर मजेसे उसके अर्थ वैचित्र्य को चुराते रहें, इससे उसके काल्य की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वह तो अनेकों रहों से भरा है, तथा उसके सोंदर्य-रत्न का लोप होना असभव है।

दिप्पणी—आक्षेप के इसी प्रकार का एक उदाहरण भेरे 'शुम्भवधम्' महाकाव्य से निम्न पद्य दिया जा सकता है —

आदौ किमत्र परिशीलनमीदशानां सुख्रन्ति नो कथमपि प्रकृतिं निजां ते । यहा खलः भतनुतेऽज्ञतमेव लाभ गावः चरन्ति पयसामतुलं रसीघम् ॥ (१७)

यहाँ पूर्वार्ध में प्रश्न के द्वारा इस उत्तर की व्यजना की गई है कि काव्य के सारम्म में दुष्टों का वर्णन ठीक नहीं, किन्तु बांद में विचार कर इसका प्रतिषेध करने के छिए 'यद्वा' के द्वारा उत्तरार्ध का सनिवेश किया है।

( स्व्यक ने इसे आचेप का उदाहरण नहीं माना है। अपि तु उसने ठीक इसी उदाहरण को देकर इसमें 'आचेप' मानने वालों का खडन किया है:—'इह तु—'साहित्यपाथो' सिन्धु' ' 'इति नाचेपबुद्धिः कार्या। विहित्तनिषेधो द्वायम्। न चासावाचेपः। निषेधविधौ तस्य मावादित्युक्तत्वात्। धमस्कारोऽप्यत्र निषेधहेतुक एवेति न तावद्गावमात्रेणाचेपबुद्धिः कार्या।')

७४—कुछ विद्वान निषेधाभास को आह्रेप अलंकार मानते हैं, जैसे (कोई दूती नायक से नायिका की विरह वेदना के विषय में कह रही है) हे नायक, मैं दूती नहीं हूँ, उस नायिका के शरीर का ताप कालागि के समान (असद्य ) है।

कुछ विद्वान् (केचित्) अर्थात् अठंकारसर्वस्वकार रुठ्यक आदि विद्वान् (पूर्वोक्त

निषेघो बाधितः सन्नर्थोन्तरपर्यवसितः कंचिद्विशेषमाक्षिपति स आचेपः। यथा दूत्या उक्तौ 'नाहं दूती' इति निषेघो बाधितत्वादाभासरूपः संघटनकालोचितके-तववचनपरिहारेण यथार्थवादित्वे पर्यवस्यन्निदानीमेवागत्य नायिकोज्जीवनीयेति विशेषमाक्षिपति।

यथा वा---

नरेन्द्रमौले ! न वयं राजसंदेशहारिणः। जगत्कुद्धम्बनस्तेऽच न शत्रुः कश्चिदीच्यते॥

अत्र संदेशहारिणामुक्तौ 'न वयं संदेशहारिणः' इति निषेघोऽनुपपन्नः । सिधकालोचितकैतववचनपरिहारेण यथार्थवादित्वे पर्यवस्यन् सर्वजगतीपालकस्य तव न कश्चिदिप शत्रुभावेनावलोकनीयः, किंतु सर्वेऽपि राजानो मृत्यभावेन 'संरक्षणीयाः' इति विशेषमाक्षिपति ॥ ७४॥

आहेप को न मान कर ) आहेप का यह प्रकार मानते हैं—िकसी उक्ति का केवल निषेष कर देना ही आहेप नहीं है, अपि तु जो निपेष किसी विशेष कारण से वाधित होकर किसी अन्य अर्थ की न्यंजना कराकर किसी विशेष भाव का आहेप करता है, उसे ही आहेप अलंकार का नाम दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उक्त पथ के उत्तरार्ध में 'नाहं दूती' यह निपेष वाधित है, क्यों कि वक्री वस्तुतः दूती है ही—इसलिये यह निपेष न हो कर निषेषामास है, इसके द्वारा यह न्यंग्य प्रतीत होता है कि मैं विलक्जल सच कह रही हूँ, तुम दोनों का मिलन कराने के लिए झूठी बातें नहीं वना रही हूँ। यह न्यग्योपस्कृत निषेष इस विशेष अर्थ का आहेप करता है कि तुन्हें अभी जाकर नायिका को जीवित करना है ( अन्यथा नायिका को मर गई समझो )।

टिप्पणी—यह उदाहरण रुय्यक के निम्न उदाहरण से मिलता है — वालक णाहं दूई तीपूँ पिको सित्ति णम्ह वावारो । सा मरइ तुद्ध अयसो एव धम्मक्खर भणिमो ॥ ( वालक नाह दूती तस्याः प्रियोऽसीति नास्मद्वधापारः । सा म्रियते तवायश एतद् धर्माचर भणामः ॥ )

अथवा जैसे—

कोई दूत राजा से कह रहा है :—'राजश्रेष्ट, हम राजसंदेश के वाहक दूत नहीं हैं। आप के छिए तो सारा ससार कुटुम्ब है, इसिछए आपका कोई शत्रु ही नहीं दिखाई देता।

इस उक्ति का वक्ता कोई सदेशवाहक दूत है, जब वह कहता है कि 'हम सदेश वाहक नहीं हैं' तो यह निपेध वाधित दिखाई पड़ता है। अतः यहाँ निपेधामास की प्रतीति होती है। इस प्रकार निपेध की उपपत्ति होने के कारण यहाँ प्रथम यह प्रतीति होती है कि दूत इस वात पर जोर देना चाहता है कि वह जो कुछ कह रहा है यथार्थ कह रहा है, केवल दोनों राजाओं में संधि कराने के लिए झूठी वातें नहीं बना रहा है। इस अर्थ से उपस्कृत निपेधामास से यह अर्थ विशेष आदिष्ठ होता है कि 'राजन्, तुम तो समस्त पृथ्वी के पालन कर्ता हो, अतः तुम्हें किसी को अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए, अपितु सभी राजाओं को अपना सेवक मान कर उनकी रहा करनी चाहिए।'

टिप्पणी—आक्षेप का सामान्य लक्षण यह है — अपद्वतिभिन्नत्वे सति चमत्कारकारितानिपेधत्व आहेपत्वम् ।

# ं आक्षेपोऽन्यो विधौ न्यक्ते निपेधे च तिरोहिते । गच्छ गच्छिस चेत्कान्त ! तत्रैव स्याज्जनिर्मम ॥ ७५ ॥

यहाँ 'अपहुति' अलकार का वारण करने के लिए 'अपहुतिभिन्नत्वे सिति' कहा है। अपहुति में उपमानोपमेयमाव (साधम्यं) होना आवश्यक है, आक्षेप में नहीं। रिसकरजनीकार ने रुप्यक के मतानुसार आक्षेप के प्रकारों का सकत किया है। सर्व प्रथम आक्षेप के दो भेद होते हैं —उक्त विषय तथा वश्यमाणविषय। ये दोनों फिर दो दो तरह के होते हैं। उक्त विषय में कभी तो वस्तु का निषेध किया जाता है, कभी वस्तु कथन का। वश्यमाण विषय में केवल वस्तु कथन का ही निषेध होता है, यह दो तरह का होता है—कभी तो विशेष्यनिष्ठरूप में वश्यमाण विषय का निषेध होता है, कभी अश की उक्ति की जाती है तथा अशातर वश्यमाण विषय का निषेध किया जाता है। इस तरह आक्षेप चार तरह का होता है। (दे० रिसकरजनी पृ० १४९-५० तथा अलकार सर्वस्य पृ० १४५-१४६) जपर जिस उदाहरण को दीक्षित ने दिया है, वह उक्तविषय आक्षेप के प्रथम भेद का उदाहरण है, अन्य तीन भेदों के उदाहरण निम्न हैं —

# मसीदेति ध्र्यामिदमसति कोपे न घटते, करिप्याम्येव नो पुनरिति भवेदभ्युपगम । नमेदोषोऽस्तीति व्वमिदमपि हि ज्ञास्यति मृषा, किमेतस्मिन्वक्तुज्ञममिप न वेद्मि प्रियतमे॥

यहाँ 'प्रसीद' इस उक्ति का निपेध करने से इस वात की प्रतीति होती है कि वासवदत्ता का क्रीध शात होगा तथा राजा उदयन पर अवस्य ही अनुग्रह हो जायगा। इस प्रकार यहाँ 'प्रसाद' रूप वस्तु के 'प्रूयाम्' इस कथन का ही निपेध पाया जाता है, अत उक्त विषय वस्तु कथन का निपेध किया गया है।

### २ सुभग विलम्बस्व स्तोक यावदिद विरहकातर हृदयम् । सस्थाप्य भणिष्याम अथवा घोरेषु किं भणिष्याम ॥

यहाँ 'भणिष्याम ' पद के द्वारा इस बात की सूचना की गई है कि नायिका किसी तरह अपने विरद्दकातर हृदय को शात कर के किसी तरह कुछ कह देगी, वह थोडी देर रुक जाय। इस प्रकार यहाँ सामान्य बात कही गई है। किंतु इसके बाद 'अथवा घोरेषु किं भणिष्यामः' के द्वारा यह बताया गया है कि तुमसे कहने की प्रतिशा कर छेंने पर भी विरद्द कथा नहीं कही जाती, क्यों किं मेरे छिप विरद्द अत्यन्त दु:सह है, यहाँ तक हि वह मौत की शका उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार विरदिणी ने इस विशेष उक्ति के द्वारा वह्यमाणविषय का निषेष कर दिया है।

# ३. ज्योत्स्ना तमः पिकवच' क्रकचस्तुषार' चारो मृणालवलयानि कृतान्तदन्ता । सर्वै दुरन्तमिदमद्य शिरीषमृद्दी सा नूनमाः किमथवा हतजित्पतेन ॥

यहाँ कोई दूती नायक से विरहिणी नायिका की दशा का वर्णन कर रही है। वह 'शिरीष-मृद्धी सा नूनम' तक इस वात का वर्णन कर चुकी है कि विरहिणी नायिका के लिए चौंदनी अधेरा है, कोकिल काकली आरा है, शीतल वर्फ धाव में नमक हैं, मृणाल के कहे यमराज के ढाढ हैं, इस तरह ये सभी पदार्थ उसके लिए दु सह हैं 'वह नायिका सचमुच ही 'किन्तु इतना ही कह कर दूती रक जाती है। इस प्रकार वह वह्यमाणविषय के एक अश का कथन कर चुकी है, शेष अशातर का निषेध करती कहती हैं—'अथवा उस खुरी वात के कहने से क्या फायदा ?' इससे दूती यह व्यजना करना चाहती है कि यदि अब भी नायक ने उसकी खबर न ली तो वह मर जायगी। यहाँ दूती ने कुछ अश कह दिया है, कुछ वह्यमाण अशातर का निषेध किया है।

७५-जहाँ बाहर से विधि का प्रयोग किया हो तथा उसके द्वारा स्वाभीष्ट निवेध छिपाया गया हो, वहाँ तीसरे प्रकार का आन्नेप होता है। जैसे (कोई प्रवस्यापतिका अत्र गच्छेति विधिव्यक्तः। मा गा इति निपेधस्तिरोहितः। कान्तोद्देश्यदेशे निजजन्मप्रार्थनयाऽऽत्ममरणससूचनेन गर्भीकृतः।

🐔 यथा वा---

न चिरं मम तापाय तव यात्रा भविष्यति । यदि यास्यसि यातव्यमलमाशङ्कयापि ते ॥

अत्रापि 'न चिर मम तापाय' इति खमरणसंसूचनेन गमननिषेघो गर्मीऋतः।।

३३ विरोघामासालङ्कारः

आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते । विनापि तन्वि ! हारेण वक्षोजी तव हारिणौ ॥ ७६ ॥

अत्र 'हाररहिताविप हारिणौ हृद्यौ' इति श्लेषमूलको विरोधाभासः।

विदेश जाने के लिए प्रस्तुत नायक से कह रही है ) हे प्रिय, यदि तुम जाते ही हो तो जाओ, मेरा जन्म भी वहीं हो ( जहाँ तुम जा रहे हो )।

यहाँ नायिका ने स्पष्ट रूप से 'गच्छ् 'इस विधि वाक्य का प्रयोग किया है, किंतु नायिका को उसका जाना पसद नहीं तथा उसने निपेध रूप अपने स्वामीष्ट अर्थ 'मत जा' (मानाः) को छिपा दिया है। इस वाक्य में नायिका ने यह प्रार्थना की है कि उसका जन्म भी उसी देश में हो, जहाँ प्रिय जा रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा नायिका ने अपने मरण की सूचना व्यंजित की है—कि 'तुम्हारे जाने के बाद मेरा मरण अवश्यम्भावी है', तथा इससे निपेध की व्यजना होती है।

अथवा जैसे—

(कोई प्रवरस्यरपतिका विदेशाभिमुख नायक से कह रही है।) 'हे प्रिय, तुम्हारी यात्रा मुझे अधिक देर तक सतप्त न करेगी। अगर तुम जाओगे तो जाओ, तुम्हें मेरे विषय मुं कोई शका नहीं करना चाहिए।'

यहाँ 'तुम्हारी यात्रा मुझे अधिक देर तक संतप्त न करेगी' इस उक्ति के द्वारा नायिका ने अपने मरण की सूचना देकर नायक के विदेशगमन का निपेध व्यक्तित किया है।

### ३३ विरोधाभास श्रलकार

७६—नहीं दो उक्तियों में आपातत विरोध दृष्टिगोचर हो, (किंतु किसी प्रकार उसका परिहार हो सके), वहाँ विरोधाभास अलकार होता है। जैसे, (कोई नायक नायिका से कह रहा है) हे सुदरि, तेरे स्तन हार के विना भी हार वाले (हारिणौ) (विरोधपरिहार, सुंदर) हैं।

यहाँ 'हार के विना भी हार वाले हैं' यह विरोध प्रतीत होता है, वस्तुत' किव का ्रिभिप्राय यह है कि 'स्तन हार के विना भी सुंदर ( हारिणो )' हैं। इस प्रकार श्लेपमूलक विरोधाभास है। अथवा, जैसे—

टिप्पणी—विरोधामास इलेपरिहत भी होता है। यह रुय्यक के मतानुसार दस तरह का होता है—जाति, गुण, किया तथा द्रव्य का क्रमशः अपने तथा अपने परवर्ती जात्यादि, गुणादि,

यथा वा---

प्रतीपभूपैरिव किं ततो भिया विरुद्धधर्मैरिप भेन्तृतोज्झिता । अभित्रजिन्मित्रजिदोजसा स यद्विचारदृक् चारदृगप्यवर्तत ॥ अत्र विरोधसमाधानोत्प्रेक्षाशिरस्को विरोधाभास इति पूर्वसाद्भेदः॥ ७६॥

### ३४ विभावनालङ्कारः

विभावना विनापि स्यात् कारणं कार्यजन्म चेत् । अप्यलाक्षारसासिक्तं रक्तं तचरणद्वयम् ॥ ७७ ॥

क्रियादि तथा द्रव्य के साथ विरोध पाया जाता है। उदाहरण के लिए निम्न पद्य में 'जडीकरण' तथा 'तापकरण' क्रिया का विरोध अक्षिष्ट है। (रुयक ने इसका नाम केवल विरोध दिया है।) परिच्छेदातीत सकलवचनानामविषय, पुनर्जन्मन्यस्मिन्ननुभवपथ यो न गतवान्। विवेकप्रध्वसादुपचितमहामोहगहनो, विकार कोऽप्यन्तर्जंदयति च ताप च कुरुते॥

नैपधीयचरित के प्रथम सर्ग में नल का वर्णन है:—'कवि उस्प्रेष्ठा करता है कि क्या विरोधी राजाओं की तरह इस राजा नल से डर कर परस्पर विरोधी गुणों ने भी अपना विरोध छोड़ दिया? क्योंकि राजा नल अपने तेज से मित्रजित् भी था साथ ही अमित्रजित् भी और चारहक् भी था साथ ही विचारहक् भी।'

(यहाँ जो न्यक्ति मित्रजित् है, वह अमित्रजित् (मित्रजित् नहीं ) कैसे हो सकता है, साथ हो जो न्यक्ति चारहक् है, वह विचारहक् (विगतचारहक्, चारहक् से विहीन) कैसे हो सकता है, अतः यह विरोध है। वस्तुत यह विरोध की प्रतीति केवल आपाततः ही है। किव का वास्तिविक भाव 'मित्रजित' से यह है कि वह तेज से 'सूर्य (मित्र) को जीतने वाला है'। इस प्रकार इसका अर्थ न तो यही है कि नल तेज से सूर्य को जीतता भी है, नहीं भी जीतता है और न यही कि वह शत्रुओं और मित्रों वोनों को जीतता है। इसका वास्तिवक अर्थ है —'राजा नल तेज से सूर्य तथा शत्रु राजा दोनों को जीतता है। इसका वास्तिवक अर्थ है —'राजा नल तेज से सूर्य तथा शत्रु राजा दोनों को जीततो वाला है'। इसी तरह 'चारहक्' से किव का भाव यह है कि राजा नल 'गुप्तचरों की आँख वाला था' तथा 'विचारहक्' का यह अर्थ है कि वह 'विचार की आँख वाला था'। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह गुप्तचरों की दृष्ट वाला था तथा उनकी दृष्ट से रहित भी था। इस प्रकार इस अश का वास्तिवक (पिरहार वाला ) अर्थ है '—'राजा नल समस्त राज्य की स्थिति का निरीचण गुप्तचरों के द्वारा किया करता था तथा हर निर्णय में विचारबुद्धि से काम लेता था'। यहाँ भी यह विरोध श्लेषमूलक ही है।)

इस उदाहरण में पहले वाले उदाहरण से यह भेद है कि यहाँ विरोधाभास के उदाहरण में विरोध के समाधान के लिए उछोचा प्रधान रूप में विद्यमान है।

टिप्पणी-विरोधाभास का सामान्य लक्षण यह है -

'एकाधिकरण्येन अतीयमानयोः कार्यकारणत्वेनागृद्धमाणयोर्धर्मयोराभासनापर्यवसन्न-विरोधत्व विरोधाभासत्वम् ।

### ३४ विभावना श्रालकार

७७—जहाँ प्रसिद्ध कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाय, वहाँ विभावना अलकार होता है। जेसें, उस सुदरी के चरण लाजारस के बिना भी लाल है। अत्र लाक्षारसासेकरूपकारणाभावेऽपि रक्तिमा कथितः। स्वाभाविकत्वेन विरोधपरिहारः।

यथा वा-

अपीतक्षीवकादम्बमसंमृष्टामलाम्बरम् । अप्रसादितसूद्रमाम्बु जगदासीन्मनोहरम् ॥

अत्र पानादिप्रसिद्धहेत्वभावेऽपि क्षीवत्वादि निबद्धम्। विभाव्यमानशरत्स-मयहेतुकत्वेन विरोधपरिहारः।

यथा वा--

वरतनुकबरीविधायिना सुरभिनखेन नरेन्द्रपाणिना। अवचितक्रसमापि वक्षरी समजनि वृन्तनिलीनषट्पदा।।

अत्र वक्षर्यो पुष्पाभावेऽपि भृद्गालिङ्गनं निवद्धम् । अत्र वरतनुकवरीसंकान्त-रे. सौरभनरपतिनखससर्गरूपं देत्वन्तरं विशेषणमुखेन दर्शितमिति विरोधपरिहारः ॥

यहाँ लाचारससेकरूप कारण के विना भी घरणों की लाली का वर्णन किया गया है। (विभावना में सदा वीजरूप में विरोध रहता है तथा उसका परिहार करने पर ही विभावना अलकार घटित होता है। हम देखते हैं कि लोक में कारण के अभाव में कारोंत्पित्त कभी नहीं होती, अतः ऐसा होना आपातत विरोध दिखाई देना है। इसीलिये इसका परिहार करना आवश्यक हो जाता है। चूँकि विभावना विरोधमूलक कार्यकारणमूलक अलंकार है, इसीलिए दीचित ने इसे विरोधाभास के वाद ही वर्णित किया है।) यहाँ चरणों की लाली नैसर्गिक हैं, अतः कारणाभाव में कार्योत्पत्ति के विरोध का परिहार हो जाता

अथवा जैसे-( शरत् ऋतु का वर्णन है।)

विना शराव पिए मस्त वने हंसों वाला, विना साफ किए निर्मल वने आकाश वाला, तथा विना साफ किए स्वच्छ वने जल वाला (शरकालीन) जगत् अत्यधिक सुन्द्र हो रहा था।

यहाँ मद्यपानादि कारणविशेष के विना भी हसादि की मस्ती इत्यादि कार्य का वर्णन किया गया है, अतः विभावना है। कारणामाव में कार्योत्यित्त के विरोध का परिहार इस तरह किया जा सकता है कि हंसों की मस्ती, भाकाश की निर्माठता और जळ की स्वच्छता का कारण शरत ऋतु का आगमन है।

अथवा जैसे--

'सुन्दरी के केशपाश की रचना करने से सुगंधित नाखूनवाले राजा के हाथ के द्वारा चुने गये फूळ वाळी ळता फिर से टहनी पर भौरों से आवेष्टित हो गई।'

यहाँ बल्लरी के फूल तोड़ छेने पर उसमें मोरों का मँडराना—पुष्पामाव में भी मोरों का होना, कारणाभाव में कार्योत्पत्ति का निवन्धन है। यहाँ विरोध का परिहार इस तरह हो जाता है कि किव ने स्वयं ही 'नरपितपाणिना' पद के विशेषण के द्वारा इस कार्य के दूसरे कारण का उन्नेख कर दिया है, वह यह कि राजा के हाथ के नाखून सुन्दरी के केशपाश की रचना करने से सुगंधित हो गये थे, अर्थात् किव ने स्वयं ही राजा के नाखूनों में सुन्दरी के केशपाश की सुगंध का संक्रान्त होकर उन्हें सुगन्धित बना देना रूप अन्य हेतु का निवन्धन कर दिया है।

# हेतूनामसमग्रत्वे कार्योत्पत्तिश्च सा मता । अस्त्रैरतीक्ष्णकठिनैर्जगज्जयति मन्मथः ॥ ७८ ॥

क्षत्र जगज्जये साध्ये हेतूनामस्त्राणामसमप्रत्वं तीच्णत्वादिगुणवैकल्यम् । यथा वा—

> उद्यानमारुतोद्धूताश्चृतचम्पकरेणवः । उदस्रयन्ति पान्थानामस्पृशन्तो विलोचने ॥

अत्र बाष्पोद्गमनहेतूनामसमप्रत्वं स्पर्शनिकयावैकल्यम् । इमां विशेषोक्तिरि-ति दण्डी व्याजहार।यतस्तत्र प्रथमोदाहर्ग्ये मन्मथस्य महिमातिशयक्तपो द्वितीयो-दाहर्ग्ये चम्पकरेग्र्नामुद्दीपकतातिशयरूपश्च विशेषः ख्याप्यत इति । अस्माभिस्तु तीच्णत्वादिवैकल्यमपि कारणविशेषाभावरूपमिति विभावना प्रदर्शिता ॥ ७५॥

# ( दूसरी विभावना )

७८—विभावना का दूसरा मेद वह है, जहीँ किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक समग्र कारणों में से किसी कारणविशेष के अभाव में ही कार्योत्पत्ति हो जाय, जैसे कामदेव तीच्णता तथा कठिनता से रहित ( पुष्प के ) आयुर्धों से ही ससार को जीत रहा है।

यहाँ ससार के विजयरूप कार्य के लिए अर्ख़ों का क्रारणत्व समग्ररूप में वर्णित नहीं किया गया है, क्योंकि मन्मथ के अर्ख़ों में तीचणता तथा कठिनता का अभाव वताया गया है। (शत्रु को जीतने के लिए अर्ख़ों का तीचण व कठिन होना आवश्यक है, किन्तु यहाँ कोमल तथा कुठित अस्त्र ही कार्योत्पत्ति करने में समर्थ हैं, अतः कारण की असमग्रता होने पर भी कार्योत्पत्ति वर्णित की गई है।)

#### अथवा जैसे--

(वसन्त ऋतु का वर्णन है) उपवन-वायु के द्वारा उदाई हुई आम तथा चम्पे की पराग-राशि प्रियावियुक्त पथिकों की आँखों का स्पर्श किये बिना ही उन्हें ¦अश्चयुक्त वना देती है।

यहाँ 'आम्रचम्पकरेणु' को अशु की उत्पत्ति का कारण बताया गया है, किन्तु पराग धाँखों का स्पर्श किये बिना ही धाँसू छा देता है, यह कारण की असमग्रता का अभिधान है। दण्डी ने इस प्रकार के कारण की असमग्रता से कार्योस्पत्ति वाछी स्थिति में विशेषोक्ति अछकार माना है। उनके मत से प्रथम उदाहरण में कामदेव की विशिष्ट महिमा का वर्णन किया गया है, दूसरे उदाहरण में चम्पकपराग की अत्यधिक उद्दीपकता वर्णित की गई है (अत यहाँ विशेष्य के दर्शन के छिए गुणजातिकियादि की विकछता बताई गई है)। हमारे (दीचित के) मत से तीचणता आदि की विकछता भी कारण विशेष का अभाव ही है, अत. हमने यहाँ विभावना मानी है।

टिप्पणी—दण्डी के मतानुसार जहाँ विशेष्यदर्शन के लिए गुण-जाति-क्रियादि की विकलता वताई गई हो, वहाँ विशेषोक्ति अलकार होता है —

गुणजाविक्रियादीनां यत्र वैकल्यदर्शनम् । विशेष्यदर्शनायव सा विशेषोक्तिरिष्यते ॥ ( काव्यादर्श )

# कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्यात् सत्यपि प्रतिवन्धके । नरेन्द्रानेव ते राजन् ! दशत्यसिभ्रजङ्गमः ॥ ७९ ॥

अत्र नरेन्द्रा विषवेद्याः सर्पदंश (विष ?) प्रतिवन्धकमन्त्रौषधिशालिनः क्रेपेण गृहीता इति प्रतिवन्धके कार्योत्पत्तिः।

यथा वा--

चित्रं तपति राजेन्द्र ! प्रतापतपनस्तव ! अनातपत्रमुत्सृज्य सातपत्रं द्विषद्गणम् ॥ ७६ ॥

अकारणात् कार्यजन्म चतुर्थी स्यादिभावना । शङ्खाद्वीणानिनादोऽयमुदेति महदद्भुतम् ॥ ८० ॥

् अत्र 'शङ्क्ष' शब्देन कमनीयः कामिनीकएठस्तन्त्रीनिनाद्द्वेन तद्गीतं चाष्य-वसीयत इत्यकारणात् कार्यजन्म ।

### (तीयरी विभावना)

७९—जहाँ कारण से कार्योत्पत्ति होने में किसी प्रतिवन्धक ( रुकावट ) की उपस्थिति होने पर भी किसी तरह कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाय, वहाँ तीसरी विभावना होती है, जैसे, हे राजन्, तेरा खड्गरूपी सर्प विपवैद्यों ( नरेन्ट्र, राजाओं ) को ही दसता है।

यहाँ 'नरेन्द्र' शब्द से श्लेष के द्वारा उन विपवैद्यों का ग्रहण किया गया है, जो सर्पद्र को रोकने वाला मिणमंत्रीपिध से युक्त होते हैं। यहाँ 'सर्प' नरेन्द्रों को ही इसता है, यह प्रतिवधक के होते हुए कारण से कार्योत्पत्ति का उदाहरण है। यहाँ विभावना इसी अर्थ में हैं। नरेन्द्र के दूसरे अर्थ 'राजा' लेने पर विभावना नहीं है, अतः यह श्लेपानुप्राणित विभावना का उदाहरण है।

भयवा जैसे-

हे राजेन्द्र! तुम्हारा प्रतापरूपी सूर्य छत्र रहित को छोड़ कर छत्रयुक्त शत्रुगण को संतप्त करता है। यह आश्चर्य की वात है।

पूर्वोक्त (उदाहरण श्लेप से संकीर्ण है। यहाँ प्रतापरूपी सूर्य इस रूपक पर विभावना आश्रित है।

### ( चौर्था विभावना )

्र ८०—जहाँ प्रसिद्ध कारण से भिन्न वस्तु (अकारण) से भी कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ चौथी विभावना होती है। जैसे, बढ़े आश्चर्य की बात है कि शंख से वीणा की झकार उत्पन्न हो रही है।

यहाँ 'नायिका के कण्ठ से वीणा की झकार के समान गीत उत्पन्न हो रहा है' इस माव ते छिए उक्त वाक्य का प्रयोग किया गया है। वीणानिनाद का कारण वीणा ही है, 'शांत्र' तो उसका अकारण है, अतः यहाँ अकारण से कार्य की उत्पत्ति विणित है। साथ ही इस उदाहरण में शख शब्द के द्वारा तद्वत्तसुन्दर रमणीकंठ तथा तन्त्रीनिनाद के द्वारा तद्वन्मधुर गीत अध्यवसित हो गये हैं, अत इस अंश में अतिशयोक्ति है। (यह उदाहरण अतिशयोक्तिमूळा विभावना का है।) यथा वा—

तिलपुष्पात्समायाति वायुख्यन्दनसौरभः।
इन्दीवरयुगाचित्रं नि'सरन्ति शिलीमुखाः॥ ५०॥
विरुद्धात् कार्यसंपत्तिदृष्टा काचिद्विभावना।
ज्ञितांशुकिरणास्तन्वीं इन्त संतापयन्ति ताम्॥ ८१॥

Ø

अत्र तापनिवर्तकतया तापविरुद्धैरिन्दुकिरणैस्तापजनिरुक्ता ।

यथा वा—

उदिते कुमारसूर्ये कुवलयमुज्ञसति भाति न क्षत्रम् । मुक्कलीभवन्ति चित्रं परराजकुमारपाणिपद्मानि ॥

यथा वा—

अविवेकि कुचद्वन्द्वं हन्तु नाम जगन्नयम्। श्रुतप्रणयिनोरचणोरयुक्त जनमारणम्॥

अथवा जैसे-

देखों तो बहे आश्चर्य की बात है, तिल के पुष्प ( नासिका ) से चन्दन की सुगध वाला वायु (नि श्वास) भा रहा है, तथा दो नील कमलों (नेत्रद्वय) से वाण (कटाच ) गिर रहे हैं।

(यहाँ 'तिलपुष्प' चन्दनसुरिम का अकारण है, इसी तरह नील कमल वाणों के अकारण हैं, एक का कारण चन्दन है, दूसरे का तरकस। किव ने नासिका, नेत्रद्वय तथा कटास को तिलपुष्प, इन्दीवरद्वय तथा शिलीमुख के द्वारा अध्यवसित कर दिया है, अत इस अश में अतिशयोक्ति है।)

( पाँचवी विभावना )

८१—जहाँ विरोधी कारण (कारण के ठीक विरोधी तस्व ) से कार्योत्पत्ति हो, वह दूसरे दंग की विभावना होती है जैसे, वहा दुःख है, उस कोमलांगी को चन्द्रमा की शीतल किरणें संतप्त करती हैं।

चन्द्रमा की किरणें ताप को मिटाती हैं, अतः वे ताप विरुद्ध हैं, किन्तु यहाँ उनसे ताप। का उत्पन्न होना वर्णित किया गया है, अतः यह पाँचवी विभावना का उदाहरण है।

भथवा जैसे---

कोई किसी राजकुमार की प्रशसा कर रहा है। भाश्चर्य है, जब कुमार रूपी सूचें उदित होते हैं, तो कुमुदिनी (कुवल्य, परिहारपच में पृथ्वी महल ) विकसित होती है, नचन्न प्रकाशित होते हैं (परिहारपच में-भाति न चन्नम्, अन्य चन्निय सुघोभित नहीं होते), तथा शन्तुराजकुमारों के कर कमल बन्द हो जाते हैं (परिहार पच-अधीनता स्वीकार कर शन्तु राजकुमार अंजलि बाँधे सबे रहते हैं)।

( यहाँ रूपक अलकार पर विभावना आश्रित है, इसके साथ ही 'कुवलय' तथा 'नज्त्रं' का समग श्लेष भी रूपक कोपरिपुष्ट कर विभावना की सहायता करता है। इसमें सूर्योद्य के समय कुमुदादि के विकासादि का वर्णन विरोधामास अलकार को भी पुष्ट करता है, जिस पर विभावना आश्रित है।)

अथ्वा जैसे

मूर्ल ( अविवेकी, परिहारपत्त में—परस्पर अत्यधिक संश्विष्ट ) स्तनद्वय यदि तीनों छोकों को मारें तो मारें, ( क्योंकि वे मूर्ल जो हैं ), किंतु वेदादि शास्त्र का अभ्यास करने वाले ( श्वतप्रणयी, परिहार—कानों तक छम्बे ) नेत्रों का मनुष्यों को मारना अनुचित है। पूर्वोदाहरणयोः कारणस्य कार्यविरोधित्वं स्वामाविकम्; इह तु श्रुतिप्रणयित्व-स्यागन्तुकगुणप्रयुक्तमिति भेदः ॥ ५१॥

> कार्यात् कारणजन्मापि दृष्टा काचिद्विभावना । यशः पयोराशिरभृत् करकल्पतरोस्तव ॥ ८२ ॥

यथा वा-

जाता लता हि शैले जातु लतायां न जायते शैलः। संप्रति तद्विपरीतं कनकलतायां गिरिद्वयं जातम्॥ ५२॥ ३४ विशेषोक्त्यलङ्कारः

कार्याजनिर्विशेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे। हृदि स्त्रेहक्षयो नाभृत् स्मरदीपे ज्वलत्यिप ॥ ८३ ॥

(यहाँ यह विभावना 'श्रुतप्रणियनोः' के रलेप पर आधत है।)

इनमें पहले दो उदाहरणों में कारण का कार्य से विरुद्ध होना स्वामाविक है, क्योंकि चन्द्रकिरणें ताप की, तथा स्योंद्य कुमुदिनी, नचन्न तथा पन्न संकोच के स्वभावतः विरोधी हैं। इस तीसरे उदाहरण में जाँसों में 'श्रुतिप्रणियस्व' रूप आगन्तुक गुण के कारण हिंसा की विरोधिता पाई जाती हैं।

( छुठी विभावना )

८२—विभावना का एक ( छठा ) भेद वह भी देखा जाता है, जहाँ कार्य से कारण की उत्पत्ति हो, जैसे, हे राजन्, तुम्हारे हाथ रूपी करुपयृत्त से यहा का चीर समुद्र पैदा हो गया।

('पयोधि' करपवृत्त का वास्तविक कारण है, किंतु यहाँ उनके कार्य-कारण माव को उलट कर करपवृत्त को 'पयोधि' का कारण वना दिया गया है, अतः यह छठी विभावना है।)

टिप्पणी—पडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के द्वारा उपन्यस्त विभावना के पट्पकार का खडन किया है, क्योंकि सभी विभावना प्रकार प्रथम विभावना में ही अन्तर्भृत हो जाते हैं।

'तस्मादाद्येन प्रकारेण प्रकारान्तराणामालीढत्वात्पट् प्रकारा इत्यनुपपन्नमेव ।'

( रसगगाधर पृ० ५८३ )

सथवा जैसे-

लता ही पर्वत पर पैदा होती है, पर्वत कभी भी लता पर पैदा नहीं होता। लेकिन हमने आज ऐसा विपरीत आश्चर्य देखा है कि कनकलता (नायिका की अंगवाही ) में दो पर्वत (कुचद्वय) पैदा हो गये हैं।

(यहाँ दो पर्वतों का छता पर पैदा होना कार्य से कारण का उत्पन्न होना है, अतः यह छुठी विभावना का उदाहरण है। यह विभावना अतिशयोक्ति पर आश्रित है।)

#### ३५ विशेपोक्ति अर्लकार

म्हे-जहाँ प्रचुर कारण के होते हुए भी कार्योत्पत्ति न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे, कामदेव रूपी दीपक के जलते हुए भी हृदय में स्नेहरूपी स्नेह (तैल) समाप्त न हुआ।

यथा वा (ध्वन्या. १।१३)---

अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः। अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः॥ ८३॥

३६ श्रसम्भवालद्वारः

असम्भवोऽर्थनिष्पत्तेरसम्भान्यत्ववर्णनम् । को वेद गोपशिशुकः शैलमुत्पाटयेदिति ॥ ८४ ॥

यथा वा ( भल्ल दशतके )---

अय वारामेको निलय इति रत्नाकर इति श्रितोऽस्माभिस्तृष्णातरिलतमनोभिर्जलनिधिः। क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं क्षणादेन ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः॥ ८४॥

( दीपक का जलना तैल समाप्त होने का कारण है, पर स्मरदीप के जलने पर भी हृदय में खेहका समाप्त न होना विशेपोक्ति है।यहाँ 'खेह' के श्लेष पर यह विशेपोक्ति आघृत है। )

भथवा जैसे—

यह संध्या ( नायिका ) अनुरागवती ( सांध्यकालीन ललाई से युक्त, प्रेम से युक्त ) है, साथ ही यह दिन ( नायक ) भी उसका पुर सर (पुरोवर्ती, आज्ञाकारी ) है, इतना होने पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता । भाग्य की गति वदी विचित्र है ।

(नायिका में प्रेम का होना तथा नायक का आज्ञाकारी होना दोनों के मिलन रूप कार्य की उत्पत्ति का पुष्कल कारण है, किंतु यहाँ उन दोनों कारणों के होते हुए भी मिलन नहीं हो पाता, अतः विशेषोक्ति है। यहाँ भी 'अनुरागवती' तथा 'पुर सरः' के शिष्ट प्रयोग पर हो विशेषोक्ति का चमत्कार आध्त है। यहाँ समासोक्ति अलकार भी है )

#### ३६. श्रसभव श्रलकार

८४—जहाँ किसी पदार्थ विशेष (कार्यविशेष) की उत्पत्ति के विषय में असभाव्यत्व का वर्णन किया जाय, वहाँ असभव अलकार होता है। जैसे, यह किसे पता था कि ग्वाछे का लड़का पर्वत को उठा सकेगा।

भथवा जैसे---

'यह जल का एक मात्र स्थान है, रहों की खान है,' ऐसा सोच कर ही तृष्णा के कारण चंचल मन से हमने इस समुद्र का आश्रय लिया है। यह किसे पता था कि कुल शुलाते (परेशान) मगर मच्छ वाले इस समुद्र को अपनी हथेली के खोखले भाग में रख कर मुनि अगस्य चण भर में ही पी जायँगे।

(प्रथम उदाहरण में पर्वत का उठाना और वह भी ग्वाले के लड़के के द्वारा अर्थ के निष्पत्ति का असभान्यत्व वर्णन है, इसी तरह दूसरे उदाहरण में मुनि अगस्त्य के द्वारा विशाल तिमिमकर सकुल समुद्र का चुल्लू में पी जाना भी असभव रूप में वर्णित किया गया है, अत यहाँ असभव अलकार है।)

#### ३७ श्रसङ्गत्यलङ्कारः

# विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कार्यहेत्वोरसङ्गतिः । विषं जलघरैः पीतं, मूर्च्छिताः पथिकाङ्गनाः ॥ ८५ ॥

ययोः कार्यहेत्वोभिन्नदेशत्वं विरुद्धं तयोक्तन्निवध्यमानमसङ्गत्यलङ्कारः । यथात्र विषपान-मूर्च्छयोभिन्नदेशत्वम् ।

यथा वा---

अहो खलभुजद्गस्य विचित्रोऽयं वधक्रमः। अन्यस्य दशति श्रोत्रमन्यः प्राणैर्वियुज्यते॥

कचिदसाङ्गत्यसमाधाननिवन्धनेन चारुतातिशयः।

यथा वा (नैपघ ३।१०६)--

अजस्रमारोहिस दूरदीघी सङ्कल्पसोपानतितं तदीयाम्।

#### ३७ असगति अलंकार

८५—जहाँ कारण तथा कार्य का दो भिन्न स्थलों में विरुद्ध अस्तित्व वर्णित किया जाय, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे वादलों ने विष (जहर, पानी) पिया, और विदेश गये पथिकों की स्त्रियाँ (प्रोपितपतिकाएँ) मूर्ष्लित हो गई।

जिन कारण तथा कार्य का भिन्न स्थलों पर होना विरुद्ध होता है, उन कारण कार्य का विरुद्ध देशत्व जहाँ विणित किया जाय, वहाँ असगित अलंकार होता है। जैसे विपपान मूच्छां का कारण है, तथा इन दोनों का अस्तित्व एक ही स्थान पर पाया जाता है, जो जहर पीता है, वही मूच्छित होता है। यहाँ विप का पान तो मेघों ने किया है, पर मूच्छित प्रोपितभर्तृकाएँ हो रही हैं, यह कार्य कारण की विरुद्ध भिन्नदेशता है, फलतः यहाँ असगित अलकार है। असगित अलंकार का यह चमत्कार 'विप' शब्द के रिलष्ट प्रयोग पर आध्त है।

अथवा जैसे-

वहें आश्चर्य की बात है, दुष्ट न्यक्ति रूपी सर्प का मारने का ढंग वहा विचित्र है। यह किसी दूसरे ही के कानों को दसता है, और कोई दूसरा ही न्यक्ति प्राणों से छुटकारा पा जाता है।

(दुष्ट व्यक्ति किसी दूसरे केकान भरता है और ज़ुकसान किसी दूसरे का होता है—इस भाव की प्रतीति हो रही है। कान में साँप के काटने पर वही मरेगा, जिसके कान में काटा गया है, पर दुष्ट मुजग किसी और के कान में काटता है, मरता है कोई और ही। यह असंगति रूपक अलकार के चमत्कार पर आधत है, खल पर भुजगत्व का आरोप करने पर ही असगति वाला चमत्कार प्रतीत होता है, यदि यहाँ हम केवल यही कहें कि खल कान दूसरे के भरता है, मारा जाता है कोई दूसरा ही, तो असगति की समस्त चमत्कृति , लुस हो जायगी, यह सहदयानुमव सिद्ध है।)

कहीं कहीं दो वस्तुओं की असगित के समाधान के प्रयोग के द्वारा उक्ति में अधिक चमकार पाया जाता है।

अथवा जैसे--

हंस दमयन्ती से नल की अवस्था का वर्णन कर रहा है। हे दमयन्ति, तुम नल के

श्वासान्स वर्षत्यधिकं पुनर्यद्धश्वानात्तव त्वन्मयतामवाप्य ॥ विरुद्धमिति विशेषणाद्यत्र कार्यहेत्वोभिन्नदेशत्वं न विरुद्ध तत्र नासङ्गतिः । यथा—

> भ्रूचापवल्लीं सुमुखी यावन्नयति वक्रताम् । तावत्कटाक्षविशिखेभिद्यते हृदयं मम ॥ ८४ ॥

मनोरथ की सीढियों पर बहुत दूर तक सदा चढ़ा करती हो। वह नल तुम्हारे ध्यान से तुम्हारा ही स्वरूप प्राप्त कर (जैसे कोई भक्त इष्टदेवता का ध्यान कर तन्मय हो जाता है वैसे ही) अत्यधिक निश्वास छोड़ा करता है।

(यहाँ सोपानतित पर दमयती चढ़ रही है, पर नळ थकावट के कारण निःश्वास छोड़ रहा है, यह कार्यकारण की मिन्नदेशता है। श्रीहर्प ने इस असगित का समाधान इस पद्य में यों निवद्ध कर दिया है — 'ध्यानात्तव त्वन्मयतामवाप्य' अर्थात् नळ दमयन्ती का ध्यान करते करते दमयंतीमय-दमयती ही-वन गया है, फळत संकरपसोपानतित पर चढ़ने की थकावट जो छवी सीढ़ियों पर चढ़ने वाळी दमयन्ती को होनी चाहिए, नळ को भी होने छगी है। इस प्रकार किव ने असगित के समाधान का निवंधन कर असगित अर्छकार की चारुता में चार चाँद छगा दिये हैं। इसीळिए तो अप्यय दीचित ने कहा है:—'क्वचिद्सांगत्यसमाधाननिवधनेन चारुतातिशयः।')

हमने ऊपर की कारिका के परिभाषा वाले अंश में 'कार्यहेरवोः भिन्नदेशत्व' के साथ 'विरुद्ध' विशेषण दिया है, इसका भाव यह है कि जहाँ कार्य तथा कारण की भिन्नदेशता विरुद्ध पढ़ती है ( जहाँ उन्हें एक जगह होना चाहिए ), और वे एक साथ नहीं है, वहीं असगित अलकार होगा। जहाँ कार्य तथा कारण का भिन्नदेश में रहना विरुद्ध नहीं होता, अपितु जहाँ कारण तथा कार्य स्वभावतः ही अलग अलग स्थानों पर अवस्थित रहते हैं, वहाँ असगित नहीं होगी। उदाहरण के लिए निम्न पद्य में कारण तथा कार्य स्वभावतः ही भिन्नदेश हैं, अत' यहाँ उनकी भिन्नदेशता असगित का कारण नहीं बनेगी। यथा—

ज्योंही वह सुदरी अपने भोहों के धनुष को टेड़ा करती है, स्योंही मेरा हृद्य कटाज रें रूपी वाणों से विंध जाता है।

(यद्यपि यहाँ अू-धनुष का टेडा करना रूप कारण और कटान्न बाणों से हृदय का विधना रूप कार्य की भिन्नदेशता वर्णित है, तथापि यह भिन्नदेशता स्वाभाविक ही है, विरुद्ध नहीं, क्योंकि छोक में भी धनुष कोई और टेड़ा करता है, बाण किसी और को बेधता है, अत यहाँ असगति अलकार मानने की भूल नहीं करना चाहिए। इस उदाहरण में केवल रूपक अलकार ही है।)

दिप्पणी—रिसकर जनीकार ने बताया है कि जिन दो वस्तुओं के समानाधिकरण्य या वैयधिकरण्य के कारण कार्यकारणमाव पाया जाता है, उनके सामानाधिकरण्य या वैयधिकरण्य का परिवर्तन कर देने पर असगित अलकार होता है। उपर्युक्त उदाहरणों में सामानाधिकरण्य रूप से विषपान तथा मूर्कित होना रूप आदि कार्यकारणमाव प्रसिद्ध है, अत यहाँ सामानाधिकरण्य के विपर्यास वाली असगित पाई जाती है। वैयधिकरण्य के विपर्यास वाली असगित काँ उदाहरण निम्न है —

न संयतस्तस्य वभूव रिषतुर्विसर्जयेष्य सुत्तजन्महर्षितः। ऋणामिधानास्त्वयमेव केवळ तदा पितृणां मुमुचे स वन्धनात्॥ अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्र सा । अन्यत्कर्तुं प्रवृत्तस्य तद्विरुद्धकृतिस्तथा ॥ ८६ ॥ अपारिजातां वसुघां चिकीर्षन् द्यां तथाऽकृथाः । गोत्रोद्धारप्रवृत्तोऽपि गोत्रोद्धेदं पुराऽकरोः ॥ ८७ ॥

अत्र कृष्णं प्रति शक्रस्य सोपालम्भवचने मुवि चिकीर्षिततया तत्र करणीयम-पारिजातत्वं दिवि कृतमित्येकाऽसङ्गतिः। पुरा गोत्राया उद्धारे प्रवृत्तेन वराह-रूपिणा तद्विरुद्धं गोत्राणां दल्तनं खुरक्कृट्टनैः कृतमिति द्विविधापि श्लेषोत्थापिता। यथा वा—

# त्वत्खद्गखरिडतसपत्रविलासिनीनां भूषा भवन्त्यभिनवा भुवनेकवीर !।

यहाँ सुतजन्महर्ष (रघु के जन्म के कारण दिलीप का हर्षित होना) कारण है, निगहित-पुरुपान्तरबन्धनिवृत्ति (अन्य कैदियों को मुक्त कर देना) कार्य है। इन दोनों की कारणकार्यता का भिन्नदेशस्य होना ही प्रसिद्ध है, इस वैयधिकरण्य का विपर्यास कर यहाँ उनका सामानाधिकरण्य वर्णित किया गया है।

८६-८७--( असंगति के दो अन्य प्रकार भी होते हैं, उन्हीं दोनों प्रकारों का उक्लेख करते हैं।)

असंगति का एक अन्य भेद वह है, जहाँ किसी विशेष स्थान पर करणीय कार्य को वहाँ न कर, दूसरे स्थान पर किया जाय। इसी का तीसरा भेद वह है, जहाँ किसी विशेष कार्य को करने में प्रवृत्त व्यक्ति उस कार्यविशेष को न कर, उससे विरुद्ध कार्य को करे। (इन्हीं के क्रमश वे उदाहरण हैं।)

(१) पृथ्वी को पारिजात से रहित (अपारिजातां, अन्य पक्त में-शत्रुओं से रहित) करने की इन्छावाले कृष्ण ने स्वर्ग को वैसा (अपारिजात-कृष्णवृत्त से रहित) बना दिया।

(२) वराहरूप में उन्होंने गोत्र (गोत्रा-पृथिवी) के उद्धार में प्रवृत्त होकर भी गोत्र (गोत्रा-पृथिवी, गोत्र-पर्वत) का भेदन किया।

प्रथम उदाहरण इन्द्र का कृष्ण के प्रति सोपालंभवचन है। कृष्ण ने पृथ्वी पर करने योग्य कार्य 'अपारिजातत्व' को पृथ्वी पर न कर स्वर्ग में किया, यह असंगति है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में वराहरूपी भगवान् ने जो गोत्रा के उदार में प्रयुत्त थे, अपने खुराबात से गोत्रों का मेदन किया। ये दोनों श्लेपमूलक हैं। ( यहाँ पहले उदाहरण में 'अपारिजातां' के रलेष पर असंगति का चमत्कार आधत है। वसुधा के अर्थ में इसका विष्रह 'अपगतं अरिजात यस्या तां' होगा, स्वर्ग के पच में 'पारिजातेन रिहतामिति अपारिजातां' होगा। ध्यान देने की वात है कि श्लेप का यथावस्थितरूप में ही चमत्कार है, उसके भिन्नार्थ प्रहण करने के वाद असंगति का चमत्कार भी नहीं रहेगा। ठीक ऐसे ही दूसरे उदाहरण में 'गोत्रा' तथा 'गोत्र' के समंगश्लेप पर ही असंगति का सारा चमतकार आधत है।)

अथवा जैसे—

( असंगति के द्वितीय प्रकार का उदाहरण )

हे ससार के अकेले बीर, हे चोलेन्द्र सिंह, मुम्हारे खड्ग के द्वारा मारे गये झह राजाओं की खियों की नई ढंग की सजावट (नये ढंग का श्रद्धार) दिखाई देती है। उनके नेत्रों नेत्रेषु कङ्कणमथोरुषु पत्रवल्ली चोलेन्द्रसिंह ! तिलक करपञ्जवेषु ॥ मोहं जगत्रयभुवामपनेतुमेत-दादाय रूपमखिलेश्वर ! देहभाजाम् । निःसीमकान्तिरसनीरिधनामुनेव मोहं प्रवर्धयसि मुग्धविलासिनीनाम् ॥

अत्राद्योदाहरणे कङ्कणादीनामन्यत्र कर्तेन्यत्वं प्रसिद्धमिति नोपन्यस्तम् भवतिना भावनारूपा अन्यत्र कृतिराक्षिप्यत इति लक्षणानुगतिः ॥ ८६–८७॥

में कंकण ( हाथ का आभूपण, पित की मृत्यु के कारण जल का कण अर्थात् अश्रुविन्दु जाँघों में पत्रवाही (कपोल फलक पर चित्रित की जाने वाली पत्रावली, तुम्हारे दर भगकर जंगल में जाने के कारण जाँघों में अटकी जगल की लताएँ ) तथा करपल्लवों तिलक ( ललाट का श्रुगार, मरे पितयों को जलाजिल देने के लिए तिल से युक्त जल पाये जाते हैं।

(यहाँ ककण, पत्रवल्ली तथा तिलक नारियों के हाथ, कपोल तथा ललाट के स्टग हैं, वे यहाँ न पाकर अन्यत्र आँख, ऊरुयुगल तथा करपल्लव में पाये जाते हैं, अतः दूस असगित है।)

( असगति के तृतीय प्रकार का उदाहरण )

हे कृष्ण, तुम तीनों लोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के लि इस रूप को लेकर, अत्यधिक कान्ति के समुद्र इसी रूप के द्वारा सुद्रियों के मोह व बढ़ाते हो।

(यहाँ कृष्ण ने समस्त छोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के छि रूप को धारण किया है, किंतु उसी रूप से वे मोह को वढ़ा रहे हैं, अत्रतिसरी असगतिहै।

यहाँ प्रथम उदाहरण में फकणादि को रचना अन्यन्न करणीय है, इस बात क उपादान ('अपारिजाता' इत्यादि उदाहरण की तरह ) पद्य में नहीं किया गया है इतना होने पर भी 'भवन्ति' पद के द्वारा इसका अन्यन्न होना आचिस हो जाता है, अत यहाँ द्वितीय असगित के छचण की सगित बैठ जाती है।

टिप्पणी—पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के असगित के इन दो भेदों के मानने व खण्डन किया है। उनके मतानुसार पहली असगित से 'अपारिजाता' इत्यादि वाली असगित कोई विलक्षणता नहीं है। इसी तरह 'नेत्रेपु ककण' वाले उदाहरण में विरोधी श्वःकारों व सामानाधिकरण्य वर्णित है, अत विरोधामास अलकार मानना ठीक है। इसी तरह 'गोत्रोद्धार प्रवृत्तो' वाले उदाहरण में भी 'विरुद्धात्कार्यसपित्तर्दंष्टा काि द्विस्मावना' इस लक्षण के अनुसा विमावना का प्रकारिवशेष ही दिखाई देता है, अत यहाँ भी असगित का तीसरा भेद मानन अनुचित है। 'मोह जगन्नयसुवां' वाले उदाहरण में भी 'मोहजनकत्व' तथा 'मोहनिर्वर्तकत्व इन दोनों विरुद्ध वार्तों का सामानाधिकरण्य वर्णित है, अत यहाँ भी विरोधामास ही है।

'यतु—'अन्यत्र करणीयस्य ' ' इति उच्चणानुगतिः' इति कुवलयानन्दकृताऽ-सगतेरन्यद्भेदद्वय लच्चित्वोदाहृतम्, तत्र तावत् 'अपारिजातां'''हृत्यत्र पारिजातराहि- त्यिकीर्पया कारणभूतया सह पारिजातराहित्यस्य कार्यस्य विरुद्धवैयधिकरण्योपनिवन्धनात् 'विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कार्यहेत्वोरसंगतिः' इति प्राथमिकसंगतितो वेळज्ण्यानुपपत्तेः। '
अळवनास्यविषयतासंवंधेन चिकीर्पाया सामानाधिकरण्येन कार्यमात्रं प्रति हेतुत्वस्य प्रसिद्धेः। न च पारिजातराहित्यस्याभावरूपस्य नित्यत्वाकारणाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्। आळकारिकनये तस्यापि जन्यत्वस्येष्टेः। छज्ञणे कार्यकारणपद्योरुपळज्णत्वस्योक्तत्वाच। 'गोन्नोद्धारप्रमृत्तोऽपि' इत्युदाहरणे तु 'विरुद्धात्कार्यसंपत्तिर्द्धष्टा काचिद्धिभावना' इति पंचमविभावनाळज्ञणाऽऽक्षान्तत्वाद्धभावनयेव गतार्थत्वादसंगतिभेदान्तरकल्पनाऽज्ञिता। गोन्नोद्यारविपयकप्रमृत्तेर्गोन्नोद्भेदकरूपकार्यं विरुद्धत्वात्। सिद्धान्तेऽपि विभावनाविशेषोक्त्योः
संकर प्वान्नोचितः। 'नेत्रेषु कंकणं इत्यादौ कंकणस्य-नेन्नाळंकारत्वयोर्क्यिकरणत्वेन
प्रसिद्धयोः सामानाधिकरण्यवर्णनाद्विरोधाभासत्वमुचितम्। एवं मोहनिवर्तकत्व-मोहजनकत्वयोरपीति।' (रत्नगावर ए० ५९४-९५)

कुवलयानन्द के व्याख्याकार वैद्यनाथ ने चिन्द्रका में पिण्टतराज के मत का उछेख कर उसका रण्टन किया है। चिन्द्रकाकार दीक्षित के मत की पुष्टि यें करते है। 'अपारिजातां' वाला उदाहरण प्रथम असनति का नहीं हो सकता। 'विपं जलधरें' वाले उदाहरण में केवल कार्यकारण की भिन्नदेशता वाला चमत्कार है, यहाँ अन्यत्र करणीय कार्य के अन्यत्र करने का चमत्कार है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? इसी तरह 'नेत्रेषु कंकण' आदि में विरोधामास के होते हुए मी अन्यत्र करणीय श्वार अन्यत्र किया जाता है, यह चमत्कार है ही, अत दूसरी असनति का निराकरण नहीं किया जा सकता। 'गोन्नोद्धार' में विभावना मानना ठींक नहीं, क्योंकि गोन्नोद्धार प्रवृत्ति में गोन्नोद्धेद से निवृत्त होने का अभाव पाया जाता है, अत उसे एक दूसरे का विरोधी कैसे माना जा सकता है श्यदि किसी तरह विरोध मान भी लें, तो अन्य कार्य करने में प्रवृत्त व्यक्ति के द्वारा तदिख्द कार्य का करना यह तीसरे प्रकार की असगति ठींक वैठ जाती है। 'मोहं जगत्त्रय' वाले उदाहरण में भी वही (विभावना ही) है, यह कहना ठींक नहीं। क्योंकि कृष्ण का मोहनिवर्तकत्व स्वत सिद्ध नहीं है। अत यहा विरोधामास भी नहीं है, विभावना तथा विशेषोक्ति का सकर मानना तो और असंगत है।क्योंकि यहाँ गोनोद्धार प्रवृत्तिस्य कारण के होते हुए गोनोद्धाररूप कार्य की अनुत्पित का उपन्यास नहीं पाया जाता, अपि तु विरुद्ध कार्योत्पत्ति पाई जाती है, यह घ्यान देने की वात है।

'यन्तु—' अन्यत्र ' ''इति कैश्चिदुक्त—तद्संगतम् ।''' ''वस्तुतस्तु—'विषं जलघरें पीतं मूर्व्छिता पिथकागना ' इस्यत्रेव नात्र कार्यकारणवयिष्ठरण्यप्रयुक्तो विच्छित्तिविशेषोऽपि त्वन्यत्र कर्तव्यस्यान्यत्र करणप्रयुक्त एवेति सहद्वयमेव प्रष्टव्यम् । एव 'नेत्रेषु कंकण' मित्यत्र सत्यपि विरोधामासेऽन्यत्र चमत्कारित्वेन क्लृतालकारमावाद्न्यत्र करणरूपाऽसंगतिरपि प्रतीयमाना न शक्या निराकर्तुम् । एवं 'गोत्रोद्धारप्रवृत्तोऽपी' त्युदाहरणे गोत्रोद्धारकविषयक-प्रवृत्तेगोंत्रोद्धेद्दर्पकार्यविरुद्धत्वात् 'विरुद्धा कार्यसंपत्तिर्विभावना' इस्यपि न युक्तम् । गोत्रोद्धारप्रवृत्तेगोंत्रोद्धेद्दस्वकार्याविरुद्धत्वात् 'विरुद्धत्वाभावात् । कथिक्चत्वद्भयुपरामेऽप्यन्यत्कार्यं कर्तुं प्रवृत्तेन तद्विरुद्धकार्यान्तरकरणरूपाऽसगविरिष 'मोहं जगत्त्रयभुवा' मित्यादौ चमत्का-दित्वेन लब्धात्विमका न निवारियतु शक्यते । न चात्रापि मोहनिवर्तकान्मोहोत्पत्ते सैव विभावनिति वाच्यम् । मोहनिवर्तकर्य'सिद्धवद्मतीते । अत एव न विरोधामासोऽिष विशेषोक्तिक्यनं स्वत्रासगतमेव । न हि गोत्रोद्धारविषयकप्रवृत्तिरुपकारणसन्त्वेऽि गोत्रोद्धाररूपकार्यन्त्यानुत्तिरिह प्रतिपाद्यते, किन्तु विरुद्धकार्योत्पत्तिरेवेति विभावनीयम् ।

( अलकार चिन्द्रका पृ० १११ )

#### ३८ विषमालङ्कारः

विषमं वर्ण्यते यत्र घटनाऽनुरूपयोः ।

क्केयं शिरीषमृद्धङ्गी, क तावन्मदनज्वरः ॥ ८८ ॥

अत्रातिमृदुत्वेनातिदुःसहत्वेन चानुरूपयोरङ्गनामद्नज्वरयोर्घटना । यथा वा—

अभिलषिस यदीन्दो ! वऋलदमीं मृगादयाः
पुनरिप सकृद्वधौ मज्ज सङ्खालयाङ्कम् ।

सुविमलमथ विम्ब पारिजातप्रसूनैः सुरभय, वद नो चेत्त्वं क तस्या मुखं क ॥

पूर्वत्र वस्तुसती घटना । अत्र चन्द्र-चदनतन्त्रस्योस्तर्किता घटनेति भेदः॥५८॥

विरूपकार्यस्योत्पत्तिरपरं विषमं मतम्। कीर्ति प्रसूते धवलां श्यामा तव कुपाणिका ॥ ८९ ॥

अत्र कारणगुणप्रक्रमेण विरुद्धाच्छ चामाद्धवलोत्पत्तिः। कार्यकारणयोर्निवर्त्य-निवर्तकरवे पञ्चमी विभावना । विलक्षणगुणशालित्वे त्वय विषम इति भेदः ॥⊏ध।

#### ३८ विषम श्रलंकार

८८—जहाँ दो अननुरूप पदार्थों का वर्णन किया जाय, वहाँ विषम अलंकार होता है, जैसे,कहाँ तो शिरीष के समान कोमल अगवालीयह सुन्दरी और कहाँ अत्यधिक तापदायक ( दुःसह ) कामज्वर ?

यहाँ अतिसृदुत्व तथा अतिदुःसहस्व रूप धर्मों के द्वारा दो अननुरूप (परस्पर अस-इज्ञ ) पदार्थों-सुन्दरी तथा मदनज्वर का वर्णन किया गया है।

भथवा जैसे--

हे चन्द्रमा, यदि तुम हिरन के समान भाँख वाली उस नायिका के मुख की कांति को प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर से एक बार समुद्र में हूब कर अपने कलक को घो छालो, इसके बाद अपने निर्मल बिंब को पारिजात के फूलों से सुगन्धित करो। नहीं तो, बताओ, कहाँ तुम और कहाँ उस सुन्दरी का मुख ?

यहाँ पहले उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ सुदरी तथा मद्नज्वर की परस्पर अननुरूपता वास्तविक है, जब कि यहाँ चन्द्रमा तथा नायिका-वदनकाति की अननुरूपता कवितर्कित है।

८९—( विषम का दूसरा भेद ) जहाँ किसी कारण से अपने से भिन्न गुण वाले कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ दूसरा विषम होता है, जैसे हे राजन्, तेरी काली कटार श्वेत कीति को जन्म देती है।

यहाँ कारण के गुण की परिपाटी (कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते-इस न्याय) से विरोधी वात पाई जाती है कि काली वस्तु से धवल की उत्पत्ति हो रही है। (इस सवध में यह शंका हो सकती है कि विषम के इस प्रकारविशेष का विभावना के पचम प्रकार

# अनिष्टस्याप्यवाप्तिश्र तदिष्टार्थसमुद्यमात् । भक्ष्याशयाऽहिमञ्जूषां दृष्ट्वाखुस्तेन भक्षितः ॥ ९० ॥

इष्टार्थमुद्दिश्य किंचित्कमीरव्यवतो न केवलिमष्टस्यानवाप्तिः, किंतु ततोऽनिष्ट-स्यापि प्रतिलम्भश्चेत्तद्पि विषमम् । यथा भद्यप्रेप्सया सपेपेटिकां दृष्ट्वा प्रविष्टस्य मुषकस्य न केवलं भदयालाभः, कितु स्वरूपहानिरपीति ।

यथा वा-

गोपाल इति कृष्ण । त्वं प्रचुरक्षीरवाञ्चया । श्रितो मानुस्तनक्षीरमप्यलभ्यं त्वया कृतम्।

इद्मर्थावाप्तिरूपेष्टार्थसमुद्यमादिष्टानवाप्तावनिष्टप्रतिलम्भे चोदाहरणम्। अन-र्थपरिहारार्थरूपेष्टार्थसमुद्यमात् । तदुभयं यथा-

'से कोई भेद नहीं जान पड़ता, इसी शंका को मिटाने के लिए कह रहे हैं।) कार्य तथा कारण के निवर्त्य-निवर्त्तक भाव होने पर पाँचवी विभावना होती है, जब कि कार्य तथा कारण के विरोधी गुणों के होने पर विषम अलंकार होता है, यह दोनों का भेद है।

टिप्पणी-इस दसरे विषम का एक उदाहरण यह है.-

सद्यः करस्पर्शमवाप्य चित्र रणे रणे यस्य कृपाणलेखा ।

तमालनीला शरदिन्दुपांहु यशिखलोकामरणं प्रस्ते ॥ ९०—( विपम का तीसरा भेद ) जहाँ किसी इष्टार्थ प्राप्ति के लिए किये प्रयन्न से सनिष्ट प्राप्ति हो, वह तीसरा विषम है, जैसे भोजन (खाद्य) की इच्छा से सर्पपेटी को देखकर उसमें प्रविष्ट चूहा सर्प के द्वारा खा लिया गया।

इप्टार्थ की प्राप्ति के लिए किसी काम को करने वाले न्यक्ति को नहाँ केवल इप्टप्राप्ति का समाव ही न हों, किन्तु उससे सनिष्टप्राप्ति भी हो वहाँ विषम का तीसरा भेद होता है। जैसे खाद्य प्राप्ति की इन्छा से पेटी को देखकर उसमें घुसे चूहे को न केवल भक्ष्यालाभ ं ( भच्य की अप्राप्ति ) हुवा, अपितु स्वयं अपने शरीर की भी हानि हो गई।

टिप्पणी-अप्पय दीक्षित ने रुग्यक के ही मतानुसार तीन प्रकार का विषम माना है। भेद यह है कि रूप्यक का तृतीय भेद दीक्षित का प्रथम भेद है, रूप्यक का प्रथम, दितीय, दीक्षित का दितीय, वृतीय ।

'तत्र कारणगुणप्रकमेण कार्यमुत्पचत इति प्रसिद्धी यद्विरूपं कार्यमुत्पचमानं दृश्यते तदेकं विपमम् । तथा कचिद्र्या साधियतुमुद्यतस्य न केवलं तस्यार्थस्याप्रतिलम्भो यावदनर्थ-प्राप्तिरपीति द्वितीयं विपमम् । अत्यन्तानन्ररूपसंघटनयोविक्षपयोश्च संघटनं तृतीयं विपमस्। सनन्ररूपसंसर्गों हि विपमम् । ( अलकारमर्वस्य पृ० १६५ )

अथवा जैसे-

कोई भक्त कृष्ण से कह रहा है,-हे कृष्ण, हमने इसलिए तुम्हारी आराधना की कि ्तुम गोपाल हो, सतः हमें प्रचुर दुग्ध मिलेगा, किन्तु तुमने तो ( हमें मोच प्रदान कर ) हमारे लिए माता का दुग्धपान भी अलभ्य कर दिया।

यहाँ इष्ट मर्च की प्राप्ति के लिए किये उद्यम से इष्ट की मप्राप्ति तथा भनिष्ट की प्राप्ति का उदाहरण है। जहाँ अनर्थ का परिहार तथा इष्ट अर्थ की प्राप्ति दोनों का उद्यम पाया जाय, उसका उदाहरण निम्न है:--

दिवि श्रितवतश्चन्द्र सेंहिकेयभयाद्भुवि । शशस्य पश्य तन्विङ्ग । साश्रयस्य ततो भयम् ॥

अत्र न केवल शशस्य स्वानर्थपरिहारानवाप्तिः, किंतु साश्रयस्याप्यनर्थावाप्तिं-रिति दर्शितम् । परानिष्टप्रापणरूपेष्टार्थसमुद्यमात् । तदुभयं यथा-

> दिधक्षन् मारुतेर्वाल तमादीप्यदशाननः। आत्मीयस्य पुरस्यैव सद्यो दहनमन्वभृत् ॥

'पुरस्यैव' इत्येवकारेण परानिष्टप्रापणाभावो दर्शितः । 'अनिष्टस्याप्यवाप्तिऋ' इति ऋोकेऽनिष्टावाप्तेः 'अपि' शब्दसंगृहीताया इष्टानवाप्तेख्च प्रत्येकमपि विषम-पदेनान्वयः । तत्रश्च केवलानिष्टप्रतिलम्भः केवलेष्टानवाप्तिश्चेत्यन्यद्पि विषमद्वयं लक्षितं भवति ।

तत्र केवलानिष्टप्रतिलम्भो यथा-

पद्मातपत्ररसिके सरसीरहस्य

कि बीजमपीयतुमिच्छसि वापिकायाम्। कालः कलिर्जगदिदं न कृतक्तमहो ।

स्थित्वा हरिष्यति मुखस्य तवैव लद्दमीम् ॥

अत्र पद्मातपत्रलिष्सया पद्मबीजावापं ऋतवत्यासाक्षाभोऽस्त्येव, किंतु मुखशो-भाहरणरूपोत्कटानिष्टप्रतिलम्भः ।

हि सुन्दरि देखी, पृथ्वी पर शेर से डर कर आकाश में चन्द्रमा का आश्रय पाते हुए खरगोश को वहाँ भी आश्रय सहित सैंहिकेय ( शेर, राहु ) से भय रहता है।' यहाँ खरगोश के अपने केवल अनर्थ का परिहार ही नहीं हो सका अपित उसके

भाश्रय को भी अनर्थ की प्राप्ति हो गई है।

जहाँ दूसरे के अनिष्ट करने का इष्टार्थ समुद्यम हो, जैसे इस पद्य में—

'हनुमान् के बार्लों ( पूँछ ) को जलाने की इच्छा वाले रावण ने उसी समय अपने ही नगर के दाह का अनुभव किया।'

यहाँ 'पुरस्य एव' में 'एव' के द्वारा दशानन दूसरे का अनिष्ट न कर सका यह भाव प्रतीत होता है। तृतीय विषम के उन्नण में 'अनिष्टस्याप्यवासिश्य' इस रहोक में अनिष्टावासि तथा इष्टानवाप्ति प्रत्येक के साथ 'अपि' शब्द का सम्रह होकर दोनों का पूर्वीक्त विषमपद के साथ अन्वय होता है। इस प्रकार केवल अनिष्टप्राप्ति, तथा केवल इष्टानवाप्ति इन दो

प्रकार का विषम भी होता है। केवळ अनिष्टमाप्ति का उदाहरण जैसे:-

कोई कवि बावली में कमल के बीज बोती सुन्दरी से कह रहा है .-

'हे मूर्ख, तू कमल के छत्र की इच्छा से वावली में कमल के बीज क्यों वो रही है है तुसे पता होना चाहिए कि यह कलियुग है, इस ससार में कोई भी कृतज्ञ नहीं है। यह कमल तेरे ही मुख की घोभा को हरेगा।

यहीँ पद्मातपत्र की इच्छा से कमल वीजों को बोती सुन्दरी को पद्मातपत्र का लाभ तो होता ही है, किन्तु उससे मुखगोमाहरणरूप महान् अनिष्ट की प्राप्ति हो रही है।

केवलेष्टा GB-12(614/64) : 1 Secretary to Government (J. M. Lalvanı) ापि भगवत्कराम्बुneed not apply afresh. Asstt, Sales Tax Officers June, 1964 for the posts of May, 1964 and dated 24th tice of even No. dated 14th ponse to this department no have already applied in res-11 Those candidates МДО and scheduled castes. , ž reserved for scheduled tribes 124% of the posts are later on. Į be communicated to them view on a date and time to II required to appear for inter-Candidates will मुनिशापस्य महाthe undersigned by 14th Sopt. should be sent so as to reach ाले लेते हैं'<del>--</del>इस प्रकार from two gazetted Officers हाथ वाछे गोपों के प्रति cates and character certificate culation and Degree certifiwith attested copies of matri ा चाहिए, किन्तु भगवान् rience, if any, to-gether ो, अतः यह केवल पर्वतः qualifications, previous expe 훠 and place of bitth, academic 脃 fathers name, date and place å लिए तेरा मुख वन गया, ₹₽ Applications stating name, ाना कर रही हो। सच है, Accountants. - ःग्नात् 10 Mहत् यहाँ भनिष्टपारहारकः स्ट अथवा जैसे-

स्यवा जस— दुशरथ श्रवण के अन्धे पिता से कह रहे हैं —'हे भगवन्, पुत्र के मुखकमल को न देखने वाले मेरे प्रति को आपने यह शाप दिया है, वह मेरे लिए कृपा ही है। ईंघन से दीव्र अग्नि खेती के योग्य पृथ्वी को जलाते हुए भी उसे वीजाङ्कर की उत्पादक

वनाता है।' यहाँ 'तापस' दशरथ का अनिष्ट करना चाहते हैं, किन्तु उससे भी उसके इष्ट (दशरथ

१४ कुत्र०

पुरुषार्थपुत्रलाभावश्यभावगर्भतया दशरथेनेष्टत्वेन समर्थितत्वात्। यत्र केनचि-त्स्वेष्टसिद्ध्यर्थे नियुक्तेनान्येन नियोक्तुरिष्टमुपेच्य स्वस्यैवेष्ट साध्यते तत्रापीष्टा-नवाप्तिरूपमेव विषमम्। यथा—

> य प्रति प्रेषिता दूती तस्मिन्नेव लयं गता । सख्यः <sup>।</sup> पश्यत मोक्ट्य मे विपाक वा विघेर्मुम् ॥

'तस्मिन्नेव लय गता' इति नायके दूत्याः स्वाच्छन्दं दर्शितम् । यथा वा—

नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाये प्रेषित मनः। तत्तु तत्रव रमते हताः पाणिनिना वयम्।।

एतानि सर्वथैवेष्टानवाप्नेरुदाहरणानि । कदाचिदिष्टावाप्तिपूर्वकतदनवाप्ति-र्यथा मदीये वरदराजस्तवे—

> भानुर्निशासु भवदिष्ट्रघमयूखशोभा-लोभात् प्रताप्य किरणोत्करमाप्रभातम् । तत्रोद्धृते हुतवहात्क्षणछप्तरागे तापं भजत्यनुदिन स हि मन्दतापः॥

अनिष्ट प्रापण) की प्राप्ति नहीं होती (क्योंकि वह उसे कृपा कह रहा है), अत यहाँ परानिष्टप्रापणरूप इष्टानवाप्ति है। क्योंकि दशरथ ने अपने लिए अनिष्ट मुनिशाप को भी इसलिए इष्ट समझा है कि उससे दशरथ को महापुरुषार्थी पुत्र का लाभ अवश्य होगा, यह प्रतीत होता है। जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी इष्टिसिद्ध के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाय और यह व्यक्ति नियोक्ता की इष्टिसिद्ध की उपेत्ता कर अपनी ही इष्टिसिद्ध करे वहाँ भी इष्टानवाप्तिरूप विषम अलङ्कार होता है, जैसे—

'हे सिखयो, देखो जिसके पास मैंने दूती को भेजा था, उसी में जाकर वह छीन हो के अर्थ । भेरी मूर्खता या देव के इस दुर्विपाक को तो देखो ।'

यहाँ 'तस्मिन्नेव लय गता' के द्वारा नायिका इस बात का संकेत कर रही है कि दूती ने नायक के साथ स्वच्छन्दता (रमण) की है। अथवा जैसे—

'पाणिनि ब्याकरण के अनुसार 'मन' को नपुसक समझकर हमने उसे दूत बनाः प्रिया के पास मेजा था, किन्तु वह स्वय वहीं रमण करने छुगा। पाणिनि ने सन् हमें मार ही डाला।'

ये सब इष्टानवासि के ही उदाहरण हैं।

कहीं-कहीं इष्टप्राप्ति के वाद इष्टानवाप्ति पाई जाती है, जैसे दीचित के - स्तव के निम्नपर्धों में—

हे भगवन्, यह सूर्य आपके चरण-किरणों की शोभा को प्राप्त करने के हर रात शाम से लेकर प्रात काल तक अपनी किरणों के समूह को आग में तपात। प्रात काल के समय अपनी किरणों को आग में से निकालकर चण भर में अग्नि सम्पर्कजनित रक्तिमा को खोकर यह मन्द्रताप सूर्य प्रतिदिन सन्ताप (दुःख) का अनुभव करता रहता है। यथा वा---

त्वद्वक्रसाम्यमयमम्बुजकोशमुद्राः भद्गात्ततत्सुपमित्रकरोपक्लुप्त्या । लव्ध्वापि पर्वणि विद्युः क्रमहीयमानः शंसत्यनीत्युपचितां श्रियमाञ्चनाशाम् ॥

अत्र ह्याद्यक्षोके सूर्यिकरणानां रात्रिष्वग्निप्रवेशनमागमसिद्धम् । सूर्यस्य निजकिरणेषु भगवश्वरणिकरणसदृशारुणिमप्रेप्सया तत्कृतं तेषामग्नौ प्रतापनं परिकल्प्य तेषामुद्यकालदृश्यमरुणिमानं च तप्तोद्धृतनाराचानामिवाग्निसतापनप्र- युक्तारुणिमानुवृत्तं परिकल्प्य सूर्यस्य महतापि प्रयत्नेन तात्कालिकेष्टावाग्निरेव जायते, न सार्वकालिकेष्टावाग्निरिति दर्शितम् । द्वितीयक्षोके चन्द्रस्य भगवन्मु- खलद्मीं लिप्समानस्य सुदृत्त्वेन 'मित्र' शब्दश्लेषवशात् सूर्यं परिकल्प्य तिकरणस्य कमलमुक्कलिकासन चन्द्रानुप्रवेशनं च सुदृत्पारोभगवनमुखलद्मीनिघानकोशगृह्मुद्रामोचनपूर्वकं ततो गृहीतमगवनमुखलद्मीकस्य तया भगवन्मुखलद्म्या चन्द्रप्रसाधनार्थं चन्द्रस्पर्शेक्षं च परिकल्प्येतावतापि प्रयत्नेन पौर्णमान

अथवा जैसे-

हे भगवन्, यह चन्द्रमा कमलकोशरूपी भण्डार के वन्द्र ताले को तोद्रकर उसकी शोभा को प्रहण करने वाले अपने मित्र के हाथों (सूर्य की किरणों) से किसी तरह पूर्णिमा के दिन आपके मुख की कान्ति को प्राप्त करके भी क्रमश चीण होता हुआ अनीति के द्वारा वदी समृद्धि को शीघ ही नष्ट होने वाली सकेतित करता है।

यहाँ प्रथम पद्य में सूर्यकिरणों का रात के समय अप्ति में प्रविष्ट होना वेदादि में वर्णित है (तस्मादिवाप्तिरादित्यं प्रविशति रात्रावादित्यस्तम्)। यहाँ इस वात की करपना की गई है कि सूर्य अपनी किरणों में भगवान के चरणों की किरणों के समान लालिमा प्राप्त करने की इच्छा से उन्हें लिझ में तपाता है, साथ ही इस बात की भी कल्पना की गई है कि सूर्यिकरणों की सूर्योदय के समय दिखने वाली ललाई हाल में तपाये हुए आग से निकाले वाणीं की तरह अग्नि सतापन जनित छलाई है। इस प्रकार सूर्य में भगचरणिकरणकान्ति प्राप्त करने की इच्छा की कल्पना करके तथा सूर्यकिरणों की उटयकालीन ल्लाई में अग्नितापजनित लालिमा की करपना कर इस वात को दर्शाया गया है कि इतने महान् छेश को सहने के वाद भी सूर्य की इप्रावासि केवल उतने ही समय (प्रात काल भर) के लिए होती है, सदा के लिए इप्रावाप्ति नहीं होती। इसी तरह दूसरे श्लोक में पहले तो भगवान् की मुखशोभा को प्राप्त करने की इच्छावाले चन्द्रमा के मित्र के रूप में मित्रशब्द के श्लेप द्वारा सुर्य की कल्पना कर, सूर्य की किरणों के कमळसुकुलविकासन तथा चन्द्रप्रवेश में मित्र के हाथ के द्वारा भगवन्सुखशोभा के स्थानभूत भाण्डार की मुद्रा के तोदने तथा वहीं से भगवन्मुखशोभा को लेकर उसके द्वारा चन्द्रमा को खुश करने के लिए चन्द्रमा को उसे देने की कल्पना करके इस वात को े दर्शाया गया है कि इतने प्रयन करने पर भी चन्द्रमा केवल पूर्णिमा के ही दिन भगवान् के मुख की समानता रूप इप्ट की प्राप्ति कर पाता है, न कि सदा के लिये उस इप्टिसिट्स को प्राप्त कर पाता है। (अतः इन दोनों उदाहरणों में इप्टावासिपूर्वक इप्टानवासि का वर्णन पाया जाता है।)

## पृथ्वाधेयाद्यदाधाराधिक्यं तद्पि तन्मतम् । कियद्वाग्त्रह्म यत्रैते विश्राम्यन्ति गुणास्तव ॥ ६६ ॥

अत्र 'एते' इति प्रत्यक्षदृष्टमहावैभवत्वेनोक्तानां गुणानां 'विश्राम्यन्ति' इत्यसम्बाधावस्थानोक्तया आधारस्य वाग्ब्रह्मण आधिक्य वर्णितम् ।

यथा वा-

अहो विशालं भूपाल । भुवनत्रितयोदरम् । माति मातुमशक्योऽपि यशोराशियदत्र ते ॥

अत्र यद्यप्युदाहरणद्वयेऽिप 'कियद्वाग्नद्धा' इति 'अहो विशालम्' इति चाधा-रयोः प्रशंसा क्रियते, तथापि तनुत्वेन सिद्धवत्कृतयोः शब्द्ब्रह्मसुवनोदरयोर्गुण-यशोराश्यधिकरणत्वेनाधिकत्वं प्रकल्प्येव प्रशसा क्रियत इति तत्प्रशंसा प्रस्तुत-गुणयशोराशिप्रशंसायामेव पर्यवस्यति ॥ ६६ ॥

का प्रयोग साभिप्राय है, जो कृष्ण के प्रलयकालीन योगनिद्रागत रूप का सकेत करता है। अतः इसमें परिकरांकुर अलकार भी है।

९६—जहाँ विशाल काधेय से भी काधार की अधिकता अधिक बताई गई हो, वहाँ भी अधिक अलकार ही होता है। जैसे, हे भगवान्, जिस वाणी (वाग्वहा) में ये तुम्हारे अपरिमित गुण समा जाते हैं, वह शब्दबहा कितना महान् होगा ?

यहाँ पर गुणों के साथ 'यें' (एते) का प्रयोग किया गया है, इसके द्वारा गुणों का वैभव प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, तथा गुण अस्यधिक हैं, किंतु वे गुण भी काटदब्रह्म में विश्रान्त होते हैं, इस प्रकार वे बिना किसी सकट के मजे से उस आधार ( राब्दब्रह्म ) में स्थित रहते हैं, इस उक्ति के द्वारा आधारभूत शब्दब्रह्म की अधिकता का वर्णन किया गया है। अत यहाँ आधार के पृथुळ आधेय से भी अधिक वर्णित किये जाने के कारण अधिक अलकार है।

अथवा जैसे.

कोई कवि आश्रयदाता राजा की प्रशसा कर रहा है --

हे राजन्, बड़ा आश्चर्य है, इन तीनों छोकों का उदर कितना विशाल है, क्योंकि तुम्हारा अपरिमेय यश समूह भी-जो बड़ी कठिनता से समा सकता है—इस सुवनत्रय के उदर में समा जाता है।

इन दोनों उदाहरणों में यधिप किव ने वाच्यरूप में 'कियद्वाग्यहा' तथा 'अहो विशालं' आदि के द्वारा आधार (शब्दब्रह्म और भुवनत्रय) की ही प्रशसा की है, तथािप शब्दब्रह्म तथा भुवनत्रयोदर को यहाँ अधिक छोटा सिद्ध किया गया है, जिनके छोटे होने पर भी गुण और यशोराशिरूप आधेय समा जाते हैं, यही तो आश्चर्य का विषय है, अब यहाँ शब्दब्रह्म तथा भुवनत्रयोदर की प्रशसा उन्हें छोटा तथा गुण और यशोराशि को अधिक वना कर ही की गई है, और इस प्रकार उनकी प्रशसा वस्तुतः गुण तथा यशोराशि की हीं प्रशसा में पर्यवसित हो जाती है।

इसिलिए यदि कोई यह शका करे कि यहाँ पर शब्दब्बावि अप्रस्तुत की प्रशसा करना, उनके आधिक्य का वर्णन करना अयुक्त है, तथा यह भी शका करे कि यहाँ अप्रस्तुत की

#### ४२ श्रल्पालङ्कारः

## अल्पं तुः सूक्ष्मादाधेयाद्यदाघारस्य सूक्ष्मता । मणिमालोर्मिका तेऽद्य करे जपवटीयते ॥ ६७॥

अत्र मणिमालामय्यूर्मिका तावदद्गुलिमात्रपरिमितत्वात्सूच्मा सापि विर-हिएयाः करे कङ्कणत्प्रवेशिता तस्मिन् जपमालावल्लम्बत इत्युक्तया ततोऽपि करस्य विरह्काश्योदतिसूच्मता दर्शिता।

यथा वा-

Ţ

यन्मध्यदेशादि ते सूच्मं लोलाक्षि ! दृश्यते । मृणालसूत्रमपि ते न सम्माति स्तनान्तरे ॥ ६७ ॥

प्रशसा के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा अलकार क्यों नहीं माना जाता, तो इसका समाधान ;यह है कि यहाँ अप्रस्तुत (शब्दब्रह्मादि) के साथ ही साथ प्रस्तुत (गुणयशोराशि) का भी वाच्यरूप में अभिधान किया गया है, अतः अप्रस्तुतप्रशसा नहीं हो सकती।

टिप्पणी—नन्वाधारयोः शब्दब्रह्मसुवनत्रयोदरयोरप्रस्तुतत्वेनाप्रशंसनीयत्वात्तदाधिक्य-वर्णनमयुक्तमित्याशङ्कयाह—अत्रेति, न चात्राप्रस्तुतप्रशंसा शङ्कनीया, प्रस्तुतस्याप्यभिधा-नादिति। (अलकारचन्द्रिका)

#### ४२. श्रल्प श्रलकार

९७—अन्प अलंकार अधिक अलंकार का विलकुल उलटा है। जहाँ आधेय अत्यधिक सूचम हो, किंतु कवि आधार को उससे भी सूचम बताये, वहाँ अन्प अलंकार होता है। जैसे, मणिमालामयी अंगूठी आज (विरहदशा के कारण) तुम्हारे हाथ में जपमाला-सी प्रतीत हो रही है।

यहाँ मणिमालामयी मुद्रिका अगुलिमात्र परिमाण की है, अत' अत्यधिक सूचम है, पर वह सूचम मुद्रिका भी विरहिणी के हाथ में ककण की तरह प्रविष्ट हो कर जपमाला के देख में लटक रही है, इस उक्ति के द्वारा कवि ने विरहकृशंता के कारण कर को मुद्रिका से भी अधिक सूचम बताया है। इस प्रकार यहाँ आधार (कर) की सूचमता सूचम आधेय (मुद्रिका, ऊर्मिका) से भी अधिक वताई गई है, अतः यहाँ सूचम अलकार है।

टिप्पणी—इसी का एक उदाहरण हिंदी के रीतिकालीन किन केशन का यह प्रसिद्ध दोहा है।

तुम पूछ्त कहि सुद्रिके, मौनहोति या नाम।

क्कन की पदवी दुई तुम विन या कह राम ॥ (रामचन्द्रिका)

अथवा जैसे,

हे चचल नेत्रों वाली सुन्दरि, जो मृणालसूत्र तुम्हारे मध्यदेश से भी अधिक सूक्त दिखाई देता है, वह भी तुम्हारे स्तनों के बीच में अवकाश नहीं पाता ? (तुम्हारे स्तन इतने निविद तथा सघन है, परस्पर इतने संश्विष्ट है कि एक सूक्तातिस्क्त मृणालसूत्र भी उनके बीच नहीं समा सकता)।

यहाँ मृणाळस्त्र ( आधेय ) की सूच्मता श्लोक के पूर्वार्ध में उसे मध्यदेश से भी सूच्म यता कर वर्णित की गई है। पर उत्तरार्ध में उसके आधार (स्तनान्तर) को उससे भी सूचम वता दिया गया है, अत यहाँ अरुप अलंकार है।

टिप्पणो-रसी मान की एक निक्त कालिदास के कुमारसभन में भी पाई जाती है.—

#### ४३ श्रन्योन्यालङ्कारः

## अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम् । त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥ ६८ ॥

यथा वा--

यथोर्घ्वाक्षः पिबत्यम्बु पिथको विरलाङ्गुलिः। तथा प्रपापालिकापि धारां वितनुते तनुम्॥

अत्र प्रपापालिकायाः पथिकेन स्वासत्त्या पानीयदानव्याजेन बहुक स्वमुखावलोकनमभिलषन्त्या विरलाङ्गुलिकरणतिश्चरं पानीयदानानुवृत्तिसम्

#### 'मृणालस्त्रान्तरमप्यलम्यम् ॥'

यहाँ यह सकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि अल्प नामक अलकार अन्य आलकारिकों नहीं माना है। मम्मट, रुथ्यक, अयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका सकेत भी नहीं वि है। अप्पयदीक्षित ने स्वय यह अलकार किल्पत किया जान पटता है। अन्य आलकारिक । अधिक अलकार का ही मेद मानते जान पडते हैं। नागेश ने कान्यप्रकाश उद्योत में अल्प को अल् अलंकार मानने के मत का खण्डन किया है —

'तेन यत्र स्पास्वातिशयवत आधार।धेयाद्वा तदन्यतरस्यातिस्पमत्वं वर्ण्यते तत्राष्ट्र यस् । यथा—'मिणमालोर्मिका तेऽद्य करे जपवटीयते' अत्र मिणमालामयी कर्मिका अंगुरु मितस्वादितस्पमा, साऽपि विरहिण्याः करे तत्ककणवत्प्रवेशिता तस्मिक्षपमालावञ्चम्व इत्युक्त्या ततोऽपि करस्य विरहकारयोदितिस्पमता दर्शिता । एतेन ईदृशे विषयेऽरूप ना पृथगळकार इत्यपास्तम् । उधोत (काव्यप्रकाश १० ५५९)

#### ४३ अन्योन्य श्रलङ्कार

९८—जहाँ दो वर्ण्य परस्पर एक दूसरे का उपकार करे, वहाँ अन्योन्य अलङ्कार होत है। जैसे, रात्रि चन्द्रमा के द्वारा सुशोभित होती है और चन्द्रमा रात्रि के द्वारा।

यहाँ चन्द्रमा रात्रि का उपकार कर रहा है, रात्रि चन्द्रमा का उपकार कर रही है वोनों एक दूसरे का परस्पर उपकार कर रहे हैं, अत. यहाँ अन्योन्य अलङ्कार है। अथवा जैसे.

कोई राहगीर किसी प्याउ पर पानी पी रहा है। पानी पिछाने वाछी प्रपापाछिक कोई सुन्दरी युवती है। उसे देखकर राहगीर पानी पीना भूछ जाता है। वह हाथ कं अगुछियों को असछम कर देता है, वाकि प्रपापाछिका के द्वारा गिराया हुआ पानी नीई वहता रहे और इस बहाने वह पानी पीता रहे। प्रपापाछिका भी उसके भाव को तार जाती है, वह समझ जाती है कि यह जल पीने का बहाना है, वस्तुत वह उसके 'पानिप का पिपासु है। वह भी पानी की धारा को मन्द कर देती है, ताकि राहगीर को यथेह दर्शनावसर मिले।

'पिथक जैसे ही विरल अगुलियाँ किए, ऊपर आँखे उठाए, पानी पी रहा है, वैसे ही प्रपापालिका भी पानी की धारा को मन्दा कर देती है।

यहाँ राहगीर ने अगुलियों को विरल (असलम) करके वड़ी देर पानी देने की (मीन) प्रार्थना के द्वारा उस प्रपापालिका,—जो पानी पिलाने के वहाने अपने प्रति लोगों का बड़ी दनेनोपकारः कृतः । तथा प्रपापालिकयापि पानीयपानव्याजेन चिरं स्वमुखा-वलोकनमभिलपतः पथिकस्य धारातनृकरणतिश्चरं पानीयपानानुवृत्तिसम्पादने-। नोपकारः कृतः । अत्रोभयोर्व्यापाराभ्यां स्वस्वोपकारसद्भावेऽपि परस्परोपका-रोऽपि न निवार्यते ॥ ६८ ॥

> ४४ विशेषालङ्कारः विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयवर्णनम् । गतेऽपि सूर्ये दीपस्थास्तमशिछन्दन्ति तत्कराः ॥ ६६ ॥

देर तक आकर्षण पसन्द करती है, बढ़ी देर तक अपने मुख का अवलेकन कराना चाहती है—उपकार किया है। इसी प्रकार प्रपापालिका ने पानी पीने के वहाने वढ़ी देर तक अपने मुख को देखने की इच्छा वाले पथिक का—जल की धारा को मन्दा बनाकर पानी पिलाने की चेष्टा के द्वारा—उपकार किया है। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः यहाँ अन्योन्य अलङ्कार है। यहाँ यद्यपि दोनों—पथिक और प्रपापालिका— के ध्यापार के द्वारा अपना अपना उपकार किया जा रहा है, तथापि वे एक दूसरे का भी उपकार अवश्य कर रहे हैं, अतः उनके द्वारा विहित परस्परोपकार का निपेध नहीं किया जा सकता।

टिप्पणी-पण्डितराज जगन्नाथ ने इस सम्वन्ध में कुवलयानन्दकार के इस उदाहरण की आलोचना की है। वे इस विषय में अप्पयदीक्षित की मीमासा में दो दोप वताते हैं। प्रथम, तो दीक्षित जी की 'अत्र प्रपापाल्कियाः' 'पानीयदानानुवृत्तिसंपादनेनोपकार, कृतः' इस वृत्तिमाग की पदरचना को ही पण्डितराज ने दुष्ट तथा व्युत्पत्तिशिथिल वताया है। 'ताविदयं पदरचने वायुष्मतो अन्थकर्तुंन्धुंत्पत्तिशैथिल्यमुद्गिरति ।' (रस० ५० ६१२) यहाँ प्रपापालिका के साथ पहले वाक्य में प्रयुक्त 'स्वसुखावलोकनमभिल्पन्त्याः' तथा दितीय वाक्य में प्रथिक के साथ प्रयुक्त 'स्वमुखावलोकनमभिलपतः' में प्रयुक्त 'स्व' शब्द का वीवकत्व ठीक नहीं वैठता; यह पदर चना इतनी शिथिल है कि प्रथम 'स्व' शब्द पान्य के साथ अन्वित जान पडता है, दूसरा ेस्त' शब्द प्रपापालिका के साथ। जब कि किव का भाव मिन्न है। अतः यह 'स्व' शब्द का प्रयोग ठीक उसी तरह दुष्ट है, जैसे 'निजतनुस्वच्छ्रलावण्यवापीसंभूतांभोजशोभां विद्धद्भिनवो दण्डपादो भवान्याः' में 'भवान्याः' के साथ अभीष्टसम्बन्ध 'निज' शब्द 'दण्डपादः' के साथ सवद जान पडता है। दूसरे, यह उदाहरण भी 'अन्योन्य' अलकार का नहीं है। यहाँ पथिक ने अगुलियाँ इसलिए विरल कर रखी हैं कि वह ख़ुद प्रपापालिका को देखना चाहता है, इसी तरइ प्रपापालिका ने धारा इसलिए मन्दी कर दी है कि वह खुद पथिक के मुख की देखना चाहती है, इस प्रकार यहाँ 'स्व-स्वकर्तृकचिरकालदर्शन' ही अमीष्ट है तथा वही चमत्कारी है, 'परकर्नुकचिरकालनिजदर्शन' नहीं, अत' परस्परोपकार नहीं है। इसलिये अन्योन्य अलंकार के टटाहरण के रूप में इस पद्य का उपन्यास ठीक नहीं जान पटता। ( इह हि धारातनृकरणा-द्वि विरलीकरणयोः कर्नृभ्यां स्व-स्वकर्नृकचिरकालदर्शनार्थं प्रयुक्तयोस्तत्रैवोपयोगश्चमत्कारी, नान्यकर्तृकचिरकालदर्शन इत्यनुदाहरणमेवैतदस्यालङ्कारस्येति सहदया विचारयन्तु । ) ( रसगंगाधर पृ० ६१४ )

४४. विशेष ञ्रलङ्कार

९९—हम देखते हैं कि कोई भी आधेय किसी आधार के विना स्थित नहीं रह पाता। कवि कभी-कभी अपनी प्रतिभा से आधार के विना भी आधेय का वर्णन कर देता है। यथा वा--

कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि कनकलतिकायाम्। सा च सकुमारसभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्॥

अत्राचे सूर्यस्य प्रसिद्धाधारस्याभावेऽपि तत्कराणामन्यत्रावस्थितिरुक्ता । द्वितीये त्वम्भसः प्रसिद्धाधारस्याभावेऽपि कमल्-कुवलययोरन्यत्रावस्थितिरुक्ता । कचित्रप्रसिद्धाधाररहितानामाधारान्तरनिर्देशं विनैवाप्रलयमवस्थितेवर्णनं दृश्यते ।

यथा वा ( रुद्रटा॰ )—

दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येपाम् । रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्द्याः ।।

अत्र कवीनामभावेऽपि तद्गिरामाधारान्तरनिर्देशं विनैवाप्रलयमवस्थिति-विर्णिता ॥ ६६ ॥

जहाँ किसी प्रसिद्ध आधार के बिना ही आधेय का वर्णन किया जाय, वहाँ विशेष अलङ्कार होता है। जैसे, सूर्य के चले जाने पर (अस्त हो जाने पर ) भी उसकी किरणें दीपक में स्थित रहकर अन्धकार का नाश करती हैं।

यहाँ सूर्य की किरणें आधेय हैं, सूर्य आधार, सूर्यरूप प्रसिद्ध आधार के विना भी यहाँ तिकरणों ( आधेय ) का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ 'विशेष' अळह्वार है।

अथवा जैसे,

'पता नहीं' यह कौन सी उत्पात परम्परा है कि बिना पानी के भी कमल (मुँह) विद्यमान है और उस कमल में भी दो कमल (नेत्र) हैं। ये तीनों कमल सुवर्ण की लता (सन्दरी का कलेवर) में लगे हुए हैं। यह सुवर्ण की लता अस्यधिक कोमल तथा सुन्दर है।

यहाँ किव किसी नायिका का वर्णन कर रहा है, उसे नायिका की सुवर्णलता सहश गात्रयष्टि की सुदुमारता तथा उसमें विद्यमान कमलसहश मुख तथा कुवलयद्वयसहश नेत्रद्वय का वर्णन करना अभीष्ट है। किन्तु यहाँ भी बिना जल (आधार) के कमल् (आधेय) की रिधति का वर्णन किया गया है, अतः विशेष अलक्कार है।

यहाँ प्रथम उदाहरण में सूर्य अपनी किरणों का प्रसिद्ध आधार है, उसके अभाव में भी सूर्यिक्रिणों वी स्थिति का वर्णन किया गया है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में जल कमल का प्रसिद्ध आधार है, उसके विना भी कमल-कुवलय की कनकलिका में स्थिति वर्णित की गई है। (अत. आधार के बिना आधेय का वर्णन होने से, विशेष अलंकार है।)

कभी-कभी प्रसिद्ध आधार से रहित आधेरों का कोई अन्य आधार नहीं बताया जाता ( जैसे पूर्वोदाइत उदाहरणों में दीपक तथा कनकछतिका के आधारान्तर की कल्पना की गई है ) तथा किसी आधारविशेष के बिना ही उनकी आप्रखयस्थिति का वर्णन किया जाता है। जैसे—

यशि किव स्वर्ग को चले जाते हैं, तथािप उनकी अत्यधिक गुणों से युक्त वाणी प्रलयपर्यन्त (आकल्प) समस्त लोकों को प्रसन्न किया करती हैं। मला वताह्ये, ऐसे किं क्यों कर वन्दनीय नहीं है ? अर्थात् ऐसे किव निःसदेह वदनीय हैं, जिनकी वाणी उनके स्वर्गत होने पर भी समस्त लोकों को आकल्प आनदित करती रहती हैं।

यहाँ कवि भाधार है, वाणी भाधेय। कविरूप भाधार के स्वर्गत होने पर उसके

विशेषः सोऽपि यद्येकं वस्त्वनेकत्र वर्ण्यते । अन्तर्वहिः पुरः पश्चात् सर्वदिक्ष्विप सैव मे ॥ १०० ॥

यथा वा-

4

हृदयान्नापयातोऽसि दिक्षु सर्वासु हृश्यसे । वत्स राम ! गतोऽसीति सन्तापेनानुमीयसे ॥ १०० ॥ किचिदारम्भतोऽशक्यवस्त्वन्तरकृतिश्च सः । त्वां पश्यता मया लब्धं कल्पवृक्षनिरीक्षणम् ॥ १०१ ॥

अभाव में भी किसी अन्य आधार का निर्देश न करते हुए आधेय (कविगिरा) की आप्रलय स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः यह भी विशेष अलकार है।

९००—जहाँ एक ही वस्तु का अनेकन्न वर्णन किया जाय, वहाँ भी विशेष अलंकार ही होता है।

जैसे, हे वस्स राम, तुम मेरे हृदय से नहीं हटते हो, मुझे सारी दिशाओं में तुम्हीं दिखाई देते हो, हे राम, तुम वैसे तो मेरी ऑंबों के सामने हो, मुझे हर दिशा में दिखाई दे रहे हो, पर यह संताप इस बात का अनुमान करा रहा है कि तुम चले गये हो।

यहाँ राम का अनेकत्र वर्णन किया गया है, अतः विशेष अलंकार है।

टिप्पणी-विशेष अलकार के इस दूसरे भेद का एक उदाहरण यह दिया जा सकता है -

प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा, पर्यक्के सा दिशि दिशि च सा तिह्वयोगातुरस्य । हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा सा सा सा सा सा जगित सकले कोयमहैतवादः ॥

१०१—जहाँ किसी वस्तु के आरभ से अन्य अशक्य वस्तु की रचना का वर्णन किया 'जाय, वहाँ भी विशेष (तीसरा भेद) होता है। जैसे, हे राजन्, तुम्हें देखकर मैंने कल्पवृत्त का दर्शन कर लिया है।

यहाँ राजा के दर्शनारम से कल्पनृज्ञरूप अशक्य वस्त्वन्तर (दूसरी वस्तु) के दर्शन की कल्पना की गई है। अतः यहाँ विशेष का तीसरा प्रकार है।

टिप्पणी—पिटतराज जगन्नाथ ने विशेष अरुकार के तीसरे प्रकार का विवेचन करते हुए प्राचीनों का मत दिया है, तथा उनके अनुसार इस प्रकार की अशक्यवस्त्वतरकरणपूर्वक शैली में विशेष अरुकार माना है। इसी सवध में 'येन इप्टोऽसि देव त्वं तेन इप्टः सुरेश्वरः' इस उदाहरण में उन्होंने विशेष अरुकार नहीं माना है। वे यहाँ निदर्शना अरुकार मानते हैं। इसी तरह कुवल्यानदकार के द्वारा उदाहरण 'त्वां परयता मया ल्ठां कल्पवृत्तिरीत्तणम्' में भी वे निदर्शना ही मानते हैं। वे इस सवध में दो उदाहरण देते हैं —

कि नाम तेन न कृतं सुकृतं पुरारे दासीकृता न खळ का सुवनेषु लक्ष्मीः।
 मोगा न के बुसुजिरे विबुधैरलभ्या येनार्चितोसि करणाकर हेळ्यापि॥

यहाँ पुरारि की पूजा करने से त्रिवर्ग का अशक्यवस्त्वतर्करणत्व वर्णित है। यहाँ शिवपूजा के साथ पुण्यकरणादि की कोई साइस्यविवक्षा नहीं पाई जाती, अतः इसमें निदर्शना नहीं मानी जा सकती, जैसा कुवलयानन्दकार के द्वारा दिये गये उदाहरण में है। यहाँ विशेष का तीसरा भेद है।

यथा वा—

स्फुरद्द्घुतरूपमुत्प्रतापव्वलनं त्वां सृजतानवद्यविद्यम् । विधिना सस्तुजे नवो मनोभूभुवि सत्य सविता वृहस्पतिश्च ॥ अत्राद्ये राजदर्शनारम्भेण कल्पवृक्षदर्शनरूपाशक्यवस्त्वन्तरकृतिः । द्वितीये राजस्षष्टश्वारम्भेण मनोभ्वादिसृष्टिरूपाऽशक्यवस्त्वन्तरकृतिः ॥ १०१॥

ť.

#### ४४ व्याघातालङ्कारः

स्याद्वचाघातोऽन्यथाकारि तथाऽकारि क्रियेत चेत्। यैर्जगत्त्रीयते, इन्ति तैरेव कुसुमायुधः॥ १०२॥

यद् यत्साधनत्वेन लोकेऽवगत तत् केनचित्तिहिरुद्धसाधन क्रियेत चेत्स व्याधातः । यहा,—यत्, साधनतया केनचिद्धपात्तं तद्न्येन तत्प्रतिद्वन्द्विना तद्वि-रुद्धसाधनं क्रियेत चेत्सोऽपि व्याधातः । तत्राद्य उदाहृतः ।

२. छोमाद्वराटिकानां विक्रेतु तक्रमविरतमटन्त्या । छब्धो गोपिक्शोर्या मध्येरथ्य महेंद्रनीलमणि.॥ इस उदाहरण में प्रहर्षण तथा विशेष अलकार का सकर पाया जाता है। अथवा जैसे—

कोई किव भाश्रयदाता राजा की सुन्दरता, प्रताप तथा बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहा है। हे राजन्, अत्यधिक अद्भुत सींदर्य वाले, प्रताप से जाज्वल्यमान और निष्कलुष पवित्र विद्या वाले तुम्हें बना कर ब्रह्मा ने नि सदेह पृथ्वी पर नवीन कामदेव, सूर्य तथा बृहस्पति की (एक साथ) रचना की है।

इन दोनों उदाहरणों में प्रथम में राजदर्शनारभ के द्वारा कल्पवृत्तदर्शन रूप अशक्य वस्त्वंतर की कल्पना की गई है। इस दूसरे उदाहरण में राजा की रचना के आरम्भ के द्वारा, नवीन कामदेव, सूर्य तथा बृहस्पति की सृष्टि वाली अशक्यवस्त्वतरकृति पाई जाती है। अत इन दोनों उदाहरणों में विशेष अलंकार है।

#### ४५ व्याघात श्रलकार

१०२ - जहाँ किसी कार्यविशेष के साधन के रूप में प्रसिद्ध कोई पदार्थ उस कार्य से विरुद्ध कार्य को उत्पन्न करे, वहाँ ज्याघात अलंकार होता है। जैसे, जिन पुर्णों से संसार प्रसन्न होता है। यहाँ पुष्प विरिद्धयों के लिए सतापक होते हैं, इसका सकेत किया गया है। पुष्प वस्तुतः प्रसन्नताप्रद है, किंतु उससे ही तिह्वरुद्ध किया-सताप की उत्पत्ति वतायी गयी है। अतः पुष्प के विरुद्ध कियोत्पादक होने के कारण यहाँ ज्याघात अलकार हुआ।

जहाँ कोई पदार्थ किसी विशेष कार्य के साधन रूप में संसार में प्रसिद्ध हो, तथा उसी पदार्थ से किसी उस कार्य से विरुद्ध कार्य की सिद्धि हो तो वहाँ व्याघात अलंकार होता है क्ष्रे अथवा, जहाँ किसी कार्य के लिये कोई साधन अभीष्ट हो, किंतु उस साधन से विरुद्ध या प्रतिद्वन्द्वी अन्य साधन के द्वारा उसके विरुद्ध कार्य की सिद्धि हो जाय, वहाँ भी ज्याघात होता है। इसमें प्रथम कोटि का उदाहरण 'येर्जगळीयते' इत्यादि दिया गया है। दूसरे का उदाहरण निम्न है —

द्वितीयो यथा (विद्ध॰ म॰ १११)— दशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः । विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ १०२॥

सौकर्येण निवदापि क्रिया कार्यविरोधिनी । द्या चेद्रवाल इति मय्यपरित्याज्य एव ते ॥ १०३ ॥

कार्यविशेषनिष्पादकतया केनचित्सम्भाव्यमानार्थादन्येन कार्यविरोधिकिया-सौकर्येण समर्थ्यते चेत् सोऽपि व्याघातः। कार्यविरुद्धिकयायां सौकर्ये कार-णस्य सुतरां तदानुगुण्यम्। यथा जैत्रयात्रोन्मुखेन राज्ञा युवराजस्य राज्य एव

विरुपाच महादेव को (भी) जीतने वाली उन वामलोचनाओं (सुन्दरियों) की मैं स्तुति करता हूँ, जो शिव के द्वारा (दृतीय) नेत्र से जलाए हुए कामदेव को नेत्रों से ही पुनर्जीवित कर देती है।

यहाँ शिव के नेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया, पर उसके प्रतिद्वन्द्वी सुन्दरीनेत्रों ने इनः उसे जीवित कर, तद्विपरीतक्रिया कर दी। अतः यहाँ व्याघात है।

टिप्पणी—इस उदाइरण के सवध में पण्डितराज जगन्नाथ ने एक पूर्वपर्कामत का सकेत दिया है, जो यहाँ ज्याघात अछकार न मानकर इसका अन्तर्मांव ज्यतिरेक अछकार में ही मानते हैं। इस पूर्वपर्क्ष के मतानुसार ज्याघात अछकार वस्तुत ज्यतिरेक अछकार का मूळ है, अतः उसे स्वय अछकार मानना ठीक नहीं, क्योंिक किसी अछकार का उत्थापक स्वय भी अछकार होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्याघात अछकार के स्थळ में नियमतः ज्यतिरेक अछकार फळरूप में अवन्य होता है। इस पूर्वपर्क्ष का उत्थापक है, तथापि हम देखते हैं कि प्राचीन आछकारिकों ने कई ऐसे अछकारों सर्वेत्र ज्यतिरेक का उत्थापक है, तथापि हम देखते हैं कि प्राचीन आछकारिकों ने कई ऐसे अछकारों को जो अन्य अछकारों से सबद हैं, इसिलए पृथक् अछकार मान छिया है कि वे पृथक् रूप से विच्छित (चमत्कार या शोमा) विशेष के उत्यादक होते हैं, इसी तरह यहाँ मी ज्याघानाश के विच्छिति (चमत्कार या शोमा) विशेष के उत्यादक होते हैं, इसी तरह यहाँ मी ज्याघानाश के विच्छितिविशेष जनक होने के कारण उसे ज्यतिरेक से भिन्न अछकार माना गया है। (तस्माद-छंकारान्तराविनामृताछंकारान्तरविहाण्यवान्तरोऽस्ति विच्छितिविशेषोऽछंकारमेद्र इति प्राचामुक्तिरेवान्न शरणम्। (रसगगाधर ए० ६१९)

१०३—इसी अलकार के अन्य भेद का वर्णन करते हैं:—

जहाँ कारणानुकूछ होने पर कवि क्रिया का इस प्रकार वर्णन करे कि वह अन्य व्यक्ति को अभिमत कार्य के विरुद्ध हो, वहाँ न्याघात का अन्य प्रकार होता है। जैसे,

कोई राजा युवराज को वालक समझ कर अपने साथ युद्ध में नहीं ले जाना चाहता। इसी का उत्तर देते हुए राजकुमार कहता है कि यदि मुझे वालक समझ कर आप मेरे प्रति द्या करने के कारण मुझे साथ नहीं ले जा रहे हैं, तो फिर मैं वालक होने के कारण अपरि-त्याज्य हूँ—में वालक हूँ इसल्ये मुझे आपके द्वारा अकेला पीछे छोड़ा जाना भी तो ठोक नहीं। जहाँ वक्ता किसी विशेष कार्य के हेतु होने के कारण किसी हेतु के सम्भावित अर्थ से मिन्न कार्य की विरोधी किया के कारण रूप में उसी हेतु का समर्थन करे, वहाँ भी ध्याधात अलंकार होता है। किसी कार्य से विल्झ अन्य किया में सौकर्य होने का ताल्पर्य यह है कि कारण उस किया के सर्वथा अनुकूल वन जाय। जैसे, जय के लिए प्रस्थित राजा ने जिस वाल्यावस्था को कारण मानकर युवराज के राज्य में ही रखने की सम्भावना की. उसी

स्थापने यत्कारणत्वेन सम्भावितं बाल्यं तत्प्रत्युत तद्विरुद्धस्य सहनयनस्यैव कारणतया युवराजेन परिलागस्यायुक्तत्वं दर्शयता समध्यते ।

यथा वा---

लुब्धो न विसृजत्यर्थं नरो दारिद्र यशङ्कया । दातापि विसृजत्यर्थं तयैव ननु शङ्कया ॥

अत्र पूर्वोत्तरार्घे पक्षप्रतिपक्षरूपे कयोखिद्वचने इति लक्षणानुगतिः ॥ १०३[॥

४६ कारणमालालङ्कारः

गुम्फः कारणमाला स्याद्यथाप्राक्त्रान्तकारणैः। नयेन श्रीः श्रिया त्यागस्त्यागेन विपुलं यद्याः॥ १०४॥

कारण को लेकर राजकुमार ने उस कार्य से मित्र क्रिया-साथ में ले जाने-को कारण के रूप में उपन्यस्त कर उसे छोड़ना ठीक नहीं है, इस वात का समर्थन किया है।

अथवा जैसे—

'छोभी व्यक्ति इसिछये घनका दान नहीं करता कि कहीं वह दिस्त न हो जाय । दानी ध्यक्ति धन का दान इसिछये करता है कि उसे दिस्त न होना पढ़े ।

यहाँ पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में पत्तप्रतिपत्तरूप में दो व्यक्तियों की उक्तियाँ कही गई हैं। प्रयम हेतु को ही द्वितीयार्ध में तिद्वज्ञ क्रिया का साधन बनाया गया है, अतः यहाँ भी ज्याघात अलंकार का लज्जण अन्वित हो जाता है।

टिण्पणी—पण्डितराज ने कुनल्यानन्दकार के इस उदाहरण ('छुड्यो न विस्त्यर्थ' इत्यादि) का खण्डन किया है। वे बताते हैं कि यह व्याघात का उदाहरण नहीं है। (यसु-'छुड्यो नः'' इति उचल्यानन्द उदाहृतम्, तम्ब—रसगगाधर ए० ६१९) पण्डितराज इसे व्याघात का उदाहरण इसलिए नहीं मानते कि पहले वाक्यमें लोभी के पक्ष में 'मैं दिरिद्र न वन जाऊँ' इस प्रकार वर्तमानकालिक दारिद्रय की शका अन्वित होती है। दूमरे वाक्य में दानी के पक्ष में 'मैं अगले जन्म में दिरिद्र न वनूँ' यह जन्मातरीय (अन्य जन्म सम्बन्धी) दारिद्रय-शका अन्वित होती है। इस प्रकार खुट्य तथा दानी के पक्ष में दोनों कारण एक ही नहीं हैं, मिन्न २ हैं, फलत व्याघात न हो सकेगा।

पण्डितराज के इस आक्षेप का उत्तर वैद्यनाथ ने दिया है, वे वताते हैं कि इन दोनों कारणों में अभेदाध्यवसाय मानने से दोनों में अभेदप्रतिपत्ति होगी, तदनन्तर इस उदाहरण में व्याघात का लक्षण घटित हो जायगा।

यद्यपि दारिद्रयस्य तात्कािष्ठकस्वेन जन्मान्तरीयस्वेन च शङ्का भिन्ना तयाप्यभेदाध्य-वसायात् रुचणसमन्वय इति वोध्यम् । ( चन्द्रिका ए० १२५ )

#### ४६ कारणमाला

१०४—जहाँ पूर्व पूर्व पद कम से आगे के पदों के कारण हों, अथवा उत्तर उत्तर पद् पूर्व पूर्व पदों के कारण हों, वहाँ कारणमाला होती है। जैसे, नीति से लच्मी, लच्मी से दान और दान से विपुल यश होता है।

यहाँ नीति, रुक्मी तथा दान क्रमश' उत्तरीत्तर कार्य के कारण हैं।

उत्तरोत्तरकारणभूतपूर्वपूर्वैः पूर्वपूर्वकारणभूतोत्तरोत्तरैर्वा वस्तुभिः कृतो गुम्फ कारणमाला । तत्राचोदाहृता ।

🤰 द्वितीया यथा--

भवन्ति नरकाः पापात्, पापं दारिद्रश्यसम्भवम् । दारिद्रश्यमप्रदानेन, तस्माद्दानपरो भवेत् ॥ १०४ ॥

४७ पकावल्यलङ्कारः

गृहीतमुक्तरीत्यार्थश्रेणिरेकाविर्मिता । नेत्रे कर्णान्तिविश्रान्ते कर्णी दोःस्तम्भदोकितौ ॥ १०५ ॥ दोःस्तम्भौ जानुपर्यन्तप्रलम्बनमनोहरौ । जानुनी रत्नमुकुराकारे तस्य हि भूभुजः ॥ १०६ ॥

उत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वविशेषणभावः पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरविशेषणभावो वा गृहीत-मुक्तरीतिः । तत्राद्यः प्रकार उदाहृतः ।

द्वितीयो यथा-

दिकालात्मसमैव यस्य विभुता यस्तत्र विद्योतते

जहाँ उत्तरोत्तर के कारणसूत पूर्व पूर्व वस्तुओं का गुम्फ अथवा पूर्व पूर्व के कारणसूत उत्तरोत्तर वस्तुओं का गुम्फ हो, वहाँ कारणमाला होती है। यहाँ 'नयेन श्रीः' आदि उदाहरण में पूर्व पूर्व उत्तरोत्तर का कारण है, अतः पहले ढग की कारणमाला है। दूसरे ढंगकी कारणमाला निम्न पद्य में है, जहाँ पूर्व पूर्व कार्य का उत्तरोत्तर कारण पाया जाता है:—

पाप के कारण नरक मिलता है, दारिद्वंच के कारण पाप होता है, दान न देने के कारण दारिद्वंच होता है, इसलिए ( सदा ) दानी वनना चाहिए।

४७ एकावली अलंकार

१०५-१०६—जहीं अनेकों पदायों की श्रेणी इस तरह निवद्ध की जाय कि पूर्व पूर्व पद का उत्तरोत्तर पद के विशेषण या विशेष्य के रूप में महण या स्थाग किया जाय, वहाँ एकावली अलंकार होता है। (जिस तरह एकावली या हार में मोती माला के रूप गुंफित रहते हैं, वैसे ही यहाँ पदायों के विशेष्यविशेषणभाव के अहण या स्थाग की अवली होती है।) इसका उदाहरण यह है। उस राजा के नेत्र कर्णान्त तक लंबे हैं, उसके कान दोनों हाथ रूपी स्तम्मों के द्वारा आन्दोलित हैं, उसके दोनों हाथ रूपी स्तम्म घुटनों तक लंबे तथा सुंदर हैं, तथा उसके घुटने रत्नदर्पण के सहश मनोहर हैं।

यहाँ नेत्र से छेकर घुटनों तक परस्पर उत्तरोत्तर विशेष्यविशेषणभाव की अवली पाई जाती हैं।

प्कावली में यह विशेष्यविशेषणभाव दो तरह का होता है, या तो उत्तरोत्तर पद पूर्व पूर्व पद का विशेषण हो, या पूर्व पूर्व पद उत्तरोत्तर पद का विशेषण हो, इसी को प्रहण रीति तथा मुक्तरीति कहते हैं। प्रथम प्रकार का उदाहरण कारिका में दिया गया है। दितीय का उदाहरण, जैसे—

कामदेव के शत्रु महादेव की वे सब (आठों) मूर्तियाँ बाप छोगों की रक्षा करें, जिस मूर्ति की दिक् तथा काछ के समान विसुता है (आकाश), जो उसमें (आकाश में)

यत्रामुष्य सुधीभवन्ति किरणा राशेः स यासामभूत् । यस्तित्पत्तमुषःसु योऽस्य हविषे यस्तस्य जीवातवे वोढा यदुगुणमेष मन्मथरिषोस्ताः पान्तु वो मृतयः ॥ १०४-१०६ ॥ ,

ध्रद्र मालादीपकालद्वारः

दीपकैकावलीयोगान्मालादीपकमिष्यते ।

स्मरेण हृदये तस्यास्तेन त्विय कृता स्थिति: ॥ १०७ ॥

अत्र स्थितिरिति पद्मेकं, स्मरेण तस्या हृदये स्थितिः कृता, तेन तस्य

चमकता है (सूर्य), जिसमें इस (सूर्य) को किरणें अमृत वन जाती हैं (चन्द्रमा), वह (चन्द्र) जिनकी राशि (अपां राशि —समुद्र) से उरपन्न हुआ (जल), जो इनका (जल) पित्त है (अग्नि), जो इसे (अग्नि को) हिव देता है (यजमान), जो उसके (यजमान) के जोवन के लिए प्राणाधायक है (वायु), और जिसके गुण (पृथिवी के गुण गघ) को यह (वायु) वहा के ले जाता है (पृथिवी)। इस प्रकार आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, जल, अग्नि, यजमान, वायु तथा पृथिवी के रूप में स्थित शिव की अष्ट-मूर्तियाँ तुम्हारी रहा करें।

यहाँ आकाश से लेकर पृथिवी रूप पूर्व पूर्व पदार्थ उत्तरोत्तर के विशेषण है, क्षतः प्रकावली अलंकार है।

#### ४८ मालादीपक श्रालकार

१०७—जहाँ एक साथ दीपक तथा एकावली दोनों अलंकारों की स्थिति हो, वहाँ मालादीपक होता है। इसका उदाहरण है। (कोई दूती नायक से कह रही है।) है नायक, उस नायिका के दृदय में कामदेव ने निवास किया है।और उस नायिका के दृदय ने तुझमें निवास किया है।

टिप्पणी—काञ्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य ने इस अलकार को दीपक अलकार के प्रकरण में ही वर्णित किया है।

यहाँ 'स्थिति' कृता' का अन्वय कामदेव तथा हृदय दोनों के साथ लगता है, इसलिए दीपक अलकार है। इसी उदाहरण में पहले तो नायिका के हृदय का प्रहण कामदेव के निवासस्थान के रूप में किया गया, फिर नायक को नायिका के हृदय का आधार बनाकर पहले निवासस्थान का त्याग किया, अतः प्रहणत्याग की रीति के कारण एकावली भी हुई। इन दोनों अलकारों का एक साथ सिन्नवेश होने से यहाँ मालादीपक अलकार है।

टिप्पणी—रिसकरजनीकार ने बताया है कि कुछ विद्वान् मालादीपक को अलग से अलकार नहीं मानते। वे इसे दीपक तथा एकावली का सकर मानते हैं। यदि सकर होने पर भी इसे अलग अलकार माना जायगा, तो अलकारों के दूसरे सकर भी सकर में अन्तर्भावित न होंगे। रिसकरजनीकार मालादीपक को अलग से अलकार मानने की पुष्टि करते हैं। वस्तुतः यहाँ दीपक अलकार इसलिए नहीं माना जा सकता कि (वह्यमाण) 'सम्रामागण' इत्यादि पद्य में कोदण्डादि सभी प्रस्तुत हैं, जब कि दीपक में प्रस्तुताप्रस्तुत का एकधर्मामिसवध पाया जाता है। अत यहाँ प्रस्तुताप्रस्तुतैकष्टपर्थानिया दीपक नहीं है। यदि कोई यह कहे कि यहाँ प्रस्तुतिकष्टपर्थमान्वय होने के कारण तुस्ययोगिता मान लो जाय, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि फिर यहाँ तुल्ययोगितासकर होगा। असल वात यह है कि मालादीपक के प्रकरण में

हृदयेन त्विय स्थितिः कृतेत्येवं वाक्यद्वयान्विय । अतो दीपकम्, गृहीतमुक्त-ुरीतिसद्भावादेकावली चेति दीपकैकावलीयोगः ।

यथा वा---

संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम् । कोद्र्यंडेन शराः, शरैरिशिरस्तेनापि भूमण्डलं, तेन त्वं, भवता च कीर्तिरतुला, कीर्त्यो च लोकत्रयम् ॥

अत्र 'येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्' इति संनेपवाक्यस्थितमेकं 'समासादितम्' इति पदं 'कोदरखेन शराः' इत्यादिषु षट्स्विप विवरणवाक्येषु तत्तदुचितिलङ्गवचनविपरिणामेनान्वेतीति दीपकम्। शरादीनामुत्तरोत्तरविशेष-गामावादेकावली चेति दीपकेकावलीयोगः॥ १०७॥

चमत्कार अलकार संकर की तरह दो या अधिक अलकारों के मिश्रण के कारण नहीं है। यहाँ कारक किया वाले दीपक तथा एकावली का योग होने से विशेष चमत्कार पाया जाता है, अत-उसे अलग अलकार मानना ठीक है।

'अत्र केचित्—'मालादीपकं नालंकारान्तरं, किंतु अलंकारद्वयसंकरविधिपकीत्थापितत्वा-देकावल्यास्तयोः संकर एव । अन्यथा अलंकारान्तरस्यापि संकरविहर्भावापत्ते'रित्याहु । वस्तुतस्तु, नात्र दीपकसंभवः । उदाहरणे कोदण्डादीनां सर्वेपामपि प्रस्तुतत्वेन प्रस्तुता-प्रस्तुतक्षमान्वयदीपकस्यात्र प्रसरायोगात् । न चास्तु प्रकृतेकरूपधर्मान्वयात्तुल्ययोगितेति वाच्यम् । तथात्वे तत्सकरापत्तेरिति । वस्तुतस्तु, नात्रालकारसंकरवत संकरमात्रकृतो विच्छितिविशेषः । नियतदीपके कावलीयोगकृत्तविच्छित्तिविशेषस्यालंकारांतरनिर्वाहात्वात् । इति ।' (रितकर जनी १० १७७-७८)

यहाँ 'स्थितिः' यह एक पद, कामदेव ने उसके हृदय में स्थिति की और उस हृदय ने तुममें स्थिति की, इस प्रकार दो वाक्यों के साथ अन्वित होता है। इसिलिए यहाँ दीपक सलंकार है। माथ यहाँ गृहीत मुक्रीति वाली एकावली भी है, अतः दीपक तथा एकावली का योग है। अथवा जैसे—

'कोई किस किसी राजा की अशंसा कर रहा है—हे देव, जब आपने संग्राममूमि में आकर धनुप चढ़ाया, तो जिस जिस वस्तु ने जिस जिस वस्तु को प्राप्त किया, वह सुनो। (तुम्हारे) धनुप ने वाणों को प्राप्त किया, वाणों ने शहुओं के सिरों को, शहुओं के सिरों ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने आपको, आपने कीर्ति को, तथा कीर्ति ने तीनों छोकों को।'

यहाँ 'जिस जिस वस्तु ने जिस जिस वस्तु को प्राप्त किया' इस संघेपवाक्य में प्रयुक्त 'समासादितं' इस पद का अन्वय 'कोदण्डेन द्वारा' आदि छहाँ विवरण वाक्यों के साथ उस उस वाक्य के कर्म के अनुकूछ िंग तथा वचन के परिणाम से अन्वय हो जाता है, '' अतः यहाँ दीपकअलंकार है। इसके साथ द्वारादि उत्तरोत्तर पदार्थं के विशेषण हैं, अतः यहाँ एकावली है। इस प्रकार इस पद्य में दीपक तथा एकावली का योग होने से माला दीपक अलकार है।

टिप्पणी—इस सर्वंथ में पण्डितराज जगन्नाथ का मत जान छेना आवस्यक होगा। वे भारतदोपक' को अलग से अलकार नहीं मानते। वे वस्तुत एकावली के उस भेद में जिसमें

#### ४६ सारालङ्कारः

# उत्तरोत्तरमुत्कर्षः सार इत्यभिघीयते । मघु मघुरं तस्माच सुवा तस्याः कत्रेर्वेचः ॥ १०८ ॥

यथा वा— अन्तर्विष्णोस्त्रिलोकी निवसति फणिनामीश्वरे सोऽपि शेते,

सिन्धोः सोऽप्येकदेशे, तमिप चुलुकयां कुम्भयोनिश्चकार । धत्ते खद्योतलीलामयमिप नभिस, श्रीनृसिंहश्वितीन्द्र । त्वत्कीर्तेः कर्णनीलोत्पलिमदमिप च प्रेक्षणीयं विभाति ॥

पूर्व पूर्व पदार्थ के द्वारा उत्तरोत्तर पदार्थ विशिष्ट होता है, इस अर्लकार का समावेश करते हैं (अस्मिश्च एकावल्या द्वितीये भेदे पूर्वपूर्वैः परस्य परस्योपकारः कियमाणो यद्येकरूप स्यात्तदायमेव मालादीपकशब्देन व्यवहियते प्राचीनैः। ए० ६२५ ) इसी सवध में वे अप्पर दीक्षित का भी खडन करते हैं, जो मालादीपक में दीपक तथा एकावली का योग मानते हैं, क्योंदि ऐसे स्थलों में प्रकृत अप्रकृत का योग नहीं पाया जाता जो दीपक अलकार में होना आवश्यव है -- 'इह च म्हजलावयवानां पदार्थानां सादृश्यमेव नास्ति इति कथंकारं दीपकतावाः श्रद्धीमहि । तेषां प्रकृताप्रकृतात्मकत्वविरहाच । ''एतेन दीपकैकावलीयोगान्मालादीपक मिष्यते' इति यदुक्तं कुवल्यानन्दकृता तद्श्रान्तिमात्रविल्सितमिति सुधीभिरालोचनी यम् )' ( रसगगाधर पृ० ६२५ )। दीपकालकार के प्रकरण में पण्डितराज ने 'संग्रामांगणमा-शतेन भवता चापे समारोपितें इस उदाहरण की भी आलोचना की है, जिसे स्वयं मन्मट ने मालादीपक (दीपक के मेद विशेष) के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है। वे इस पद्य में दीपक अलकार ही नहीं मानते। ( एतेन 'सम्रामांगण' ' इति प्राचीनानां पद्य दीपकांशेऽपि सदोषमेव। वही पृ० ४४०) इस पद्य में दीपक न मानने के दो कारण हैं, पहले तो यहाँ पदार्थी में प्रकृताप्रकृतत्व नहीं है, न उनमें कोई साट्टर ही है, अत यह केवल एकावली का ही है भेद है, दूसरे यदि यहाँ सादृश्य माना भी जाय तो भी यहाँ दीपकाश में दुष्टता है, क्योंकि यहाँ शरादि से 'समासादित' पद का विमक्तिविपरिणाम तथा लिंगविपरिणाम से 'अन्वय होता है, अत जिस तरह उपमा में लिंगादि विपरिणाम के कारण दोष माना जाता है, वैसे ही यहाँ भी दोष होगा। अत यहाँ केवल एकावली अलकार है।

#### ४९ सार अलङ्कार

१०८--जहाँ अनेक पदार्थों का वर्णन करते समय उत्तरोत्तर पदार्थ को पूर्व पूर्व पदार्थ से उत्कृष्ट बताया जाय, वहाँ सार अलङ्कार होता है। जैसे, शहद मीठी होती है, असृत उससे भी मीठा है, और कवि की वाणी उससे (असृत से ) भी मधुर है।

यहाँ शहद से अमृत की उस्कृष्टता बताई गई और उससे भी कवि के वचनों की, अतः सार अलङ्कार है। अथवा जैसे—

यह पद्य विद्यानाथ की एकावली से उद्धृत है। किन राजा नृसिंहदेन की प्रशसा कर्य रहा है। हे राजन् नृसिंहदेन, यह समस्त त्रेलोक्य भगवान् विष्णु के अन्तस् ( उदर ) में निवास करता है, और ने विष्णु भी शेष के ऊपर शयन करते हैं ( इस प्रकार शेष विष्णु से भी बहे हैं), ने शेषनाग भी समुद्र के केवल एक भाग में रहते हैं ( अतः समुद्र उनसे भी बहा है), अगस्यमुनि उस समुद्र को भी चुल्लु में पी गये ( अतः अगस्यमुनि

अयं स्नाध्यगुणोत्कर्पः। अस्नाध्यगुणोत्कर्षो यथा—

> तृणाञ्चघुतरस्तू तस्तू तादिष च याचकः । वायना किं न नीतोऽसौ मामयं प्राथयेदिति ॥

**उमयरूपो यथा**—

गिरिर्महान्गिरेरविधर्महानव्धेर्नमो महत्। नमसोऽपि महद्त्रहा ततोऽप्याशा गरीयसी॥

अत्र त्रह्मपर्यन्तेषु महत्त्वं ऋाच्यगुणः । प्रकृतार्याशायामश्लाघ्यगुणः॥१०८॥

४० यथासंख्यालङ्कारः

यथासंख्यं क्रमेणैव क्रमिकाणां समन्वयः । शत्रं मित्रं विपत्ति च जय रख्जय भज्जय ॥ १०६ ॥

लीर अधिक बढ़े हैं), ये अगस्त्यमुनि भी आकाश में केवल जुगन् की तरह चमकते रहते हैं (इसलिए आकाश सबसे बड़ा है), पर वह महान् (नीला) आकाश भी तुम्हारी कीर्ति (-रमणी) के कर्णावतस नीलकमल सा प्रतीत होता है। अतः तुम्हारी कीर्ति इन सबसे महान् है। कीर्ति की महत्ता के वर्णन से नृसिंहदेव की स्वयं की महत्ता न्यक्षित होती है।

यहाँ विष्णु से लेकर कीर्ति तक प्रत्येक उत्तरोत्तर वस्तु की पूर्व वस्तु से उत्कृष्टता वताई गई है, कतः सार अल्ङ्कार है। यहाँ तस्त वस्तु के गुण प्रशसनीय होने के कारण यह उत्कर्ष रलाध्यगुण है। अरलाध्यगुण उत्कर्ष का उदाहरण निम्न है:—

'रह तिनके से भी इलकी होती है, और याचक (भिलारी) उससे भी हलका है। यद्यपि याचक वड़ा हलका होता है, फिर भी हवा उसे हसलिए उड़ाकर नहीं ले जाती कि कहीं यह मुझसे याचना न करने लगे।

यहाँ तिनके से रुई की लघुता का उत्कर्ष वताया गया है, और रुई से भी याचक की लघुता का उत्कर्ष, अतः सार अलङ्कार है।

कमी कभी उभयरूप सार भी मिलता है,जहाँ एक साथ रलाध्यगुणोरकर्प तथा अञ्ला-ध्यगुणोरकर्प का समावेश होता है, जैसे—

पर्वत महान् है, किन्तु समुद्र उससे भी बढ़ा है, और आकाश समुद्र से भी वहुत वड़ा है। बहा आकाश से भी महान् है, किन्तु आशा बहा से भी अधिक वड़ी है।

यहाँ पर्वत से लेकर ब्रह्म तक रलाच्यगुणोस्कर्प पाया जाता है, किन्तु कवि के द्वारा प्रकृत रूप में उपात्त धनाज्ञा की महत्ता वताने में उसका अरलाव्यगुण सकेतित करना अभीए है। अतः यहाँ दोनों का समावेश है।

#### ५०. ययासंत्य श्रलद्वार

१०९—जहाँ कारक अथवा क्रियाओं का परस्पर क्रम से कारक अथवा क्रियाओं के साथ अन्वय घटित हो, वहाँ यथासंस्य अलङ्कार होता है। जैसे, हे राजन्, तुम शत्रुओं को जीतो, मित्रों को प्रसन्न करो और विपत्ति का मह करो।

यहाँ शतु, मित्र तथा विपत्ति रूप कर्म का जय, रक्षय, मझय किया के साथ क्रम से अन्वय होता है, अतः यथासस्य अलङ्कार है।

#### ४६ सारालद्वारः

उत्तरोत्तरमुत्कर्षः सार इत्यभिधीयते । मधु मधुरं तस्माच सुवा तस्याः कत्रेर्वेचः ॥ १०८ ॥

यथा वा---

अन्तर्विष्णोस्त्रिलोकी निवसति फणिनामीश्वरे सोऽपि शेते, सिन्धोः सोऽप्येकदेशे, तमपि चुलुकयां कुम्भयोनिश्चकार । धत्ते खद्योतलीलामयमपि नभसि, श्रीनृसिंह्श्वितीन्द्र । त्वत्कीर्तेः कर्णनीलोत्पलमिद्मपि च प्रेश्चणीयं विभाति ॥

पूर्व पूर्व पदार्थ के द्वारा उत्तरोत्तर पदार्थ विशिष्ट होता है, इस अर्लकार का समावेश करते हैं। ( अस्मिश्च एकावल्या द्वितीये भेदे पूर्वपूर्वेः परस्य परस्योपकार क्रियमाणो यद्येकरूपः स्यात्तदायमेव मालादीपकशब्देन व्यवहियते प्राचीनैः। ए० ६२५) इसी सवध में वे अप्पय दीक्षित का भी खटन करते हैं, जो मालादीपक में दीपक तथा एकावली का योग मानते हैं, क्योंकि ऐसे स्थलों में प्रकृत अप्रकृत का योग नहीं पाया जाता जो दीपक अलकार में होना आवश्यक है — 'इह च श्रुखळावयवानां पदार्थानां सादृश्यमेव नास्ति इनि कर्यकारं दीपकतावाचं श्रद्वधीमहि । तेषां प्रकृताप्रकृतात्मकत्वविरहाच । 'एतेन दीपकैकावलीयोगान्मालादीपक-मिष्यते' इति यदुक्त कुवलयानन्दकृता तद्भान्तिमात्रविलसितमिति सधीभिरालोचनी-यम् )' (रसगगाधर पृ० ६२५)। दीपकालकार के प्रकरण में पण्डितराज ने 'सम्रामांगणमा-गतेन भवता चापे समारोपिते' इस उदाहरण की भी आलोचना की है, जिसे स्वय मन्मट ने मालादीपक (दीपक के भेद विशेष) के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है। वे इस पद्य में दीपक अलकार ही नहीं मानते। ( एतेन 'सम्रामांगण' "इति प्राचीनानां पद्य दीपकांशेऽपि सदोषमेव। वही पृ० ४४०) इस पद्य में दीपक न मानने के दो कारण है, पहले तो यहाँ पदार्थीं में प्रकृताप्रकृतत्व नहीं है, न उनमें कोई सादृश्य ही है, अत यह केवल एकावली का ही भेद है, दूसरे यदि यहाँ सादृश्य माना भी जाय तो भी यहाँ दीपकाश में दृष्टता है, क्योंकि यहाँ शरादि से 'समासादित' पद का विमक्तिविपरिणाम तथा हिंगविपरिणाम से 'अन्वय होता है. अत जिस तरह उपमा में लिंगादि विपरिणाम के कारण दोष माना जाता है, वैसे ही यहाँ भी दोष होगा। अत यहाँ केवल एकावली अलकार है।

#### ४९ सार श्रलङ्कार

१०८—जहाँ अनेक पदार्थों का वर्णन करते समय उत्तरोत्तर पदार्थ को पूर्व पूर्व पदार्थ से उत्कृष्ट बताया जाय, वहाँ सार अञङ्कार होता है। जैसे, शहद मीठी होती है, अमृत उससे भी मीठा है, और कवि की वाणी उससे (अमृत से ) भी मधुर है।

यहाँ शहद से अमृत की उत्कृष्टता वताई गई और उससे भी कवि के वचनों की, अतः सार अलङ्कार है। अथवा जैसे—

यह पद्य विद्यानाथ की एकावळी से उद्घत है। कवि राजा नृसिंहदेव की प्रशासा कर रहा है। हे राजन् नृसिंहदेव, यह समस्त न्नेंळोक्य भगवान् विष्णु के अन्तस् (उदर) में निवास करता है, और वे विष्णु भी शेष के ऊपर शयन करते हैं (इस प्रकार शेष विष्णु से भी वड़े हैं), वे शेषनाग भी समुद्र के केवल एक भाग में रहते हैं (अतः समुद्र उनसे भी वढ़ा है), अगस्यमुनि उस समुद्र को भी चुल्छ में पी गये (अतः अगस्यमुनि

घत्ते वक्षः कुचसचिवतामद्वितीयं तु वक्रं तद्गात्राणां गुणविनिमयः कल्पितो यौवनेन॥'

इत्यत्र पर्यायं काव्यप्रकाशकृदुदाजहार।

सर्वत्र शाब्दः पर्यायो यथा —

नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट ! केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा १ । प्रागणवस्य हृद्ये, वृपलद्दमणोऽथ, कण्ठेऽधुना वससि, वाचि पुनः खलानाम ॥

सर्वोऽप्ययं शुद्धपर्यायः ।

वावस्था में इसका जघनस्थल अत्यधिक पतला था, अव इसके जघनस्थल ने अपना पतलापन छोद दिया है और इसका मध्यभाग पतला हो गया है। पहले वचपन में इसकी
गित वही चज्रल थी, यह पैरों से इधर उधर फुदकती थी। अब इसकी पैरों की
चज्रलता नष्ट हो गई है (पैरों ने अपनी चज्रल गित को छोड़ दिया है) और इसके नेत्रों
ने चज्रलगित धारण कर ली है, इसके नेत्र अधिक चज्रल हो गये हैं। पहले इसका वचस्थल अकेला (अद्वितीय) था, अब उसने कुचों की मित्रता (कुचों की मन्त्रिता) धारण
कर ली है, अब इसके वच्चःस्थल में स्तनों का उभार हो आया है, और वचःस्थल की अद्वि
तीयता (अकेलेपन) को मुख ने धारण कर लिया है—मुख अद्वितीय (अत्यधिक तथा
अनुपम सुन्दर) हो गया है।

यहाँ तनुता, तरलगित तथा अद्वितीयता इन तीन पदार्थों के आश्रय क्रमशः जधन-स्थल, चरण और वन्नःस्थल तथा मध्यभाग, नेन्न और मुख पर्याय से वर्णित किये गये हैं, अतः एक पदार्थ के अनेक सन्त्रयों (आश्रयों) का पर्याय से वर्णन होने के कारण यहाँ पर्याय अलङ्कार है।

उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में अपर आधार के समाश्रय का स्पष्ट वर्णन किया गया है, किन्तु पूर्व आधार का स्थाग पूर्व आधार के समाश्रय की ज्यक्षना करना है, अतः यहाँ अनेक सश्रय वाच्य (शाव्द) न होकर गम्य है। जहाँ किसी पदार्थ की सर्वत्र सभी आध्यों में स्पष्टत स्थिति वर्णित की जाय, वहाँ शाव्द पर्याय होता है, जैसे—

प्रस्तुत पद्य मह्नदक्षित के अन्योक्तिशतक से हैं। इसमें किन ने हालाहल को सम्बोधित करके उसकी विशिष्टता का सकेत किया है। हे कालकूट (हालाहल विप), यह तो चताओ, किस व्यक्ति ने तुमको उत्तरोत्तर विशिष्ट पद पर स्थित रहने की दशा का सकेत किया था? वह कीन व्यक्ति था, जिसने तुम्हें इस वात का उपदेश दिया कि तुम तत्तत् विशिष्ट पद पर कमशः आसीन होना? पहले तो तुम समुद्र के हृदय में निवास करते थे, वहाँ से फिर शिव हे गले में रहने लगे (हृदय से ऊपर गला है, गले का हृदय से विशिष्ट पद है) और उसके वाद अब दुष्टों को वाणी में-जिह्ना में (जिह्ना कण्ठ के भी ऊपर है) निवास कर रहे हो।

यहाँ हालाहल की समुद्रहृद्य, शिवकण्ठ तथा खलवाणी में कम से स्थिति वर्णित की गई है, अत पर्याय है। यह सब पर्याय शुद्र है। पर्याय पुन दो तरह का होता है.— सङ्कोचपर्याय तथा विकासपर्याय। जहाँ आघार (आश्रय) का उत्तरोत्तर सङ्कोच हो वहाँ यथा वा-

शरण किं प्रपन्नानि विपवन्मारयन्ति वा १। न त्यन्यन्ते न भुज्यन्ते कृपऐनि धनानि यत् ॥ अमुं क्रमालङ्कार इति केचिद्याजहुः ॥ १०६॥

४१ पर्यायालङ्कारः

पर्यायो यदि पर्यायेणैकस्यानेकसंश्रयः । पद्मं ग्रक्त्वा गता चन्द्रं कामिनीवदनोपमा ॥ ११० ॥

अत्रैकस्य कामिनीवद्नसादृश्यस्य क्रमेण पद्मचन्द्ररूपानेकाधारसंश्रयः पर्यायः। यद्यपि पद्मसश्रयणं कण्ठतो नोक्त, तथापि 'पद्म मुक्तवा' इति तत्परित्य गोक्तया प्राक् तत्संश्रयाच्तेपेण पर्यायनिर्वाहः। अत एव (वालभारते)—

'श्रोणीबन्धस्त्यर्जात तनुतां सेवते मध्यभागः पद्भ्यां मुक्तासरलगतयः संश्रिता लोचनाभ्याम् ।

अथवा जैसे—

कञ्जूस लोग धन को न तो छोड़ते ही हैं, न उनका उपयोग ही करते हैं। क्या ध कञ्जूसों के शरण में आ गये हैं, इसलिए वे उन्हें नहीं छोड़ते, अथवा वे उन्हें विष की तर मार देते हैं, इसलिए उनका उपयोग नहीं करते ?

यहाँ धन का त्याग न करने की क्रिया (न त्यज्यन्ते), तथा उपयोग न करने की क्रिय (न मुज्यन्ते) का अन्वय क्रमश 'किं शरण प्रपन्नानि' तथा 'किं विषवन्मारयन्ति' के सा घटित होता है, अत यथासख्यालक्कार है।

इसी अलङ्कार को कुछ आलङ्कारिकों ने क्रमालङ्कार कहा है।

#### ५१ पर्याय श्रलङ्कार

११०—जहाँ एक पदार्थ का क्रम से अनेक पदार्थों के साथ सम्बन्ध वर्णित किया जार वहाँ पर्याय अलङ्कार होता है। जैसे, कामिनी के मुख की उपमा (रात्रि के समय ) कम को छोड़कर चन्द्रमा में चली गई।

यहाँ कामिनीमुख की उपमा दिन में कमल में अन्वित होती थी, अब रात के सम वह चन्द्रमा में चली गई है, अत मुख की उपमा का क्रम से अनेक पदार्थों में आश्रय हो

से पर्याय अळङ्कार हुआ।

यहाँ एक पदार्थ-कामिनीवदनसाहरय की क्रम से पद्मचन्द्ररूप अनेक आधारों। स्थिति वताई गई है, अतः पर्याय है। यद्यपि ऊपर की उक्ति में उसकी पद्मस्थिति वाष्यरू में स्पष्टतः नहीं कही गई है, तथापि 'पद्म को छोद कर (वह चन्द्र में चळी गई है)' इसं द्वारा पद्म को छोद्दे के द्वारा कामिनीवदनसाहरय पहळे पद्म में था, यह प्रतीत होता ही है अत उसकी पद्मस्थिति आचिप्त हो जाती है और इस प्रकार पर्याय का निर्वाह हे जाता है। इसीळिये कान्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य ने कान्यप्रकाश में पर्याय का निर्वाह उदाहरण दिया है।

किसी नायिका के यौवनाविर्भाव की दशा का वर्णन है। यौवन ने इस नायिका है शरीर के तत्तदङ्गों के गुणों का परस्पर विनिमय कर दिया है। यौवन के कारण इस नायिव के एक अङ्ग के गुण दूसरे अङ्ग में तथा दूसरे अङ्ग के गुण किसी अन्य में चले गये हैं। शैश- एकस्मिन् यद्यनेकं वा पर्यायः सोऽपि संमतः । अधुना पुलिनं तत्र यत्र स्रोतः पुराऽजनि ॥ १११ ॥

यथा वा-

पुराऽभूदस्माकं प्रथममिशिश्वा तनुरियं, ततो नु त्वं प्रेयान् , वयमिष हताशाः प्रियतमाः । इदानीं नाथस्त्वं, वयमिष कत्त्रं किमपरं, हतानां 'प्राणानां कुलिशकठिनानां फलिमदम् ॥

अत्र दम्पत्योः प्रथममभेदः, ततः प्रेयसीप्रियतमभावः, ततो भार्यापतिभाव

इत्याचेयपर्यायः ॥ १११ ॥

औचित्यात् तस्मादत्रैकविषय सारालङ्कार उचित , य रत्नाकरादयो वर्धमानकालङ्कारमाम-नन्ति स चायुष्मता नोष्टङ्किन एव । (रम्नाङ्काषर ५० ६४७)

ं जहाँ एक ही आधार में अनेक पदायाँ का क्रम से वर्णन किया जाय, वहाँ भी पर्याय होता है। जैसे, जहाँ पहले नदी का स्रोत था, वहाँ आज नदी का तीर हो गया है।

टिप्पणी—पण्टितराज ने कुवलयानन्द्रकार के 'अधुना पुलिनं तन्न यत्र स्रोत' पुराभवत्' में पूर्वाय अलकार नहीं माना है, क्योंकि लौकिक वाक्य की मौति यहाँ कोई चमत्कार नहीं है।

( एव स्थिते 'अधुना पुलिन तत्र यत्र स्रोत' पुराभवत्' इति कुत्रलयानन्दगतसुदाहरणं 'यत्र पूर्वं घटस्तत्राधुना पट' इति वाक्यवस्रोकिकोक्तिमात्रमित्यनुदाहार्यमेव।)

( रसगगाधर पृ० ६४८ )

इमका एक प्रसिद्ध वदाहरण उत्तररामचरित का निम्न पथ हैं:— पुरा यत्र स्रोतः पुल्लिममधुना तत्र सरितां विपर्यासं यातो घनविरलभावः हितिरुहाम् । वहोर्देष्टं कालादपरिमव मन्ये वनिमदं

निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धं द्रख्यति॥

एक आधार में अनेकों आधेयों के क्रम से वर्णन वाले पर्याय अलंकार के भेद का उदाहरण निम्न हैं:--

कोई नायिका अपने प्रति रूच व्यवहार वाले नायक की चेष्टा की व्यक्षन। कराती हुई कह रही है —पहले तो हमारा प्रेम इतना गहरा था कि हमारा शरीर एक था, लेकिन धीरे धीरे वह व्यवहार समाप्त हो गया और तुम प्रिय वन गये, हम प्रियतमा। प्रेम की अद्वेतस्थिति का अनुभव करने के थाद जब तुम्हारा मन भर गया, तो हमारा मन एक न रह सका, पर फिर भी किसी तरह प्रिय-प्रेयसी वाला व्यवहार वना रहा, तुम मुझे प्रयसी समझते रहे, में तुम्हें प्रिय। यदि वह स्थिति भी वनी रहती तो ठीक था, पर मुझे तो इमसे भी अधिक दुःख सहना था। तुम्हारा व्यवहार चटलता गया, तुम मुझे 'कलत्र' (खरीदी हुई दासी के समान पत्ती) समझने लगे, मे तुम्हें 'नाय' (माल्क)। इसमे वदकर मेरे लिए और दुःख हो ही क्या सकता है ? यह तो मेरे प्राणों का दोप है कि में इस व्यवहार परिवर्तन के बाद भी जी रही हूँ। यह सब में सपने वज्रकटोर प्राणों का फल भोग रही हूँ।

यहाँ पहले नाधार ( दम्पति ) में अभिन्नता यी, फिर प्रेयसीप्रियतमभाव हुना, फिर कल्त्र और नाथ ( भार्यापति ) का भाव, इस प्रकार एक ही आधार में क्रम से अनेकों आधेरों की स्थिति वर्णित की गई है, अत॰ यह भी पर्याय अलंकार का प्रकारान्तर है।

#### संकोचपर्यायो यथा-

प्रायख्ररित्वा वसुधामरोषां छायासु विश्रम्य ततस्तरूणाम् । प्रौढिं गते संप्रति तिग्मभानौ शैत्यं शनैरन्तरपामयासीत् ॥

अत्र शैत्यस्योत्तरोत्तरमाधारसंकोचात् संकोचपर्यायः । विकासपर्यायो यथा—

> बिम्बोप्ठ एव रागस्ते तन्त्र । पूर्वमदृश्यत । अधुना हृद्येऽप्येष मृगशावाक्षि । दृश्यते ॥

अत्र रागस्य पूर्वाघारपरित्यागेनाघारान्तरसंक्रमणिमति विकासपर्यायः ॥ ११०॥

सङ्कोचपर्याय होता है तथा जहाँ आधार का उत्तरोत्तर विकास हो वहाँ विकासपर्याय होता है। सङ्कोचपर्याय जैसे---

ग्रीप्स के ताप का वर्णन है। ग्रीप्स के कारण अब शीतलता नप्ट-सी हो गई है। पहलें शीतलता समस्त पृथ्वी पर थी, धीरे धीरे स्प्रोंद्य होने के वाद यह केवल वृत्तों की छायाओं में ही रह गई, और अब जब सूर्य अत्यधिक तेज से प्रकाशित होने लगा, तो वह धीरे धीरे पानी के बीच में जाकर छिप गई।

यहाँ शैस्य के आधार क्रम से समस्त पृथ्वी, घृचों की छाया तथा जल हैं। यहाँ शस्य के क्षाधार का उत्तरोत्तर सङ्कोच पाया जाता है, अतः सङ्कोचपर्याय है। विकासपर्याय का उदाहरण निम्न है —

'हे सुन्द्रि, पहले तो यह राग (ललाई) केवल तुम्हारे विम्वाधर (विम्बफल के समान लाल अधर) में ही दिखाई देता था, हे हिरन के वच्चे के नेत्रों के समान नेत्र वाली, अब यह राग (अनुराग) तुम्हारे हृदय में भी दिखाई देने लगा है।

यहाँ राग ( छळाई, अनुराग ) ने पहले आधार ( बिम्बोष्ट ) को छोड़कर अन्य आधार ( हृद्य ) में सक्रमण कर लिया है, जहाँ उसे विम्बोष्ट की अपेत्ता अधिक विकसित आधार मिला है, अत. यहाँ विकासपर्याय नामक मेद है । इस प्रथ में 'राग' शब्द शिलप्ट है ।

टिप्पणी—पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगगाथर में अप्पयदीक्षित के इसी उदाहरण को लेकर इसमें विकासपर्याय न मानते हुए लिखा है कि यह उदाहरण विकासपर्याय का नहीं है। (पण्डितराज ने पर्याय के सकीच तथा विकास ये दो मेद भी नहीं माने हैं। पर्याय वहीं माना जा सकता है, जहाँ प्रथम आध्य का सबध नष्ट हो तथा अपर आध्य का सबध स्थापित हो। 'विम्बोष्ठ एव रागस्ते' आदि में यह नहीं पाया जाता, नायिका के विवाधर का राग नष्ट हो गया है, ऐसा नहीं कहा जासकता। मम्मद के द्वारा दिये गये उदाहरण 'श्रोणीवन्य' आदि तथा रुय्यक के द्वारा उदाहत प्रध 'नन्वाश्रयस्थितिरियं' इत्यादि में यही वात पाई जाती है। साथ ही इस अलकार के लक्षण में प्रयुक्त 'क्रम' पद भी इसका सकेत करता है। अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण में वस्तुत. 'सार' अलकार है, जिसे रजाकर आदि आठकारिक वर्षमानक अलकार कहते हैं, अप्पयदीक्षित ने उस अलकार का तो सकेत किया ही नहीं।

'यत्तु-विम्बोष्ठ एव रागस्ते '''' १ हित कुवलयानन्दकृता विकासपर्यायो निजगदे, तिच्चत्यम् । एकसम्बन्धनाशोत्तरमपरसम्बन्धे पर्यायपदस्य लोके प्रयोगात्, 'श्रोणीयन्धस्त्य-जित तन्तुतां सेवते मध्यभागः' इति काव्यप्रकाशोदाहृते, 'प्रागणवस्य हृद्ये—' ह्त्यादि-पर्वस्वकारोदाहृते च तथैव ष्टप्रवाच्च अस्मिन्नलङ्कारलक्षणेऽपि क्रमपदेन तादृश्वविवन्नाया

#### यथा वा---

विलङ्घयन्ति श्रुतिवर्त्म यस्यां लीलावतीनां नयनोत्पलानि । विभित्त यस्यामपि विक्रमाणमेको महाकालजटार्घचन्द्रः ॥ आद्योदाहर्रोो निपेधः शाब्दः, द्वितीये त्वार्थः ॥ ११३ ॥

अथवा जैसे-

उज्जियनी का वर्णन है। जिस पुरी में केवल लीलावती रमणियों के नेत्र रूपी कमल ही श्रुतिवर्स्स का लंघन करते थे (कानों को छूते थे) अन्य कोई भी श्रुतिवर्स्स (वेदमार्ग) का उद्यंघन नहीं करता था, तथा उस पुरी में केवल महाकाल शिव के जटाजूट का चन्द्रमा ही विक्रमा धारण करता था, कोई भी न्यक्ति कुटिल न था।

यहाँ 'श्रुतिवर्त्म' तथा 'विक्रिमा' के अर्थ क्रमशः 'वेदमार्गः और 'कानों की सीमा' तथा' 'कुटिलता' और 'टेइापन' हैं। यहाँ प्रथम अर्थ का निपेच कर रमिणयों के नयन तथा शिवजटा में स्थित चन्द्रमा के पत्त में उसकी सत्ता वताई गई है। किंतु इन शब्दों के द्वर्थिक होने से वहाँ कोई भी न्यक्ति वेदिवरोधी एवं कुटिल न था, यह निपेध भी गम्यमान होता है। इस प्रकार यहाँ यह निपेध साचात् शब्दोपत्त न होकर केवल अर्थगम्य है।

यहाँ प्रथम उदाहरण में शाब्दी परिसख्या है, क्योंकि रमणियों के हृदय में स्तेहच्चय का जन्मत. निपेध किया गया है, दूसरे उदाहरण में आर्थी परिसंख्या है।

टिप्पणी—रुय्यक ने इसके चार भेद माने हैं। सर्वप्रथम प्रवनपूर्विका तथा शुद्धा ये दो भेव िये हैं, तवनन्तर प्रत्येक के शान्द्री तथा आर्थी। (सा चैपा प्रश्नपूर्विका सदन्यया वेति प्रथमं द्विधा। प्रत्येकं च वर्जनीयत्वेऽस्य शान्द्रत्वार्थत्वाम्यां द्विविध्यमिति चतुःप्रभेदाः। अलकार-नर्वस्व ५० १९३)। प्रवनपूर्विका शान्त्रो परिसल्या तथा आर्थी परिसल्या केष्ट्राहरण निम्न हैं —

- (१) किं भूपण सुदृढमत्र यशो न रत्नं किं कार्यमार्थचरितं सुकृतं न होपः। किं चचुरप्रतिहतं धिपणा न नेत्रं जानाति कस्तवद्गरः सद्सद्विवेकम्॥
- (२) किमासेव्यं पुनां सविधमनवद्य द्युसरितः

किमेकान्ते ध्येय चरणयुगलं कौस्तुभमृत'। किमाराध्यं पुण्य किममिलपणीय च करुणा यदासक्त्या चेतो निरवधि विमुक्त्ये प्रभवति॥

रुर्यक ने शुद्धा परिसल्या के आर्थी वाले उदाहरण में वही उपर्शुद्धृत पद्य दिया है जो दीक्षित ने दिया है। परिसल्या में प्राय रुपेगिमत होने पर ही विशेष चमत्कारवत्ता पाई जाती है। सुवन्धु, वाण तथा त्रिविक्रम मट्ट परिसल्या के प्रयोग के लिए विशेष प्रसिद्ध है। परिसल्या के कुछ उदाहरण निम्न हैं —

(१) यस्मिश्च राजिन जितजगित पालयित महीं चित्रकर्मसु वर्णसंकराः ''हत्रेषु कनकदण्डां'''न प्रजानामासन्। यस्य च'''अन्त'पुरिकाकुन्तलेषु भंग' नृपुरेषु सुखरता अभूत्। (काद्म्यरी)

्र इम उदाहरण के प्रथम बाक्य में शाब्दी शुद्धा पित्सल्या है, दितीय वाक्य में आर्थी शुद्धा परिसल्या है।

(२) यत्र च गुरुव्यतिक्रमं राशयः, मात्राक्छहं छेखशाछिका, मित्रोदयट्टेपमुछ्काः, अपत्यत्यागं कोकिछाः, वन्धुजीवविधातं ग्रीप्मदिवसाः कुर्वन्ति न जनाः। ( नळचम्पू ) इन ज्याहरण में शास्त्री श्रदा परिसल्या है।

#### ४२ परिवृत्त्यलङ्कारः

# परिवृत्तिर्विनिमयो न्यूनाभ्यधिकयोमियः । जग्राहैकं शरं मुक्त्वा कटाक्षात्स रिपुश्रियम् ॥ ११२ ॥

यथा वा—

तस्य च प्रवयसो जटायुष' स्वर्गिणः किमिव शोच्यतेऽधुना ?। येन जर्जरकलेवरव्ययात् क्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं यशः॥ ११२॥

#### ४३ परिसंख्यालङ्कारः

परिसंख्या निषिध्यैकमेकस्मिन् वस्तुयंत्रणम् । स्नेद्दक्षयः प्रदीपेषु न स्वान्तेषु नतभ्रुवाम् ॥ ११३ ॥

#### ५२. परिवृत्ति श्रलकार

११२—सम, न्यून या अधिक पदार्थ जहाँ परस्पर एक दूसरे का विनिमय करे, वहाँ परिवृत्ति अलकार होता है। जैसे, उस राजा ने कटाच के साथ एक ही वाण छोड कर शत्रु की राज्यलचमी को ग्रहण कर लिया।

यहाँ राजा ने एक बाण के बदले शत्रु राजा की लघ्मी को प्रहण किया है, अतः बाण एवं रिपुश्री का विनिमय होने से परिवृत्ति अलकार हुआ।

टिप्पणी—रसगगाधर में पिण्डतराज ने परिष्ठत्ति अलकार के दो भेद माने हैं —'समपरिष्टृति तथा विषमपरिवृत्ति' इनके पुन दो-दो भेद होते हैं —समपरिवृत्ति में उत्तम का उत्तम के
साथ विनिमय तथा न्यून का न्यून के साथ विनिमय। इसी प्रकार विषमपरिवृत्ति में, उत्तम का
न्यून के साथ विनिमय तथा न्यून का उत्तम के साथ विनिमय। (सा च तावद्विविधा-समपरिवृत्तिर्विषमपरिवृत्तिक्षेति। समपरिवृत्तिरि द्विविधा उत्तमैरुत्तमानां, न्यूनैर्न्यूनानां चेति।
विषमपरिवृत्तिरि तथा—उत्तमैर्न्यूनाना, न्यूनैरुत्तमानां चेति। (सगगाधर ए० ६४८)

अथवा जैसे--

जिस जटायु ने अपने जर्जर शरीर को देकर चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल यश को खरीदा, उस बृद्ध जटायु के मरने पर आप शोक क्यों कर रहे हैं ?

(परिवृत्ति का अर्थ खरीदना होता है, इसीलिए पण्डितराज ने परिवृत्ति का अर्थ करते समय रसगगाधर में कहा है—'कय इति यावत्।')

#### ५३ परिसख्या श्रलकार

१९६—किसी पदार्थ का एक स्थान पर अभाव बताकर (उसकी स्थित का निषेध कर ) अन्य स्थान पर उस पदार्थ की सत्ता बताना प्रिपिसस्या अलंकार होता है। जैसे-रमणियों के हृदय में स्नेह (प्रेम) का चय नहीं हुआ था, किंतु दीपकों में स्नेह (तल) का चय हो गया था।

यहाँ रलेप से स्नेह के अनुराग तथा तैल दोनों अर्थ होते हैं। यहाँ उसका कामिनियों में अभाव निषद्ध कर उसकी सत्ता दीपक में बताई गई है, अत' पिरसंख्या है। (पिरसख्या शब्दकी ब्युत्पत्ति करते समय पिर शब्द का अर्थ त्याग तथा सख्या का अर्थ इिद्ध लेना होगा। इस प्रकार पूरे पद का अर्थ 'त्याग पूर्ण बुद्धि' होगा।) अद्य कान्तः कृतान्तो वा दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥

प्रियसमागमश्चेत्र मरणमाशंसनीयं, मर्ग्ये तु न प्रियसमागमसंभव इति। ।योराशंसायां विकल्पः ॥ ११४॥

४४ समुचयालङ्कारः

बहूनां युगपद्भावमाजां गुम्फः सम्रचयः । नश्यन्ति पश्चात्पश्यन्ति त्रस्यन्ति च भवद्द्विषः ॥ ११५ ॥

अविरोधेन संभावितयौगपद्यानां नाशादीनां गुम्फनं समुचयः।

यथा वा—

विभ्राणा हृद्ये त्वया विनिहितं प्रेमाभिधानं नवं शल्यं यद्विद्धाति सा विधुरिता साधो <sup>।</sup> तदाकर्ण्यताम् ।

ताच रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रिय का वियोग सुझे अत्यधिक दुःख दे रहा है। इस दुःख का अन्त या तो प्रिय ही (आकर) कर सकेगा, या स्वयं यमराज ही (सुझे मारकर)।

यहाँ प्रियसमागम तथा मरण इन टो विरोधी तुल्पवल पदार्थों का विकल्प है। यदि प्रियसमागम होगा तो मरण नहीं होगा, यदि मरण होगा तो प्रियसमागम संमव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों की युगपत् स्थिति के कारण यहाँ विकल्प अलङ्कार है।

( विकल्प अलङ्कार वचयमाण समुचय अलङ्कार का ठीक उसी तरह उलटा होता है, जैसे न्यतिरेक अलङ्कार उपमा का उलटा होता है:—अय च समुचयस्य प्रतिपत्तमूतो व्यतिरेक इवोपमाया (रसगगाथर १० ६५७))

#### ५५ समुचय श्रलद्वार

१९५—जहाँ एक ही वस्तु से सवद्ध अनेकों पदायों का एक साथ गुंफन किया गया हो, वहाँ समुचय अरुद्वार होता है। (यह समुचय अनेक गुण, अनेक किया आदि का पाया जाता है।) जैसे हे राजन् आपके शञ्च पहले राज्यच्युत होते हैं, पीछे देखते हैं तथा आपसे ढरते हैं।

टिप्पणी—नम्मट ने समुचय अलकार वहाँ माना है, जहाँ किसी कार्य के एक साथक (हेतु) के होने पर अन्य साथक भी उपस्थित हो। तिस्सिटिहेतावेकिस्मिन् यत्रान्यसक्तर मवेत्। समु-चयोऽसौ (काव्यप्रकाश १०-११६)। वही परिभाषा विश्वनाथ की है, जिसने लक्षण में 'खलेक-पोतिकान्याय' का सकेन कर इसे और स्पष्ट कर दिया है।

> समुचयोऽयमेकस्मिन्सति कार्यस्य साधके । खलेकपोतिकान्यायात्तकरः स्यात्परोऽपि चेत् ॥ ( साहित्यदर्पण )

यहाँ राञ्ज राजाओं के सम्बन्ध में एक साथ राज्य से च्युत होने, पीछे देखने तथा इरने इन अनेक क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है, अतः समुचय अलङ्कार है। अथवा जैसे—

कोई दूती किसी नायक से विरिहणी नायिका की दशा कह रही है। हे सज्जन युवक, तूने जिस प्रेम नाम बाले नये वाण (शल्य) को उस नायिका के हृद्य में छोड़ा, उस वाण को धारण करती हुई वह विरिहणी नायिका जो कुछ कर रही है उसे सुन ले।

#### ४४ विकल्पालङ्कारः

# विरोधे तुल्यवलयोर्विकल्पालंकृतिर्मता ।

सद्यः शिरांसि चापान्वा नमयन्तु महीभुजः ॥ ११४ ॥

अत्र सिधिविग्रह्प्रमाणप्राप्तयोः शिर्द्धापनमनयोर्युगपदुपस्थितयोर्युगपत्कर्तुम-शक्ययोविकल्पः।

यथा वा-

पतत्यविरतं वारि नृत्यन्ति च कलापिन'।

#### ५४ विकल्प श्रलद्वार

११४—जहाँ किव अपनी वचनचातुरी के द्वारा समान वलवाले दो विरोधी पदार्थों का एक साथ वर्णन करे, वहाँ विकल्प अलङ्कार होता है। जैसे, (कोई राजा अन्य राजाओं को यह सन्देश भेजता है) या तो राजा लोग (अधीनता स्वीकार कर) अपने सिर झुका दें या (युद्ध के लिए तैयार होकर) धनुषों को झुका दें।

टिप्पणी—कान्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य ने विकल्प अलकार को नहीं माना है। उद्योतकार नागेश ने कान्यप्रदीप की टीका में इसका सकेत करते हुए बताया है कि विकल्पालकार में कोई चमत्कार नहीं होता, अत इसमें हारादि की तरह अलकारत्व नहीं माना जा सकता। कुछ लोग ऐसे स्थलों पर सन्देह अलकार मानते हैं जिसमें 'मात्सर्यमुत्सार्य की तरह निश्चय व्यग्य है।

यतु 'इह नमय शिर' कलिंगवद्वा समरमुखे करहाटवद्धनुर्वा' इत्यत्र विकल्पालङ्कारः पृथगेव । वा शब्दश्चात्र कल्पान्तरपरः।असामर्थ्ये कलिङ्गनृपतिवन्छिरो नमय, सति सामर्थ्ये

करहाटनृपतिवद्धनुर्नमयेत्यर्थात् । व्यवस्थितश्चाय विकल्प इति । तन्न । वर्णनीयोत्कर्षाना-धायकत्वेनेतस्यालङ्कारत्वे मानाभावात् । उपकुर्वन्ति त सन्तमित्यादिसामान्यलज्ञणाभावात् । एतेन नमनरूपेकिकियाकमेंकर्रवेनोपम्य गम्यमानमलङ्कारता वीजमित्यपास्तम् । तादशौ-पम्यस्याचास्त्वाच । अन्ये तु अत्रापि सन्देह एव व्यंग्यस्तु निश्चयो मान्सर्यमुस्सायेतिव-दिरयाहुः ।' काव्यप्रकाश (उद्योत टीका ५० ४६४)। इस सम्बन्ध में यह सकेत कर देना आवश्यक होगा कि अलकारसर्वस्वकार रुव्यक ने विकल्प को अलग अलकार माना है । तुल्यबलविरोधो विकल्पः (अलकारसर्वस्व ५० १९८)। इसके सकेत में रुव्यक ने वताया है कि यह अलकार यद्यपि प्राचीनों ने नहीं माना है, पर समुच्य अलकार का विरोधी होने के कारण इमने दिया है। तस्मान्समुच्यप्रतिपचमूतो विकल्पाख्योऽलङ्कार पूर्वेरकृतविवेकोऽत्र दर्शित इत्यवगन्तव्यम् (वही ५० २००) रुव्यक ने इसका एक उदाहरण 'भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिनी "'युष्माकं कुरुतां भवार्तिशमन नेत्रे तनुर्वा हरें.' दिया है, जिसमें पण्डितराज विकल्प नहीं मानते।

मावात् विकरपानुरथानात्। (रसगगाधर १०६५९)
यहाँ सन्धि अथवा विग्रह (युद्ध) से संबद्ध शिरोनमन या चापनमन दोनों का
एक साथ वर्णन किया गया है। शशु राजा दोनों कार्यों को एक साथ नहीं कर सकता
क्योंकि ये तुल्यबल तथा परस्पर विरुद्ध कार्य हैं, अत इनका युगपत् वर्णन करने के
कारण यहाँ विकल्प अल्ङ्सार है।

क्योंकि हरि का शरीर तथा नेत्रद्वय दोनों में भवातिशमनक्रिया के सम्वन्थ में कोई परस्परविरोध नहीं पाया जाता। तिखन्त्यम् । भवार्तिशमने तनुनेत्रद्वन्द्वयोर्द्वयोरपि युगपत्कर्तृत्वे विरोधा-

भथवा जैसे—

कोई विरहिणी कह रही है। इस वर्षाकाल में निरन्तर जलबृष्टि हो रही है और मयूर

प्रियं कृत्वा मौनं सदिस कथनं चाप्युपकृतेः

श्रुतेऽत्यन्तासिकः पुरुषमिभजातं प्रथयित ॥ ११६ ॥

४६ कारकदीपकालङ्कारः

क्रिमिकेकगतानां तु गुम्फः कारकदीपकम् । गच्छत्यागच्छति पुनः पान्थः पश्यति पुच्छति ॥ ११७ ॥

यथा वा-

निद्राति स्नाति भुङ्को चलति कचभरं शोषयत्यन्तरास्ते दीव्यत्यक्षेन चायं गिवतुमवसरो भूय आयाहि याहि । इत्युद्दण्डैः प्रभूणामसऋद्धिऋतैर्वोरितान् द्वारि दीना-नस्मान् पश्याव्धिकन्ये । सरसिरुहरुचामन्तरङ्गेरपाङ्गैः ॥

आद्योदाहराऐ श्रुतस्य पान्थस्य कर्तृकारकस्यैकस्य गमनादिष्वन्वयः; द्वितीये त्वध्याहृतस्य प्रभुकर्तृकारकस्य निद्रादिष्वन्वय इत्येकस्यानेकवाक्यार्थान्वयेन दीप-कच्छायापत्त्या कारकदीपकं प्रथमसमुचयप्रतिदृन्दीदम् ॥ ११७॥

यहाँ प्रच्छनदानादि में से केवल एक पदार्थ भी व्यक्ति के कौलीन्य का हेतु है, पर यहाँ समस्त हेतुओं का समुचय पाया जाता है।

टिप्पणी—इंसी का अन्य उदाहरण यह है — पाटीरद्वुभुजगपुंगवमुखोद्भता वपुस्तापिनो, वाता वान्ति दहन्ति छोचनममी ताम्रा रसालद्वुमाः। श्रोत्रे हन्त किरन्ति कृजितमिमे हालाहलं कोकिला, वाला वालमृणालकोमलतनुः प्राणान्कथं रचतु ॥ ( रसगंगाधर )

#### ४६. कारकदीपक श्रालकार

११७—जहाँ एक कारक गत अनेक क्रियाओं का युगपत वर्णन हो, वहाँ कारकदीपक नामक अठंकार होता है। जैसे राहगीर जाता है, फिर छौटकर आता हे, देखता है और पूछता है।

यहाँ एक कारण के साथ गमनादि चार क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है। (अन्य आलकारिकों ने इसे अलग से अलकार न मानकर दीपक अलकार का ही एक भेद माना है।)

**धयवा** जैसे—

कोई कवि लघ्मी की प्रार्थना कर रहा है। हे समुद्र की पुत्रि, कमल के समान काति वाले अपने अपांगों से उन हम लोगों की ओर देखो, जिन दिस्तों को राजाओं के दरवाजों पर भिन्ना के लिए उपस्थित होते समय उदण्ड अधिकारियों (द्वारपालादि) के द्वारा यह कह कर चार चार रोक दिया जाता है:—'वे सो रहे हैं, नहा रहे हैं, मोजन कर रहे हैं, वाहर जा रहे हैं, वालों को सुखा रहे हैं, जनाने में हैं, पासे (जुआ) खेल रहे हैं, यह समय अर्ज करने का नहीं है, फिर आना, लीट जाओ।'

प्रथम उदाहरण में 'पान्य' इस कर्ता कारक को गमनादि अनेकों क्रियाओं में अन्वय घटित होता है। दूसरे उदाहरण में पूर्वार्घ का कर्ता राजा (प्रमु) अध्याहत (आहिप्त) शेते शुष्यित ताम्यित प्रलपित प्रम्लायित प्रेह्मित भ्राम्यत्युङ्गुठित प्रणश्यित गलत्युन्मूच्छेति शुड्यित ॥

अत्र कासांचित्क्रियाणां किंचित्कालभेदसंभवेऽिष रातपत्रपत्रशतभेदन्यायेन यौगपद्यं विरहातिशयद्योतनाय विविधतिमिति लक्षणानुगतिः,॥ ११४॥

अहं प्राथमिकाभाजामेककार्यान्वयेऽपि सः । कुलं रूपं वयो विद्या धनं च मदयन्त्यमुम् ॥ ११६ ॥

यत्रैकः कार्यसिद्धिहेतुत्वेन प्रकान्तस्तत्रान्येऽपि यद्यहमहमिकया खलेकपोत-न्यायेन तिसद्धि कुर्वन्ति सोऽपि समुच्चयः। यथा मदे आभिजात्यमेकं समग्रं कारणं ताह्येव रूपादिकमपि तत्साधनत्वेनावतरतीति।

यथा वा--

प्रदान प्रच्छन्नं गृह्मुपगते संभ्रमविधि-र्निरुत्सेको लद्दम्यामनभिभवगन्धाः परकथाः।

वह सोती है, स्खती है, जलती है, चिह्नाती है, दुम्हलाती है, कॉॅंपती है, घूमती है, लोटती है, नष्ट हो रही है, गल रही है, मूर्छित हो रही है तथा टूट रही है।

यहाँ नायिकागत अनेक क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है। यहाँ कई क्रियाएँ एक साथ नहीं की जा सकती, अत उनमें कालभेद का होना सभव है, तथापि किन ने कातपत्रपत्रभेदन्याय के आधार पर विरहिणी नायिका के विरहाधिक्य को सूचित करने के लिए सबका एक साथ वर्णन कर दिया है। इस सरिण को मानने पर इस उदाहरण में समुचय का लक्षण घटित हो जाता है।

टिप्पणी—पंडितराज जगन्नाथ ने भी इस वात की पुष्टि करते हुए कहा है —'तेन किंचित्का-रुमेदेऽपि न समुचयभङ्गः।' (रसगगाधर ए० ६६१)

११६-अब समुख्य के दूसरे भेद को बताते हैं .-

जहाँ अनेक हेतुओं से किसी एक कार्य की उत्पत्ति हो सकती हो और किव उस स्थान पर सभी हेतुओं का एक साथ इस तरह वर्णन करे, जैसे प्रत्येक हेतु अपने आप को प्राथमिकता देता हुआ अहमहमिका कर रहा हो, वहाँ भी समुचय अलकार होता है। जैसे, इस व्यक्ति को कुछ, रूप, वय, विद्या तथा धन के कारण घमण्ड हो रहा है।

जहाँ एक ही वस्तु कार्यसिद्धि के कारण के रूप में पर्याप्त हो और वहाँ अन्य कारण भी खलेकपोतिकान्याय से अहमहिमका से उस कार्य की सिद्धि करें, वहाँ भी समुच्चयाहोता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में अकेला अभिजात कुल ही व्यक्ति को घमण्डी बना देता है, रूपादि भी इसी तरह व्यक्ति को घमण्डी बनाने के कारण है, उनको भी यहाँ मद के साधन के

रूप में वर्णित किया गया है। अत' यहाँ समुचय का अन्यतर भेद है। अथवा जैसे—
'गुप्त दान देना, घर में आये अतिथि का सम्मान करना, सम्पत्ति के होने पर भी मद्
नाँकरना, दूसरों की वात करते समय निंदा की गंध न आने देना, किसी का उपकार
करके चुप रहना (उपकार करने की डींग न मारना), समा के समद्द् (लोगों के सामने)
भी अन्य व्यक्ति के द्वारा किये उपकार को स्वीकार करना तथा शास्त्रों में अत्यधिक प्रेम
रखना, ये सव लच्चण किसी व्यक्ति के कुलीनस्व का सकेत करते हैं।'

त्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः
श्रुतेऽत्यन्तासिकः पुरुपमिभजातं प्रथयित ॥ ११६॥

४६ कारकदीपकालङ्कारः

क्रमिकैकगतानां तु गुम्फः कारकदीपकम्।
गच्छत्यागच्छति पुनः पान्थः पश्यति पुच्छति ॥ ११७॥

यथा वा--

निद्राति स्नाति भुङ्को चलति कचभरं शोपयत्यन्तरास्ते दीव्यत्यक्षेतं चायं गिवतुमवसरो भूय आयाहि याहि । इत्युद्दर्खैः प्रभूणामसकृद्धिकृतैर्वारितान् द्वारि दीना-नस्मान् पश्याविधकन्ये । सरसिरुद्दरुचामन्तरङ्गेरपाङ्गैः ॥

आद्योदाहरणे श्रुतस्य पान्थस्य कर्तृकारकस्येकस्य गमनादिष्वन्वयः द्वितीये त्वध्याहतस्य प्रभुकर्तृकारकस्य निद्रादिष्वन्वय इत्येकस्यानेकवाक्यार्थान्वयेन दीप-कच्छायापत्त्या कारकदीपकं प्रथमसमुचयप्रतिद्वन्द्वीदम् ॥ ११७॥

यहाँ प्रच्छन्नदानादि में से केवल एक पदार्थ भी न्यक्ति के कौलीन्य का हेतु है, पर यहाँ समस्त हेतुओं का समुचय पाया जाता है।

टिप्पणी—इनी का अन्य उदाहरण यह है — पाटीरद्रुभुजगपुंगवमुखोद्भृता वपुस्तापिनो, वाता वान्ति दहन्ति छोचनममी ताम्रा रसालद्रुमाः । श्रोत्रे हन्त किरन्ति कृजितमिमे हालाहलं कोकिला, बाला वालमृणालकोमलतनुः प्राणान्कय रचतु ॥ ( रसगंगाघर )

५६. कारकदीपक ग्रालंकार

१९७—जहाँ एक कारक गत अनेक क्रियाओं का युगपत वर्णन हो, वहाँ कारकदीपक नामक अटंकार होता है। जैसे राहगीर जाता है, फिर छीटकर आता हे, देखता है और पूछता है।

यहाँ एक कारण के साथ गमनादि चार कियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है। ( जन्य आठकारिकों ने इसे अठग से अलंकार न मानकर दीपक अठंकार का ही एक मेद माना है।)

भयवा जैसे—

कोई किव लिक्सी की प्रार्थना कर रहा है। है समुद्र की पुत्रि, कमल के समान कांति वाले अपने अपांगों से उन हम लोगों की ओर देखो, जिन दिर्टों को राजाओं के दरवाओं पर भिन्ना के लिए उपस्थित होते समय उदण्ड अधिकारियों (द्वारपालादि) के द्वारा यह कह कर चार वार रोक दिया जाता है — 'वे सो रहे हैं, नहा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वाहर जा रहे हैं, वालों को सुखा रहे हैं, जनाने में हैं, पासे (जुआ) खेल रहे हैं, यह समय अर्ज करने का नहीं है, फिर आना, लौट जाओ।

प्रयम उदाहरण में 'पान्थ' इस कर्ता कारक को गमनादि अनेकों क्रियाओं में अन्वय घटित होता है। दूसरे उदाहरण में पूर्वार्घ का कर्ता राजा (प्रमु) अध्याहत (आदिप्त) यथा वा--

मम रूपकीर्तिमहरद्भुवि यस्तदनु प्रविष्टहृदयेयमिति । त्वयि मत्सरादिव निरस्तद्यः सुतरां क्षिणोति खळु तां मदनः ॥

एवं बलवित प्रतिपत्ते प्रतिकर्तुमशक्तस्य तदीयवाधनं प्रत्यनीकमिति स्थिते साक्षात्प्रतिपत्ते पराक्रमः प्रत्यनीकमिति कैमुतिकन्यायेन फलित ।

विभक्ति' इत्यादि पाणिनिस्त्र से यथार्थ पदार्थों के सादश्य के लिये जाने पर, 'सादश्य' शब्द के प्रहण से गुणीभूत सादश्य में भी अव्ययीभाव हो जाता है। इसलिए 'सदशः सक्या ससिक' जैसे उदाहरणों में अव्ययीभाव समास होता है। इस संबंध में देखिये 'रसगगाधर पृ० ६६५ )

अथवा जैसे-

यह नायिका उसी ध्यक्ति के प्रति अपने हृदय से अनुरक्त है, जिसने इस पृथ्वी पर मेरे हिस्स की कीर्ति को हर छिया है—मानो इस मत्सर (ईर्षा) के कारण कामदेव निर्दय हो कर उस नायिका को अस्यधिक जीण बना रहा है।

यहाँ कामदेव अपने प्रतिपचभूत नायक को वलवान् पाकर उसका कुछ नहीं विगाइ पाता, फलतः वह अपने बैर का वदला चुकाने के लिए नायक की पचभूत नायिका को पीड़ा देकर उसे पराभूत कर रहा है। अत यहाँ प्रस्यनीक अलङ्कार है।

टिप्पणी—रस सम्बन्ध में रसगगाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ का मत जानना आवश्यक है। उनके मत से कुछ आलकारिक प्रत्यनीक अलकार को अलग से अलकार नहीं मानते, वे इसे हेतू प्रेष्ठा का ही रूप मानते हैं। हेतू प्रेष्ठचेव गतार्थ खाने दिस्म छहारान्तरं भवितु-मईति (रसगगाधर प्र० ६६६)। किन्तु पण्डितराज इसे अलग अलकार मानते हैं। इतना होने पर भी पण्डितराज का यह मत है कि जहाँ हेतू प्रेक्षा 'श्वादि' शब्द के विना गम्यमान हो, वहीं प्रत्यनीक माना जायगा। भाव यह है, हेतू प्रेष्ठा में दो अश होते हैं—एक हेत्वश, दूसरा उप्प्रेष्ठाश, जहाँ दोनों अश आर्थ हों, अथवा केवल हेत्वश शाब्द हो (किन्तु उत्प्रेक्षाश आर्थ हों), रिवर्डी प्रत्यनीक अलकार माना जायगा। जहाँ उत्प्रेक्षाश तथा हेत्वश दोनों शाब्द हों, वहाँ प्रत्यनीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ स्पष्टत उत्प्रेक्षाश तथा हेत्वश दोनों शाब्द हों, वहाँ प्रत्यनीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ स्पष्टत उत्प्रेक्षा हो होगी। इसी सम्बन्ध में रसगगाधरकार ने कुवलयानन्दकार के इस उदाहरण को इसलिए प्रत्यनीक का उदाहरण नहीं माना है कि यहाँ हेत्वश (मस रूप ""प्रविष्ट इत्येयिमिति) तथा उत्प्रेक्षाश (मस्सरादिव) दोनों ही शान्द हैं। वे कहते हैं —

'मम रूपकीर्ति' '' इति कुवल्यानन्दकारेणोदाहृते तु पद्ये हेत्वंश उछोत्ताशश्चेत्युभय-मपि शाब्दमिति कथङ्कारमस्यालङ्कारोदाहरणतां नीतमिदमायुष्मतेति न विद्यः।'

( रसगगाधर पृ० ६६७ )

पिष्टतराज जगन्नाथ के इस आक्षेप का उत्तर वैद्यनाथ ने अपनी कुवल्यानन्दरीका अलकारचिन्द्रका में दिया है। वे कहते हैं कि 'मत्सरादिव' इस अश में उत्प्रेक्षा शाब्दी है, किन्तु, उसके कारण प्रतिपक्षी के सम्बन्धी (नायिका) का (कामदेव के द्वारा) पीडित करना, इस अश में तो स्पष्टत प्रत्यनीक अलकार है ही। वे इस सम्बन्ध में मम्मटाचार्य के द्वारा प्रत्यनीक के प्रकरण में उदाहत पद्य को देते हैं, जहाँ भी उत्प्रेक्षाश (अनुशयादिव) शाब्द ही पाया जाता है।

'अत्र मस्सरादिव' इति हेरवंशे उर्ध्रेचासस्वेऽपि तद्धेतुकप्रतिपचसम्बन्धिवाधनं प्रस्यनी-

यथा वा---

मधुव्रतौघः कुपितः स्वकीयमधुप्रपापद्मृनिमीलनेन । विम्वं समाक्रम्य वलात्सुघांशोः कलङ्कमङ्के ध्रृवमातनोति ॥ ११६ ॥

४६ श्रर्थापत्त्यलद्वारः कैमुत्येनार्थसंसिद्धिः कान्यार्थापत्तिरिष्यते ।

स जितस्त्वन्मुखेनेन्दुः, का वार्ता सरसीरुहाम् ?॥ १२०॥

कालङ्कारस्य ।विविक्तो विषय इति बोध्यम् । अत् एव मम्मटभट्टेरपि—त्वं विनिर्जित मनोभवरूपः सा च सुन्दर भवत्यनुरक्ता । पञ्चभिर्युगपदेव शरेस्तां तापयत्यनुशयादिव कामः॥'(इत्युदाहत् )। एव च हेत्र्य्प्रेचयैव गतार्थत्वान्नेदमलङ्कारान्तरं भवितुमईतीति कस्यचिद्वचनमनादेयम्॥(अलकारचन्द्रिका ए०१३५)

इस प्रकार जहाँ वलवान् प्रतिपन्न के प्रति विगाद करने में असमर्थ व्यक्ति के द्वारा उस शत्रु को स्वयं को ही पीडित किया जाय, वहाँ सान्ताव् शत्रु के प्रति वर्णित पराक्रम में भी इसलिए प्रत्यनीक अलङ्कार होगा कि किसी शत्रु के सम्बन्धी को पीडित करने की अपेना शत्रु को पीडित करना विशेष महत्त्वपू (क्योंकि कैमुतिकन्याय से इसकी पुष्टि होती है)। अथवा जैसे—

शाम के समय भौरों का समूह अपनी मधु की प्रपारूप कमळ्श्रेणि के मुरझाने के कारण क्रुद्ध होकर, अपने शत्रुभूत चन्द्रमा के विम्व पर आक्रमण कर उसके मध्यभागमें कळ्ळ को उत्पन्न कर रहा है।

यहाँ भीरों का समूह अपना अपकार करने वाले (कमलों को कुम्हला देने वाले) शाद्ध चन्द्रमा से कुपित होकर उसका अपकार करना चाहता है। यद्यपि वह चन्द्रमा को पीडित करने में अशक्त है तथापि किसी तरह उसके मध्यभाग में कलक को उत्पन्न कर उसे वाधा पहुँचा ही रहा है।

टिप्पणी—यह प्रत्मिक का प्रकारान्तर अप्पयदीक्षित ने ही माना है। रुखक, मम्मट तया पण्डितराज केवल प्रतिपक्षितम्बन्धिवाधन या प्रतिपक्षितम्बन्धितरस्कृति में ही प्रत्मनीक मानते हैं, प्रतिपक्षी के स्वय के वाधन या निरस्कार में नहीं।

#### ४९. श्रर्यापत्ति श्रलद्वार

१२०—जहाँ केंमुत्यन्याय के द्वारा किसी अर्थ की सिद्धि हो, वहाँ अर्थापत्ति या कान्यार्थापत्ति अलङ्कार होता है। जैसे तुम्हारे मुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत लिया, तो कमलों की वो बात ही क्या ?

टिप्पणी—पण्डितराज जगन्नाथ ने अर्थापित के रुक्षण में 'कैमुत्यन्यान्य' न मानकर 'तुल्यन्याय' की स्थित मानी है। तभी तो वे अर्थापित की परिमापा यह देते हं —केनिवद्धंन तुल्यन्याय वाद्यांन्तरस्यापित्तर्धापितः। (रसगंगाथर १० ६५३)। अर्थापित के प्रकरण में वे अप्पय दीक्षित की परिमापा का उण्डन करते हं तथा इस बात की दलील देते हं कि अर्थापित न केवल अधिकार्थविषय के द्वारा न्यूनार्थविषय वाली (कैमुनिकन्याय वाली) ऐ ऐती है, अपितु न्यूनार्थविषय के द्वारा अधिकार्थविषय की मी होती है। अप्पयदीक्षित का रक्षण इम प्रकार के ट्वाहरणों में घटित न ऐ। मकेगा। यनु-'कैमुत्येनार्थसिद्धिः कान्यार्थापितिरिप्यते' इति कुवल्यानन्द्र-कृता अस्या लक्षणं निर्मितं, तदसद्। कैमुतिकन्यायस्य न्यूनार्थविषयत्वेनाधिकार्थापत्तावन्यास्य (वहो १० ६६६)। जुवल्यानन्द के टीकाकार वैषनाथ ने अरकारचिन्दका में पण्टितराज

यथा वा--

अत्र स इत्यनेन पद्मानि येन जितानि इति विवक्षितम्, तथा च सोऽपि येन जितस्तेन पद्मानि जित्मनीति किमु वक्तव्यमिति द्ण्डापूपिकान्थायेन पद्ममयरूपस्यार्थस्य ससिद्धिः काव्यार्थोपत्तिः । तान्त्रिकाभिमतार्थोपत्तिव्या-वर्तनाय काव्येति विशेषणम् ।

> अधरोऽयमधीराच्या बन्धुजीवप्रभाहरः । अन्यजीवप्रभां हन्त हरतीति किमद्भुतम् १॥ स्वकीय हृद्यं भित्त्वा निर्गतौ यौ पयोधरौ । हृदयस्यान्यदीयस्य भेदने का कृपा तयोः १॥ १२०॥

का मत देकर उसका खण्डन किया है। वैसे वैद्यनाथ पण्डितराज का नाम न देकर—'इति केनिच दुर्फं' कहते हैं। वैद्यनाथ ने उत्तर में उपर्युद्धृत पण्डितराज के अर्थापत्तिलक्षण को ही दुष्ट माना है क्योंकि वह लक्षण 'का वार्ता सरसीरहा' वाले कैमुत्यन्याय वाले अर्थापत्ति के उदाहरण 'में घटित नहीं होता। कैमुतिकन्याय में न्यूनार्थिवपय होता है, वहाँ तुल्यन्याय तो पाया नहीं जाता, अत तुल्यन्याय के अभाव के कारण उसकी प्रतीति न हो सकेगी। शायद आप यह दर्लील दें कि अलङ्कार तो चमत्कृतिजनक होता है, अत कोरा कैमुतिकन्याय होना अलकार नहीं है, तो यह दलील ठीक नहीं है, क्योंकि कैमुतिकन्याय में तो लोकव्यवहार में भी चमत्कारित्वानुभव होता है, अत वह न्याय स्वत ही अलकार है। तन्नेद वक्तव्यम्—केनिच दुर्थेन तुल्यन्यायत्वादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थापत्तिरिति तदुक्तल्यणमयुक्तम् । 'का वार्ता सरसीरहा' इत्यादिकैमुत्यन्यायविषयार्थापत्तावच्यासे । केमुतिकन्यायस्य न्यूनार्थविषयत्वेन तुल्यन्यायत्वामावादापादनप्रतीतेश्चित । न चात्र केमुत्यन्यायतामात्र न त्वलङ्कारमिति युक्तम्, '''' लोकव्यवहारेपि केमुत्यन्यायस्य चमत्कारित्वानुभवेन तेनेव न्यायेन तस्यालङ्कारता-सिद्धेश्च । (१०१३६)

यहाँ चन्द्रमा के साथ युक्त 'संन्य पद के द्वारा इस बात की व्यक्षना विविद्यत है कि जिस चन्द्रमा ने कमलों को जीत लिया है, नायिका के मुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत जिस चन्द्रमा ने कमलों को जीत लिया है, अतः उसने कमलों को भी जीत लिया, इस बात के कहने की तो आवश्यकता ही क्या है। इस प्रकार दण्डापूर्विकान्याय से मुखने कमलों को भी जात लिया है इस अर्थ की सिद्धि हो जाती है, अतः अर्थापित अल्ङ्कार है। इस अल्ङ्कार के साथ कान्यशन्द जोड़कर इसे कान्यार्थापत्ति इसलिए कहा गया है कि मीमांसकों के अर्थापत्ति प्रमाण (पीनो देवदत्तो दिवा न मुक्ते, अर्थात् रात्री मुक्ते) की न्यादृत्ति हो जाय।

अथवा जैसे—

चञ्चल नेत्र वाली नायिका का अधर बन्धूक ( बन्धुओं के जीव ) की प्रभा को हरता है, तो वह दूसरे जीवों की प्रभा को हरे, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है।

इस पद्य में जो वन्धुओं तक के जीवन हर सकता है (वन्धुजीव पुष्प की शोभा को हरता है), वह दूसरों के जीवन को क्यों न हरेगा, यह श्लेषानुप्राणित अर्थापत्ति है।

जो नायिका के स्तन ख़ुद अपने ही हृदय को फोड़कर वाहर निकल आये हैं, उन्हें ( अन्य व्यक्ति के हृदय को फोड़ने में द्या क्यों आने लगी।

इसमें, जो खुद के इदय को फोड़ने से नहीं हिचिकिचाता, वह दूसरों पर क्यों दया करेगा, यह अर्थापत्ति है।

#### ६० काव्यसिङ्गासङ्घारः

# समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम् । जितोऽसि मन्द ! कन्दर्भ ! मिचेत्तेऽस्ति त्रिलोचनः ॥ १२१॥

धत्र कन्ट्र्पेजयोपन्यासो दुष्करविषत्वात्समर्थनसापेक्ष तस्य 'मिचत्तेऽिस्ति त्रिलोचनः' इति स्यान्तःकरणे शिवसंनिधानप्रदर्शनेन समर्थनं काव्यलिङ्गम्। व्याप्तिधर्मतादिसापेक्षनयायिकाभिमतलिङ्गव्यावर्तनाय काव्यविशेषणम्। इदं वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्।

पदार्थहेतुक यथा—

भस्मोद्धूलन । भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले ! शुभं हा सोपानपरम्परे ! गिरिसुताकान्तालयालकृते !।

#### ६०. काव्यलिङ्ग श्रलङ्कार

१२१—जहाँ समर्थनीय अर्थ का किसी पदार्थ या वाक्य के द्वारा समर्थन किया जाय, वहाँ काव्यित्व अलङ्कार होता है। जैसे, हे मूर्ख कामदेव, मैंने तुम्हें जीत लिया है, क्योंकि मेरे चित्त में त्रिलोचन (शिव) विद्यमान हैं।

यहाँ कामदेव को जीतने का जो वर्णन किया गया है, वह दुष्कर विषय होने के कारण समर्थनसापेच है। चूँकि कामदेव का जय सरल रीति से नहीं हो सकता तथा उसका जय केवल शिव ही कर सकते हैं, इसलिए 'कामदेव, मैने तुम्हें जीत लिया है' इस उक्ति के समर्थन की आवश्यकता (अपेचा ) उपस्थित होती है। इस वात का समर्थन 'क्योंकि' मेरे चित्त में त्रिलोचन हैं,' इस प्रकार अपने अन्त करण में शिव के स्थित रहने के वर्णन के द्वारा किया गया है। अतः यहाँ सापेच समर्थन होने के कारण काव्यलिंग है। इस अलकार का नाम काव्यलिंग इसलिए दिया गया है कि आलकारिक नैयायिकों के लिंग (हेतु ) से इसे भिन्न वताना चाहते हैं। नेयायिकों की अनुमानसरिण में जिस हेतु (अनुमापक) से साध्य की अनुमिति होती है, उसे लिंग भी कहा जाता है। जेसे, 'पर्वतोऽयं विद्यमान्-धूमात्' इस वाक्य में 'धूम' लिङ्ग (हेतु ) है। नैयायिकों के इस लिङ्ग में साध्य के साथ च्याप्ति सम्बन्ध तथा पन में उसकी सत्ता (धर्मता) होना जरूरी हो जाता है। जब तक 'धूम' ( लिह ) तथा 'अग्नि' ( साध्य ) में ज्याप्ति सम्बन्ध न होगा तथा लिह 'पर्वत' (पह) में न होगा, तव तक धूम (लिह्न) से अग्नि की अनुमिति न हो सकेगी। इस प्रकार नैयायिकों का 'लिद्ग' व्याप्ति तथा पत्तधर्मता आदि की अपेका रखता है, जब कि आलक्षारिकों का यह 'हेतु' साध्य के साथ न्याप्ति सम्बन्ध तथा पन्न में सत्ता रवता ही हो यह अपेषित नहीं। इसोलिए नैयायिकों के साधारण 'लिइ' से इसका अन्तर यताने के लिए, तथा इसमें उसका समावेश न कर लिया जाय इयलिए इसके साय काव्य का ् विशेषण दिया गया है तथा इसे 'काव्यलिङ' कहा जाता है। कारिकार्ध का उदाहरण वाक्यायहेतुक काव्यलिङ्ग का है। पदार्घहेतुक काव्यलिङ्ग का उदाहरण निम्न है।

कोई शिवभक्त शिवप्जा की सामग्री को सम्योधित कर रहा है:—हे भस्म, नुम्हारा करमाण हो, हे रहासमाले, नुम हुराल रहो, पार्वती के पित शिव के मन्दिर को अलहत करने वाली सोपान पंकि, हाय (अब में तुमसे जुदा हो रहा हूँ)। आज मगवान् शिव ने

### अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्सपर्यामुखा -लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोद्दे निलीयामद्दे ॥

अत्र मोक्षस्य महामोइत्वमसिद्धमिति तत्समर्थने सुखालोकोच्छेदिनीति पदार्थो हेतुः । क्वित्पदार्थवाक्यार्थौ परस्परसापेस्रौ हेतुभावं भजतः ।

यथा वा (नैषध० २।२०)---

चिक़रप्रकरा जयन्ति ते विदुषी मूर्घनि यान्विभर्ति सा । पशुनाप्यपुरस्कृतेन तत्तुलनामिच्छति चामरेण कः ॥

अत्र चामरस्य दमयन्तीकुन्तलभारसाम्याभावेऽपि 'विदुषी मूर्घनि यान्विभ-तिं सा' इति वाक्यार्थः, 'पशुनाप्यपुरस्कृतेन' इति पदार्थश्चेत्युभय मिलितं हेतुः कचित्समर्थनीयार्थसमर्थनार्थे वाक्यार्थे पदार्थो हेतुः।

मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे तुम्हारी पृजा के सुख से रहित, मोन्न रूपी महामोह के गर्त में गिरा दिया है। भाव यह है, आज शिव ने प्रसन्न होकर मुझे मोन्न दे दिया है, इस लिए मुझे अब भस्म, रुद्राचमाला, शिव मन्दिर सोपानतित के सहयोग का सुख नहीं मिल पायगा।

यहाँ 'मोच' को महामोह बताया गया है, दर्शनशास्त्र में मोच को परमानन्दरूप माना है, किन्तु उसे महामोहरूप मानना अप्रसिद्ध है, अतः इसके छिए समर्थन की अपेचा होती है। इसका समर्थन करने के छिए 'सुखाछोकोच्छेदिनि' यह पदार्थ हेतु रूप में उपन्यस्त किया गया है। क्योंकि मोच की स्थिति में सपर्या-सुख ( पूजा-सुख) नष्ट हो जाता है, अतः उसे महामोह माना गया है।

कभी कभी एक ही काव्य में एक साथ पदार्थहेतुक तथा वाक्यार्थहेतुक दोनों तरह का काव्यिक्त पाया जाता है। ऐसे स्थलों में पदार्थ तथा वाक्यार्थ परस्पर एक दूसरे के सापेच के होते हैं, तथा वे किसी उक्ति विशेष के हेतु होते हैं। उदाहरण के लिए नैषध के द्वितीय सर्ग का निम्न पद्य लीजिये—

कित दमयन्ती के केशपाश का वर्णन कर रहा है। जिन बालों को वह बुद्धिमती दमयन्ती अपने सिर पर धारण करती हैं, वे सर्वोत्कृष्ट हैं। ऐसा कौन होगा, जो उन वालों की तुल्ना चमरी के चामर (पुच्छभार) से करें जिसे (बुद्धिहीन) पशु (चमरी गाय) ने भी पीछे रख रखा है (आदर के साथ पुरस्कृत नहीं किया है)। भाव यह है, कुछ कित दमयन्ती के वालों की तुल्ना चमरी के पुच्छभार से देना चाहें, पर यह तुल्ना गलत होगी। क्योंकि चमरी ने भी जिसमें बुद्धि का अभाव है—अपनी पूँछ के बालों को इसलिए पीछे रख रखा है कि वे पुरस्कृत करने लायक नहीं हैं, जब कि विदुषी दमयन्ती ने अपने वालों को शिर पर धारण कर उन्हें आदर दिया है। अत. उनकी परस्पर तुल्ना हो ही कैसे सकती है ?

यहाँ चामर दमयन्ती के केशभार की समता नहीं रखते, इसके समर्थन के लिए 'जिन्हें विदुपी दमयन्ती सिर पर धारण करती है' यह वाक्यार्थ, तथा 'पशु के द्वारा भी अनाहत यथा वा-

वपुःप्रादुर्भावाद्नुमितमिदं जन्मिन पुरा पुरारे! न कापि कचिद्पि भवन्तं प्रणतवान्! नमन्मुकः संप्रत्यह्मतनुरप्रेऽप्यनितमा-नितीश! धन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमि॥

अत्र तावद्पराघद्वयं समर्थनीयम्, अस्पष्टार्थत्वात् । तत्समर्थनं च पूर्वापर-जन्मनोरनमनाभ्यां वाक्यार्थभूताभ्यां क्रियते। अत्र द्वितीयवाक्यार्थेऽतनुत्वमेकप-दार्थो हेतुः। अत्रापि संप्रति 'नमन्मुक्तः' इति वाक्यार्थोऽनेकपदार्थो वा हेतुः। कचित्परस्परविरुद्धयोः समर्थनीययोरुभयोः क्रमादुभौ हेतुभावं भजतः॥

यथा--

भसोढा तत्कालोक्षसदसहभावस्य तपसः कथानां विश्रमभेष्वथ च रसिकः शैलदुहितुः। प्रमोदं वो दिश्यात् कपटबदुवेषापनयने त्वराशैथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः॥

कभी कभी किसी समर्थनीय उक्ति के समर्थन के छिए वाक्यार्थ का प्रयोग किया जाता है तथा उसके छिए पुन' किसी पदार्थ को हेतुरूप में उपन्यस्त किया जाता है। जैसे—

हे त्रिपुर देश्य के शञ्ज महादेव, इस जन्म में पुनः शरीर ग्रहण करने के कारण मैंने यह अनुमान किया है कि पिछ्छे जन्म में मैंने कभी भी, कहीं भी आपको प्रणाम नहीं किया था। अब इस जन्म में मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ, इसिछिए मैं मुक्त हो चुका हूँ (मेरा मोच निश्चित है)। अगले जन्म में भो शरीर ग्रहण न करने के कारण मैं आपको प्रणाम न कर सकूँगा। हे महादेव, मेरे इस अपराधद्वय को चमा करें।

यहाँ 'अपराधद्वय' का वर्णन किया गया है। यह 'अपराधद्वय' समर्थन सापेच है, क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसका समर्थन पुराने जन्म तथा भावी जन्म के अनमन (प्रणाम न करने रूप) वाक्यार्थ के द्वारा किया गया है। यहाँ द्वितीय वाक्यार्थ में 'अतनुख' ( शरीर ग्रहण न करना ) एकपदार्थ हेतु है। यहीं अब 'प्रणाम करने के कारण मेरा मोच हो चुका' यह वाक्यार्थ या अनेकपदार्थ हेतु है।

कहीं कहीं परस्परविरुद्ध दो समर्थनीय अर्थों के लिए क्रम से समर्थक हेतु (उक्ति) का प्रयोग पाया जाता है, जैसे निम्न पद्य में—

शिव महाचारी के वेप में पार्वती की परीषा छेने आये हैं। वे पार्वती के तत्काछीन असहा तप को देख कर उसे सहने में असमर्थ हैं (अत यह चाहते हैं कि शीम्रातिशीम अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दें)। दूसरी ओर वे हिमालय की पुन्नी पार्वती की विश्वस्त वातचीत में रिसक हैं (इसिल्प अपनी वास्तविकता हिपाये रखना चाहते हैं)। इस प्रकार कपट से महाचारी-चेप को हटाकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने में त्वरा तथा शिथिलता से आकान्त कामदेव के शत्रु (शिव) आप लोगों को सुख प्रदान करें।

इस परा में एक ओर ब्रह्मचारी-वेप को हटाने में शीब्रता, दूसरी ओर उसके हटाने में

अत्र शिवस्य युगपत्कृत्रिमत्रह्मचर्यवेषापनयनत्वरातद्नुवर्तनेच्छयोर्विरुद्धयोः क्रमाद्गिरिजातीव्रतपसोऽसहिष्णुत्वं तत्संलापकौतुक चेत्युभावर्थौ हेतुत्वेन निबद्धौ। कचित्परस्परविरुद्धयोरुभयोः समर्थनीययोरेक एव हेतुः।

यथा-

जीयादम्बुधितनयाधररसमास्वादयन्मुरारिरयम्। अम्बुधिमथनक्रोशं कलयन् विफलं च सफलं च ॥

अत्र विफलत्व सफलत्वकलनयोरुभयोर्विरुद्धयोरेक एवाम्बुर्धितनयाधररसा-स्वादो हेतुः । इदं काव्यलिङ्गं इति, हेत्वलङ्कार इति केचिट्याजहुः ॥

> हे गोदावरि <sup>1</sup> देवि <sup>1</sup> तावकतटोहेशे कलिङ्गः कवि-वाग्देवीं बहुदेशदर्शनसखीं त्यक्तवा विरक्ति गतः। एनामणवमध्यसुप्तसुरभिन्नाभीसरोजासन ब्रह्माण गमय क्षितौ कथमसावेकांकिनी स्थास्यति।।

शिथिलता थे दोनों अर्थ परस्पर विरूद्ध हैं, तथा दोनों ही समर्थन सापेच हैं। इन्हीं का समर्थन क्रमशः दो वाक्यार्थहेतु के द्वारा किया गया है।

यहाँ शिव के कृत्रिम बहाचारि-वेष के हटाने में त्वरा तथा उस वेप के बनाये रखने की इच्छा रूप दो परस्पर विरुद्ध अर्थों के हेतुरूप में क्रमश गिरिजा के तीच तप की असहिष्णुता तथा उससे बातचीत करने का कुत्हल इन दो अर्थों का विन्यास किया गया है।

कभी कभी परस्पर विरूद्ध दोनों अर्थों के लिए एक ही समर्थक हेतु का उपादान पाया जाता है, जैसे—

समुद्र की पुत्री लक्सी के अधररस का पान करते हुए भगवान् विष्णु की—जी समुद्र मन्यन के क्लेश को निष्फल तथा सफल दोनों समझ रहे हैं—जय हो।

यहाँ ठदमी के अधरपान करने से समुद्रमन्थन क्लेश एक साथ विफल तथा सफल दोनों समझा जा रहा है। अत लदमी का अधररसास्वाद इस प्रस्परिवस्द्र अर्थद्वय का हेतु है। इस पद्य में लदमी के अधररसपान से समुद्रमन्थनश्रम सफल हुआ, किन्तु अमृत से वदकर लदमी के अधररस के होते हुए फिर से अमृत के लिए किया गया अमृतमन्थन श्रम व्यर्थ था, यह भाव व्यक्षित होता है।

यह कान्यिलक्ष नामक अलक्षार है, इसे ही कुछ आलक्षारिक हेतु अलक्षार कहते हैं। इसी प्रसङ्ग में जयदेव के द्वारा अभिमत रलेप गुण पर सकेत कर देना आवश्यक समझा गया है, जहाँ 'अविघटमान अर्थ के घटक (समर्थक) अर्थ का वर्णन पाया जाता है'। कान्यिलक्ष में भी 'अविघटमान अर्थ' के घटक (हेतु) का वर्णन होता है। इस सिद्धान्तपर को उपन्यस्त करने के लिए अप्पयदी जित निम्न पद्य को लेते हैं.—

कोई किन किसी विद्वान् व्यक्ति के निधन पर उसके विरह से एकाकिनी सरस्वती कं दशा का वर्णन करता हुआ, प्रकारान्तर से उस विद्वान् की विद्वत्ता का वर्णन करता है 'हे देवि गोदावरि, कोई कलिंद्र देशवासी विद्वान् किन अनेक देशों के दर्शन में उसके साध् सखी रूप में स्थित सरस्वती को छोड़कर इस तेरे तट के समीप ही मुक्ति,'को प्राप्त हो गया है। इसलिए तुम इस सरस्वती को समुद्र के वीच में योगनिद्रा में सुप्त भगवान् विष्णु इत्यत्र 'ब्रह्मणः प्रापणं कथं गोदावर्या कर्तव्यम् ?' इत्यसंभावनीयार्थोपपादक-स्य 'अर्णवमध्य-'इत्यादितद्विशेषणस्य न्यसन क्रेषाख्यो गुण इति, 'क्रेषोऽविघ-टमानार्थघटकार्थस्य वर्णनम्' इति रलेपलक्षणमिति च जयदेवेनोक्तम् । वस्तु-तस्तु—अत्रापि पदार्थदेतुक काव्यलिङ्गमेव, तद्भेदकाभावात् । ननु साभिप्राय-पदार्थवाक्यार्थविन्यसनरूपात् परिकरात्काव्यलिङ्गस्य कि भेदकम् ? उच्यते,—परिकरे पदार्थवाक्यार्थवलात्प्रतीयमानार्थौ वाच्योपस्कारकतां भजतः । काव्यलिङ्गे तु पदार्थवाक्यार्थवेव हेतुभावं भजतः । ननु यद्यपि 'सुखालोकोच्छेदिनि' इत्यादिपदार्थदेतुककाव्यलिङ्गोदाहरणे 'अप्रेऽप्यनतिमान्' इत्यादिवाक्यार्थदेतुककाव्यलिङ्गोदाहरणे च पदार्थ-वाक्यार्थावेव हेतुभावं भजतस्त्रथापि पद्यनाप्यपुर-स्कृतेन' इति पदार्थदेतुकोदाहरणे 'मिच्चेऽस्ति त्रिलोचनः' इति वाक्यार्थदेतुको-

के नाभिकमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा के पास ले जाओ, नहीं तो यह बेचारी सरस्वती इस पृथ्वी पर अकेटी कैसे रह पायशी ?

यहाँ 'गोदावरी सरस्वती को ब्रह्मा के पास कैसे पहुँचा सकती है' इस असम्भावनीय अर्थ के समर्थन के छिए 'अर्णवमध्य'' '' आदि विशेषण का उपन्यास किया गया है अतः यहाँ जयदेव के द्वारा उक्त रलेष गुण के लक्षण—'जहाँ अविघटमान अर्थ के घटक अर्थ का वर्णन हो, वहाँ रलेप होता है'—के अनुसार यहाँ रलेप नामक गुण है। अप्पय दीचित इसे भी कान्यलिङ्ग का ही स्थल मानते हैं। वे कहते हैं—वस्तुतः यहाँ भी पदार्थ हेतुक कान्यलिङ्ग ही है, क्योंकि यह स्थल कान्यलिङ्ग वाले स्थल से भिन्न है, इसके प्रमाणरूप में हम किसी भेदक (दोनों को अलग अलग करने वाले) तत्त्व का निर्देश नहीं कर सकते।

पूर्वपत्ती पुनः यह जानना चाहता है कि साभिप्राय विशेषणरूप पदार्थ या वाक्यार्थ वाले परिकर अलकार से काष्यिलंग का क्या भेद है ? इसकी उत्तर देते हुए अप्पयदी चित वताते हैं कि परिकर अलकार में सर्वप्रथम पदार्थ या वाक्यार्थ की प्रतीति होती है, न तदनंतर (वाच्य रूप) पदार्थ या वाक्यार्थ से ज्यन्यार्थ की प्रतीति होती है, तथा यह न्यंग्यार्थं सम्पूर्णं (कान्यं ) उक्ति का उपस्कारक वन कर आता है, अर्थात् यहाँ प्रतीयमान ( ब्यंग्य ) अर्थ वाच्यार्थ का सहायक होता है। जय कि काव्यलिंग में पदार्थ-वाक्यार्थ रूप वाच्यार्थ स्वय ही समर्थनीय वाक्य के हेतु यनकर आते हैं। इस प्रकार प्रथम सरणि (परिकर) में वहीँ बीच में व्यग्यार्थ भी पाया जाता है, द्वितीय सरणि (काव्यर्छिंग) में यह नहीं होता। पूर्वपत्ती फिर एक दळीळ पेश करता है कि कई स्थानों पर न्यंग्यार्थ भी वाच्यार्थ का हेतु वन कर आता देखा जाता है, केवल उसका उपस्कारक नहीं। हम सिद्धांत पत्ती के द्वारा दिये गये कान्यर्लिंग के उदाहरणों को ही छे छें। हम देखते हैं कि 'सुखालो-कोच्छेदिनि' वाले पदार्थहेतुक कान्यलिंग के उदाहरण में तथा 'अग्रेऽप्यनतिमान्' वाले वाक्यार्थहेतुक काव्यर्लिंग के उदाहरण में क्रमश (वाच्यरूप) पदार्थ तथा वाक्यार्थ ही हेतु हैं, किंतु 'पशुनाप्यपुरस्कृतेन' वाले पदार्थहेतुक कान्यलिंग तथा 'मचित्तेऽस्ति त्रिलो-🥎 चनः' वाले वाक्यार्घहेतुक कान्यलिंग के उदाहरणों में यह वात नहीं पाई जाती। यहाँ हुन दोनों के द्वारा न्यजित शतीयमान (न्यग्य) अर्थ भी हेत कोटि में प्रविष्ट दिखाई पड़ता है। 'पश्चना' इस पद से बुद्धिहीनता (विवेकरहितता) की न्यजना होती है, 'क्योंकि यह पद उसी पद्य में दमयन्ती के लिए प्रयुक्त 'विदुपी' पद का विपरीतार्थक शब्द है। इसी तरह दाहरणे च प्रतीयमानार्थस्यापि हेतुकोट्यनुप्रवेशो दृश्यते । पशुनेति ह्यविवेकिन्त्वाभिप्रायगर्भम् ; विदुषीत्यस्य प्रतिनिर्देश्यत्वात् । त्रिलोचन इति च कन्द्रपेदाह-कृतीयलोचनत्वाभिप्रायगर्भम् । कन्द्रपेजयोपयोगित्वात्तस्य । सत्यम् ; तथापि । न तयोः परिकर एव किंतु तदुत्थापितं कान्यलिङ्गमिप ॥

प्रतीयमानाविवेकित्वविशिष्टेन पशुनाप्यपुरस्कृतत्वस्यानेकपदार्थस्य, प्रतीय-मानकन्द्रपदाहकभाववृतीयलोचनविशिष्टस्य शिवस्य चित्ते संनिधानस्य च वाक्यार्थस्य वाच्यस्येव हेतुभावात् । न हि तयोर्वाच्ययोर्हेतुभावे ताभ्यां प्रतीय-मानं मध्ये किंचिद्द्वारमस्ति।यथा 'सर्वोश्चचिनिधानस्य' इत्यादिपदार्थपरिकरोदा-हर्गो सर्वाशुचिनिधानस्येत्यादिनाऽनेकपदार्थेन प्रतीयमानं शरीरस्यासंरक्षणी-यत्वम्। तथा च वाक्यार्थपरिकरोदाहर्गोऽपि पर्यायोक्तविधया तत्तद्वाक्यार्थेन

'त्रिलोचन' पद से भी 'कामदेव को भस्म करने वाले शिव के तीसरे नेत्र' की ब्यंजना होती है, क्योंकि वही नेत्र कामदेव को जीतने में उपयोगी हो सकता है। इस प्रकार यहाँ तत्तत कि प्रतीयमान अर्थ भी तत्तत समर्थनीय अर्थ के समर्थक हेतु बने दिखाई पहते हैं। (पर यहाँ तो दोनों स्थानों पर परिकर अलंकार है इसिलए कान्यिलंग के उदाहरण रूप में इन दोनों स्थालों का उपन्यास ठीक नहीं जान पहता।) इस दलील का उत्तर देते हुए सिद्धान्तपची कहता है कि तुम्हारा यह कहना कि यहाँ व्यंग्यार्थ प्रतीति वाच्योपस्कारक है तथा यहाँ परिकर अलंकार है, ठीक है, किंतु इन स्थलों पर केवल परिकर अलंकार ही नहीं है, वस्तुतः यहाँ परिकर अलंकार स्वय गौण बनकर कान्यिलंग की प्रतीति (उपस्थिति) भी कराता है। अतः प्रमुख अलकार कान्यिलंग है। क्योंकि आप का परिकर वाला व्यग्यार्थ तो केवल हेतु ही बना रहता है।

टिप्पणी—तथा चोभयत्र परिकराछंकारसप्वात्कान्यर्छिगोदाहरणस्वमनुपपन्नमिति भावः। ( अलकारचन्द्रिका १० १३९ )

न्यग्यस्य हेतुकोटावेचानुप्रवेशादिति भावः। (वही ए० १३९)

हम देखते हैं कि 'पशुनाप्यपुरस्कृतेन तत्तुलनामिच्छतु चामरेण क' इस उदाहरण में न्यंग्यार्थरूप अविवेदिस्य (ज्ञानहीनता) से युक्त पशु के द्वारा भी अपुरस्कृत (अनाहत) इस अनेक पदार्थ में वाच्यार्थ का हेतुभाव पाया जाता है, इसी तरह व्यग्यार्थरूप काम देवदाहकतृतीयलोचनविशिष्ट शिव के चित्त में रहने रूपी वाक्यार्थ के द्वारा वाच्यार्थ की हेतुता स्वीकार की गई है। इसलिए पदार्थ वाक्यार्थ के दोनों वाच्यार्थों के क्रमश' हेतु बनने में वीच में कोई प्रतीयमान अर्थ नहीं पाया जाता। भाव यह है, आप के द्वारा अमीष्ट व्यग्यार्थ इन स्थलों में स्वयं हेतुभूत पदार्थ या वाक्यार्थ का विशेषण वन गया है, तदनतर व्यग्यार्थ विशिष्ट पदार्थ या वाक्यार्थ के वाद प्रतीत होकर अपने द्वारा वाच्यार्थ प्रतीति कराता अर्थात् स्वयं पदार्थ-वाक्यार्थ के वाद प्रतीत होकर अपने द्वारा वाच्यार्थ प्रतीति कराता अर्थात् स्वयं पदार्थ-वाक्यार्थ विशिष्ट होता तो यहाँ पूर्व पची का मत सम्मान्य हो सकता था, किंतु हम देखते हैं कि पदार्थ-वाक्यार्थ (हेतु) तथा वाच्यार्थ (हेतुमान्) के वीच में कोई प्रतीयमान अर्थ नहीं पाया जाता। अतः यहाँ परिकर का स्थल न होकर काव्यल्या का ही चेत्र है। इस सवध में परिकरालकार के उदाहरणों को लेकर बताया जा रहा है कि वहाँ व्यग्यार्थ सदा पदार्थ या वाक्यार्थ का विशेष्यरूप होकर प्रतीत होता है, इन स्थलों की तरह विशेषण रूप वनकर नहीं आता। परिकरालंकार के दो उदाहरण पीछे

प्रतीयमानं 'नाहं व्यासः' इत्यादि । तस्मात् 'पशुना' इत्यत्र 'त्रिलोचनः' इत्यत्र च प्रतीयमानं वाच्यस्येव पदार्थस्य वाक्यार्थस्य च हेतुभावोपपादकतया काव्यित्वन्न स्वाद्यम् । यथा—'यत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सिलले मग्नं तिदृन्दीवरम्' इत्यन्तेकवाक्यार्थहेतुककाव्यिलङ्गोदाहर् (त्वन्नेत्रसमानकान्ति' इत्यादिकानि इन्दीवर्शिहं सिविशेषणानि तेषां वाक्यार्थानां हेतुभावोपपादकानीति । तत्र वाक्यार्थन् हेतुककाव्यिलङ्गे पदार्थहेतुककाव्यिलङ्गमङ्गमिति न तयोः काव्यिलङ्गोदाहरणत्वे काचिदनुपपत्तिः ॥ १२१ ॥

## ६१ श्रर्थान्तरन्यासालङ्कारः उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात् सामान्यविशेषयोः ।

दिये जा चुके हैं, एक 'सर्वाश्चिनिधानस्य' इत्यादि पद्य है, दूसरा 'न्यास्थं नैकतया स्थितं श्चितिगणं' इत्यादि पद्य । यहाँ प्रथम उदाहरण पदार्थपरिकर का है, द्वितीय वाक्यार्थपरिकर का । 'सर्वाश्चिनिधानस्य' में अनेक पदार्थों के द्वारा 'शरीर असरफणीय है' इस न्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है । इसी तरह 'न्यास्थं नैकतया स्थित श्चितगणं' ( मैने एकतया स्थित वेद को चार वेदों में विभक्त नहीं किया ) इस वाक्यार्थ के द्वारा ( तथा इसी तरह पद्य के अन्य अन्य वाक्यार्थों के द्वारा ) 'में वेदन्यास नहीं हूँ' आदि न्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है । पर 'पश्चना' तथा 'श्रिलोचन' इन पदों से प्रतीत न्यंग्यार्थ तो वाच्यार्थमूत पदार्थ तथा वाक्यार्थ के हेतु वन जाने के कारण कान्यिलंग का ही अंग हो गया है । उदाहरण के लिए 'यस्वक्रेत्रसमानकान्ति सिल्ले मग्नं तदिन्दीवरं' इस्यादि पद्य में अनेकवाक्यार्थहेतुक कान्यिलंग अलंकार पाया जाता है । यहाँ 'यस्वनेत्रसमानकान्ति' आदि पद कमल, चन्द्रमा तथा हंस के विशेषण हैं तथा ये तत्तत् वाक्यार्थ के हेतु वनकर आये हैं । इस प्रकार तत्तत् वाक्यार्थहेतुक कान्यिलंग के वे पदार्थहेतुक कान्यिलंग अंग वन गये हैं । इसी तरह 'पश्चना-प्यपुरस्कृतेन' तथा 'मिचत्तेऽस्ति श्रिलोचनः' इन दोनों उदाहरणों में भी कान्यिलंग मानने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ भी तत्तत् पदार्थहेतुक कान्यिलंग तत्तत् अनेकपदार्थरूप तथा वाक्यार्थरूप हेतु वाले ( अंगी ) कान्यिलंग के अग वन गये हैं ।

टिप्पणी—सर्वाश्चिनिधानस्य कृतप्तस्य विनाशिनः।
शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुर्वते ॥
व्यास्थ नैकतया स्थितं श्रुतिगणं, जन्मी न वाल्मीकतो,
नाभौ नाभवद्च्युतस्य सुमहद्भाष्य न चाभाषिपम्।
चित्रार्थो न बृहत्कथामचकथं, सुत्राम्णि नासं गुरुः,
देंव, त्वद्गुणवृन्दवर्णनमह कर्तुं कथ शक्तुयाम्॥
इन दोनों पर्धो को व्याख्या के लिए देखिये—परिकर अठकार का प्रकरण।

पूरा पद्य निम्न है। इसकी व्याख्या प्रतीप अलकार के प्रकरण में देखिये— यस्त्रक्षेत्रसमानकांति सिळिले मग्ने तदिन्दीवरं,

यत्त्वन्नेत्रसमानकाति सर्वित्रे सम्म तदिन्दीवरं,

मेघेरन्तरितः प्रिये तव सुखच्छायानुकारी शशी। येऽपि खदुमनानुसारिगतयस्ते राजहुसा गताः

> स्वत्सादृश्यविनोदमात्रमि मे दैवेन न चम्यते ॥ ६१ अर्थान्तरन्यास श्रलकार

१२२-१२३--जहाँ विशेष रूप मुस्यार्थ के समर्थन के छिए सामान्य रूप अन्य वाक्यार्थ

# हन्मानिष्धमतरद्दुष्करं किं महात्मनाम् ॥ १२२ ॥ गुणवद्वस्तुसंसर्गाद्याति स्वल्पोऽपि गौरवम् । पुष्पमालानुषङ्गेण सत्रं शिरसि धार्यते ॥ १२३ ॥

सामान्यविशेषयोर्द्वयोरप्युक्तिरर्थान्तरन्यासस्तयोश्चेक प्रस्तुतम्, अन्यदप्रस्तुत भविति । तत्रश्च विशेषे प्रस्तुते तेन सहाप्रस्तुतसामान्यरूपस्य सामान्ये प्रस्तुते तेन सहाप्रस्तुतसामान्यरूपस्य सामान्ये प्रस्तुते तेन सहाप्रस्तुतविशेषरूपस्य वाऽर्थान्तरस्य न्यसनमर्थान्तरन्यास इत्युक्त भविति । तत्राद्यस्य द्वितीयार्थमुदाहरण द्वितीयस्य द्वितीयश्लोकः । नन्वय काव्य- विङ्गान्नातिरिच्यते । तथा हि—उदाहरणद्वयेऽप्यप्रस्तुतयो । सामान्यविशेषयोक्तिः प्रस्तुतयोविंशेषसामान्ययोः कथमुपकरोतीति विवेक्तव्यम् । न हि सर्वथैव प्रस्तुतान

का, अथवा सामान्य रूप मुख्यार्थ के लिए विशेष रूप अन्य वाक्यार्थ का प्रयोग किया जाय, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलकार होता है। प्रथम कोटि के अर्थान्तरन्यास का उदाहरण ' है —हनूमान् समुद्र को लाँच गये, बड़े लोगों के लिए कीन सा कार्य दुष्कर है। दूसरी कोटि का उदाहरण है:—गुणवान् वस्तु के संसर्ग से मामूली वस्तु भी गौरव को प्राप्त करती है, पुष्पमाला के ससर्ग से धागा सिर पर धारण किया जाता है।

यहाँ प्रथम उदाहरण में 'हनूमान् समुद्र को लाँव गये' यह विशेष रूप मुख्यार्थ प्रस्तुत है, इसका समर्थन 'महात्माओं के लिए कौन कार्य कठिन है' इस सामान्यरूप अप्रस्तुत से किया गया है। दूसरे उदाहरण में 'गुणवान् गौरवाको प्राप्त करती है' सामान्य रूप प्रस्तुत है, इसका समर्थन 'पुष्पमाला घारण किया जाता है' इस विशेष रूप अप्रस्तुत से किया गया है। अत यहाँ अर्थान्तरन्यास अलकार है।

सामान्य तथा विशेष दोनों की एक साथ उक्ति अर्थान्तरन्यास कहलाती है, इनमें से एक अर्थ प्रस्तुत होता है, एक अप्रस्तुत । इस प्रकार जहाँ विशेष प्रस्तुत होता है, वहाँ उसके साथ सामान्यरूप अप्रस्तुत अन्य अर्थ का उपन्यास किया जाता है, तथा जहाँ सामान्य प्रस्तुत होता है, वहाँ विशेषरूप अप्रस्तुत अन्य अर्थ का उपन्यास किया जाता है। अतः एक अर्थ के साथ अन्य अर्थ का न्यास होने के कारण यह अरूकार अर्थान्तरन्यास कहलाता है। इसमें विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन प्रथम कारिका के उत्तरार्ध में पाया जाता है, तथा दूसरी कोटि (विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन) के अर्थांतरन्यास का उदाहरण दूसरा छोक है।

इस सबध में पूर्वपत्ती को यह शका हो सकती है कि अर्थान्तरन्यास का काव्यलिंग में ही समावेश किया जाता है। अतः इसे काव्यलिंग से भिन्न अलकार मानना ठीक नहीं। इसी मत को पुष्ट करते हुए पूर्वपत्ती कुछ दलीलें देता है। अर्थान्तरन्यास के उपर्युद्धत उदाहरणद्वय में प्रस्तुत विशेष-सामान्य का अप्रस्तुत सामान्य-विशेषरूप उक्ति से कैसे समर्थन होता है, इसका विवेचन करना आवश्यक होगा। काव्य में प्रस्तुत से असंबद्ध (अनन्वयी) अप्रस्तुत का प्रयोग सर्वथा अनुचित होता है, अतः यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त पर्धों में अप्रस्तुत प्रस्तुत से सबद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का यह सम्बन्ध किस प्रकार का है, इसे देखना जरूरी होगा। इन उदाहरणों में अप्रस्तुत को प्रस्तुत का व्यजक नहीं माना जा सकता, जैसा कि अप्रस्तुतप्रशासा अलकार में देखा जाता है। वहीं अप्रस्तुत का वाच्यरूप में प्रयोग कर उसके द्वारा प्रस्तुत की ब्यजना कराई जाती है, ऐसे स्थलों में

नन्वय्यप्रस्तुताभिधानं युज्यते । न तावद्यस्तुतप्रशंसायामिव प्रस्तुतव्यञ्जकतया, प्रस्तुतयोरि विशेषसामान्ययोः स्वशब्दोपात्तत्वात् । नाप्यनुमानालंकार इव अस्तुतप्रतीतिजनकतया तद्वदिह व्याप्तिपक्षधमैताद्यभावात् । नापि दृष्टान्तालंकार इव उपमानतया,—

'विस्नव्धघातदोष' स्ववधाय खलस्य वीरकोपकरः । वनतरुभङ्गध्वनिरिव हरिनिद्रातस्करः करिणः ॥'

इत्यादिषु सामान्ये विशेषस्थोपमानत्वदर्शनेऽपि विशेषे सामान्यस्य कचिदपि तद्दर्शनात्, उपमानतया तदन्वये सामञ्जस्याप्रतीतेश्च । तस्मात् प्रस्तुतसमर्थ-कतयेवाप्रस्तुतस्योपयोग इहापि वक्तव्यः । ततश्च वाक्यार्थहेतुकं काव्यतिङ्गमे-

भस्तुत स्वशब्दवाच्य नहीं होता। जब कि इन स्थलों में प्रस्तुत रूप विशेष-सामान्य का भी अप्रस्तुत रूप सामान्य विशेष के साथ साथ स्वशब्दोपात्तस्व (वाच्यस्व) पाया जाता है। अत वह स्थाय नहीं रह कर, वाच्य हो गया है। इसिएए इन स्थलों में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार नहीं हो सकता। साथ ही यहाँ अप्रस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत की अनुमिति (प्रतीति) कराने के लिए भी नहीं किया गया है, जैसा कि अनुमान अलंकार में होता है। जिस प्रकार किसी प्रस्पन्न हेनु को देखकर परोन्न साध्य की अनुमिति होती है, जैसे पुएँ को देखकर पर्वत में अप्रि की प्रतीति, ठीक वैसे ही काव्य में भी अप्रस्तुत रूप हेनु के द्वारा प्रस्तुतरूप साध्य की अनुमिति होती है। किंतु काव्यानुमिति (अनुमान अलंकार) में भी अनुमानप्रमाण की सरणि के उपादानों का होना अत्यावरयक है। जिस प्रकार घुएँ को देख कर अग्न का मान तभी हो सकता है, जब अनुमाता को परामर्श ज्ञान हो, तथा घुएँ और अग्न का व्यापिसवंघ (यत्र यत्र पूमस्तत्र तत्र विह्न ) तथा पच्चमंता (बिह्नव्याप्यधूमवानयं पर्वतः) आदि का ज्ञान हो, ठीक इसी तरह अनुमान अलकार में भी क्याप्ति तथा पच्चमंतादि का होना जरूरी है। अप्रस्तुत में इनकी सत्ता होने पर ही उसे प्रस्तुत का हेतु तथा प्रस्तुत को उसका साध्य माना जा सकता है। यहाँ यह बात नहीं पाई जाती। साथ ही पेसे स्थलों में दशन साध्य माना जा सकता है। यहाँ यह बात नहीं पाई जाती। साथ ही पेसे स्थलों में दशनत अलंकार भी नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए इम निम्न पथ ले लें

'वीर मनुष्यों को कृपित कर देने वाला, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया विश्वासघात रूपी दोप स्वय उसी का नाश करने में समर्थ होता है। जैसे, शेर को नींद से जगाने वाली (शेर की नींद को चुराने वाली), हाथी के द्वारा तोड़े गये चनपादप की आवाज खुद हाथी का ही नाश करती है।'

यहाँ प्रथमार्ध में सामान्य उक्ति है, द्वितीयार्ध में विशेष उक्ति। यहाँ सामान्य (प्रस्तुत ) विशेष (अप्रस्तुत ) का उपमान है, किन्तु अप्रस्तुत स्वयं प्रस्तुत का उपमान होता हो, ऐसा स्थल देखने में नहीं आता—यदि ऐसा स्थल हो तो यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार माना जा सकता है। हम देखते हैं कि दृष्टान्त में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में विग्वप्रति-विग्वमाव पाया जाता है, वहाँ दोनों अर्थ विशेष होते हैं तथा अप्रस्तुत प्रस्तुत का उपमान होता है—क्योंकि विशेष कहीं सामान्य का उपमान वने ऐसा कहीं नहीं देखा जाता, साथ ही उक्त स्थलों में ह्वादि के अभाव के कारण उपमान के रूप में उसके अन्वय की प्रतीति नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ भी अप्रस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत के समर्थन के लिए माना जाना चाहिए। ऐसा मानने पर यहाँ भी वाक्यार्थहेतुक काव्यलिङ्ग अलङ्कार होगा, अन्य दूसरे अलङ्कार के मानने की जरूरत नहीं है।

वात्रापि स्यान्न त्वलङ्कारान्तरस्यावकाश इति चेत्-अत्र केचित् ,-समर्थनसापेक्ष स्यार्थस्य समर्थने काञ्यलिङ्ग निरपेक्षस्यापि प्रतीतिवैभवात्समर्थनेऽर्थान्तर न्यासः । न हि 'यत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति' इत्यादिकाञ्यलिङ्गोदाहर्रोणिवव,---

अथोपगृढे शरदा शशाङ्के प्रावृब्ययो शान्ततिब्रित्कटाक्षा । कासां स सौभाग्यगुणोऽङ्गनानां नष्टः परिभ्रष्टपयोधराणाम् ॥' 'दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवा भीतिमवान्धकारम् । स्रुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वसुचैःशिरसामतीव ॥' ( कुमार॰ १।१२ )

इत्याद्यर्थोन्तरन्यासोदाहरगोषु प्रस्तुतस्य समर्थनापेक्षत्वमस्तीति । वस्तुतस्तु प्रायोवादोऽयम् । अर्थान्तरन्यासेऽपि हि विशेषस्य सामान्येन समर्थनानपेक्ष

इस पूर्वपत्त का कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देकर सिद्धान्त की स्थापना करते हैं जहाँ किसी प्रस्तुत के समर्थन करने की अपेचा हो, तथा किसी वाक्य के द्वारा उसक समर्थन किया जाय, वहाँ अप्रस्तुत वाक्य प्रस्तुत वाक्य का समर्थक होता है तथा सापेच समर्थन होने के कारण वहाँ वाक्यार्थहेतुक काव्यिक होता है। जहाँ निरपेच प्रस्तुत क अप्रस्तुत उक्ति के द्वारा इसलिए समर्थन किया जाय कि किव अर्थ-प्रतीति को और अधिव हद करना चाहे, (वहाँ काव्यिलक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि काव्यिलक्ष सदा सापेच समर्थन होगा) वहाँ अर्थान्तरन्यास अलकार होता है। 'यत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति' आदि उवाहरण में समर्थनापेचा पाई जाती है, किन्तु अर्थान्तरन्यास के निम्न उदाहरणों में प्रस्तुत में समर्थनापेचा नहीं पाई जाती।

'जब शरत ( नायिका ) ने चन्द्रमा ( नायक ) का आछिङ्गन किया, तो वर्षा ( जरती नायिका ), जिसके विजली के कटाच अब शान्त हो चुके थे, छीट गई। गिरे हुए स्तन वाली ( ल्लस मेघों वाली ) किन अङ्गनाओं का सौमाग्य नष्ट नहीं हो जाता ?

यहाँ प्रथम वाक्य विशेषरूप प्रस्तुत है, जिसका समर्थन सामान्यरूप अप्रस्तुत उत्ति के द्वारा किया गया है। इस पद्य में प्रथमार्थ की उक्ति स्वत पूर्ण है, उसके समर्थन की अपेत्ता नहीं, किन्तु किव ने स्वतः पूर्ण (निरपेत्त समर्थन) उक्ति की पुष्टि (प्रतीतिवैभव) के छिए पुनः उत्तरार्ध की उक्ति उपन्यस्त की है।

'जो हिमालय मानो सूर्यं से डर कर गुफाओं में छिपे अन्धकार की रचा करता है। जब बड़े छोगों की शरण में छोटा न्यक्ति भी जाता है, तो वे उसके साथ अत्यधिक ममता दिखाते हैं।'

यहाँ भी विशेषरूप प्रस्तुत उक्ति (पूर्वार्ष) का समर्थन सामान्यरूप अप्रस्तुत उक्ति (उत्तरार्ष) के द्वारा किया गया है।

अप्पयदीषित को यह मत पसन्द नहीं है, वे इस मत को प्रचित मत होते हुए भी दुष्ट मानते हैं। क्योंकि कई ऐसे स्थल देखे जाते हैं, जहाँ अर्थान्तरन्यास में भी सापेचसमर्थन पाया जाता है। वे कहते हैं कि यद्यपि अर्थान्तरन्यास में विशेषरूप प्रस्तुत के लिए सामान्यरूप अपस्तुत उक्ति के समर्थन की अपेचा नहीं होती, तथापि जहाँ कि ने सामान्यरूप प्रस्तुत का प्रयोग किया हो, वहाँ उसके समर्थन के लिए विशेषरूप अपस्तुत उक्ति की अपेचा होती ही है। क्योंकि यह न्याय है कि किसी भी सामान्य का वर्णन निविंशेष (विशेपरहित) रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कई स्थल हैं. त्वेऽपि सामान्य विशेषेण समर्थनमपेक्षत एव 'निविशेषं न सामान्यम्' इति न्यायेन 'बहूनामप्यसाराणां सयोगः कार्यसाधकः' इत्यादिसामान्यस्य 'तृणेरा-रभ्यते रज्जुस्तया नागोऽपि बध्यते' इत्यादि सम्प्रतिपन्नविशेषावतरण विना बुद्धौ प्रतिष्ठितत्वासम्भवात् ॥

न च तत्र सामान्यस्य 'कासां न सौभाग्यगुणोऽङ्गनानाम्'इत्यादिविशेष-समर्थनार्थं सामान्यस्येवं लोकसम्प्रतिपन्नतया विशेषावतरण विनेव बुद्धौ प्रतिष्ठि-तत्वं सम्भवतीति श्लोके तन्न्यसनं नापेक्षितमस्तीति वाच्यम् ; सामान्यस्य सर्वत्र लोकसम्प्रतिपन्नत्वनियमाभावात् । न हि 'यो यो धूमवान् स सोऽग्निमान्'इति व्याप्तिरूपसामान्यस्य लोकसम्प्रतिपन्नतया 'यथा महानसः' इति तद्विशेषरूप-दृष्टान्तानुपादानसम्भवमात्रेणाप्रसिद्धव्याप्तिरूपसामान्योपन्यासेऽपि तद्विशेषरूप-दृष्टान्तोपन्यासनैरपेद्यं सम्भवति । न चैवं सामान्येन विशेषसमर्थनश्यलेऽपि कचित्तस्य सामान्यस्य लोकप्रसिद्धत्वाभावेन तस्य बुद्धावारोहाय पुनिवशेषान्त-

जहाँ सामान्य की प्रतीति श्रोतृबुद्धि में तभी हो पाती है, जब किसी सम्बद्ध विशेष उक्ति का प्रयोग न किया गया हो। उदाहरण के लिए 'अनेकों निर्वल व्यक्तियों का सगठन भी कार्य में सफल होता है' इस सामान्य उक्ति की प्रतीति बुद्धि में तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो पाती, जब तक कि 'रस्सी तिनकों के समृह से बनाई जाती है, पर उससे हाथी भी बाँध लिया जाता है' इस समबद्ध विशेष उक्ति का विन्यास नहीं किया जाता।

अप्पयदीक्षित पुन. पूर्वपची की दछीलें देकर उसका खण्डन करते हैं। 'कासा न सीमाग्यगुर्णोऽगनानां' इस उक्ति में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है, क्योंकि सामान्य लोकप्रसिद्ध होता है, इसी तरह जहाँ समर्थनीयवाक्य सामान्यरूप हो, वहाँ यह विशेष उक्ति के उपन्यास के बिना भी बुद्धि में प्रतीति हो जायगा. इसिंछए सामान्य उक्ति के छिए विशेष उक्ति के द्वारा समर्थन सर्वथा अपेन्नित नहीं , है-यह पूर्वपत्ती की दछीछ ठीक नहीं जान पदती। क्योंकि सामान्य सदा ही छोकप्रसिद्ध ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। न्याय की अनुमानप्रणाली में हम देखते हैं कि जहाँ पुएँ को देखकर पर्वत में अप्ति का अनुमान किया जाता है, वहाँ 'जहाँ जहाँ पुआँ है (जो जो धूमवान है), वहाँ वहाँ आग होती है (वह वह अग्निमान् होता है )' यह ज्याप्तिरूप सामान्य छोकप्रसिद्ध है, किंतु इसके लिए भी विशेष रूप दृष्टान्त 'जैसे रसोईघर' ( यथा महानस ) इसकी अपेचा होती ही है। इस विशेष रूप दृष्टान्त के प्रयोग के विना उसकी प्रतीति नहीं हो पाती । सामान्य उक्ति को ठीक उसी तरह निरपेन नहीं माना जा सकता, जैसे किसी अप्रसिद्ध च्याप्तिरूप सामान्य के उपादान के छिए (अनुमिति के लिए) उसके दृष्टान्त रूप विशेष का उपन्यास अपेशित होता है। जैसे च्याप्तिसवंध को पुष्ट करने के लिए दृष्टान्त रूप सपन्त (या व्यतिरेक च्याप्ति में दृष्टान्त रूप विपन्त ) की निरपेना नहीं होती, वैसे ही अर्थान्तरन्यास में भी सामान्य उक्ति के ा छिए विशेष उक्ति अपेचित होती है, उसमें नैरपेच्य ( अपेचारहितता ) सभव नहीं। ( पूर्व पत्ती को फिर एक शंका होती है, उसका संकेत कर खण्डन किया जाता है।) यदि ऐसा है, तो फिर जिन स्थलों में किव ने विशेष उक्ति के समर्थन के लिए सामान्य उक्ति का प्रयोग किया है, वहाँ भी पुनः सामान्य के समर्थन के लिए अन्य विशेष उक्ति का उपन्यास भपेचित होगा, क्योंकि कई स्थलों पर सामान्य लोक प्रसिद्ध न होने के कारण श्रोतृबुद्धिस्य

रस्य न्यासप्रसङ्ग इति वाच्यम्, इष्टापत्तेः । अत्रैव विषये विकस्त्ररालङ्कारस्या पदमेव दर्शयिष्यमाणत्वात् । किंच काव्यलिङ्गेऽपि न सर्वत्र समर्थनसापेक्षतः नियमः । 'चिक्ठरप्रकरा जयन्ति ते' इत्यत्र तद्भावादुपमानवस्तुषु वर्णनीयसाम्य भावेन निन्दायाः कविकुलक्षुरणत्वेनात्र समर्थनापेक्षाविरहात् । न हि 'तदास् दास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्वणशर्वरीश्वरः' इत्यादिषु समर्थनं दृश्यते

'न विपेण न शस्त्रेण नाग्निना न च मृत्युना । अप्रतीकारपारुष्याः स्त्रीभिरेव स्त्रियः कृताः ॥'

इत्यादिकाव्यलिङ्गविपयेषु समर्थनापेक्षाविरहेऽप्यश्तीकारपारुष्या इत्यादिः

नहीं हो पाता। पूर्वपत्ती की यह दलील ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर इप्टापित हो तथा अर्थान्तरन्यास अलंकार का विषय ही न रहेगा। इस स्थल पर विकस्वर अलक होगा, जिसका वर्णन हम इसके ठीक आगे करेंगे। साथ ही पूर्वपत्ती का यह कहना कि क्यालिंग में सदा समर्थन सापेत्रत्व पाया जाता है, ठीक नहीं है, क्योंकि ऐमा के नियम नहीं है। कई ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ काम्यिलंग में भी समर्थन की अपेत्रा ना पाई जाती। उदाहरण के लिए 'चिक्टरप्रकरा जयन्ति ते' इस उक्ति में समर्थनापेत्रत्व न है, क्योंकि यहाँ उपमानवस्तु (चमरीपुच्ल्रभार) में वर्णनीय उपमेय (दमयन्तीचिक्रभार) के साम्य का अभाव होने के कारण उनकी निंदा व्यक्त होती है, तथा यह उपमा कविक्रल प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ इसके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठी इसी तरह 'वदास्यदास्येपि गतोऽधिकारितां न शारद पावण्यक्तिंश्वरः' (शरद श्रृ तु पूर्णिमा का चन्द्रमा' उस राजा नलके मुख की दासता करने के भी योग्य नहीं है) इ उक्ति में भी कोई समर्थन नहीं दिखाई देता।

टिप्पणी—पूरा पद्य निम्न है, इसकी न्याख्या कान्यलिंग अलकार के प्रकरण में देखें। चिकुरप्रकरा जयन्ति ते विदुषी मूर्धनि सा विभर्ति यान्। पशुनाप्यपुरस्कृतेन तत्तुलनामिन्छतु चामरेण क'॥ (नैषध, दितीयसर्ग)

पूरा पद्य यों है -

अधारि पद्मेषु तद्विणा घृणा क तच्छ्यच्छायळवोऽपि पञ्चवे ।

तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारिता न शारद' पार्वणशर्वरीश्वर ॥ ( नैषध, प्रथम सर्ग ' इतना ही नहीं, कार्व्यालग में ऐसे भी स्थल देखे जाते हैं, जहाँ समर्थन की आवश्यका न होते हुए भी कवि समर्थन कर देता है। जैसे निम्न कार्व्यालग के उदाहरण में समर्थन पेक्षा नहीं है, फिर भी 'अप्रतीकारपारुष्या ' इस पद के द्वारा समर्थन कर दिया गया है।

'ब्रह्मा ने स्त्रियों को न तो विष से वनाया है, न शस्त्र से ही, न अग्नि से निर्मित किर है, न मृत्यु से ही, क्योंकि इनकी कठोरता का कोई इलान हो भी सकता है। पर स्त्रिः की परुपता का कोई इलाज नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मा ने स्त्रियों की रचना स्त्रियों से ही की है। (स्त्रियों विप, शस्त्र, अग्नि तथा मृत्यु से भी अधिक कठोर तथा भयकर हैं।)'

यहाँ स्नियाँ विपादि के द्वारा निर्मित नहीं हुई हैं, इस उक्ति के समर्थन की कोई अपेसार्र नहीं जान पहती, क्योंकि यह तो स्वत प्रसिद्ध वस्तु है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूर्वपत्ती के द्वारा किया गया यह विभाजन कि जहाँ समर्थन सापेचत्व हो वहाँ कान्यिंग होता है, तथा जहाँ निरपेचसमर्थन हो वहाँ अर्थांतर- समर्थनदर्शनाच । न हि तत्र स्त्रीणां विषादिनिर्मितत्वाभावप्रतिपादनं समर्थनसा-पेक्षं प्रसिद्धत्वात् । तस्मादुभयतो व्यभिचारात् समर्थनापेक्षसमर्थने काव्यलिङ्गं, तन्निरपेक्षसमर्थनेऽर्थान्तरन्यास इति न विभागः, किन्तु सामर्थ्यसमर्थकयोः सामान्यविशेषसम्बन्धेऽर्थान्तरन्यासः । तदितरसम्बन्धे काव्यलिङ्गमित्येव व्यव-स्थाऽवधारणीया । प्रपञ्चश्चित्रमीमांसायां द्रष्टव्यः ।

्र एवमप्रकृतेन प्रकृतसमर्थनसुदाहृतम् । प्रकृतेनाप्रकृतसमर्थनं यथा ( क्वमार॰ ५।३६ )—

यदुच्यते पार्वति । पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः। तथा हि ते शीलमुद्रारदर्शने । तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्॥

यथा वा---

दान ददत्यिप जलैः सहसाधिक्रढे को विद्यमानगतिरासितुमुत्सहेत १।

न्यास होता है, ठीक नहीं, क्योंकि इस पूर्वपचट्टत नियम का व्यभिचार ऊपर वताया जा चुका है। (कई काव्यक्ति के स्थलों में भी समर्थनापेच्च नहीं होता तथा निरपेच्च समर्थन पाया जाता है, और कई अर्थान्तरन्यास के स्थलों में भी समर्थनापेच्च अभीष्ट है)। इसिलिए काव्यक्ति तथा अर्थान्तरन्यास के मेद का आधार यह है कि जहाँ समर्थनीय वाक्य तथा समर्थक वाक्य में परस्पर सामान्यिवशेष सबध हो, वहाँ अर्थान्तरन्यास होता है। इसि मिन्न प्रकार के सबंध होने पर काव्यक्तिंग अलकार का विषय होता है। इस विषय का विशव विवेचन चित्रमीमांसा में देखा जाना चाहिए।

अर्थान्तरन्यास में दो वाक्य होते हैं—एक सामर्थ्य वाक्य दूसरा समर्थक वाक्य । इसमें प्रथम वाक्य या तो विशेष होता है या सामान्य, इसी तरह दूसरा वाक्य मी उससे संबद्ध या तो सामान्य होता है या विशेष । यह सामर्थ्य वाक्य भी या तो प्रकृत ( वर्णनीय ) होता है या अप्रकृत । उपर के कारिकार्षद्वय में अप्रकृत सामान्य-विशेष के द्वारा क्रमशः प्रकृत विशेष-सामान्य का समर्थन किया गया है । अब यहाँ प्रकृत रूप समर्थक वाक्य के द्वारा अप्रकृत रूप सामर्थ्यवाक्य के समर्थन के उदाहरण दिये जा रहे हैं, जैसे—

हुमारसम्भव के पचमसर्ग में ब्रह्मचारी के वेप में आये शिव पार्वती से कह रहे हैं —
'हे पार्वति, सौंदर्य हुप्टाचरण के लिए नहीं होता' (रूपवान् च्यक्ति हुप्टाचरण नहीं करते )
यह उक्ति सर्वथा सत्य है। हे उदारदर्शन वाली पार्वति, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र है कि
वह तपस्वियों के लिए भी आदर्श हो गया है।'

यहाँ प्रथम उक्ति सामर्थ्यवाक्य है, जिसमें सामान्य रूप अप्रकृत का विन्यास हुआ है। इसके समर्थन के लिए दूसरे (समर्थक) वाक्य में किव ने विशेष रूप (पार्वतीसवद्ध) अकृत का उपादान किया है।

प्रकृत के द्वारा अप्रकृत के समर्थन का अन्य उदाहरण निज्न है।

माघ के शिशुपालवध के पंचम सर्ग में रैवतक पर्वत पर ढाले गये सेना के पढ़ाव का वर्णन है। कोई हाथी नदी में मजन कर रहा है। जय वह पानी में धुसता है, तो उसके कपोल पर मदपान करते मोंरे उड़कर दूर भग जाते हैं। इसी वस्तु का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है:—

## यद्दन्तिनः कटकटाहतटान्मिमङ्को-मञ्जूक्ष्रद्रपाति परितः पटलेरलीनाम् ॥ १२२–१२३ ॥ ६२ विकस्वरालङ्कारः

यस्मिन्विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्त्ररः । स न जिग्ये महान्तो हि दुर्धेषीः सागरा इव ॥ १२४ ॥

यत्र कस्यचिद्विशेषस्य समर्थनार्थं सामान्यं विन्यस्य तत्प्रसिद्धावप्यपिर-तुष्यता कविना तत्समर्थनाय पुनर्विशेषान्तरमुपमानरीत्यार्थान्तरन्यासविधया वा विन्यस्यते तत्र विकस्वरालङ्कार । उत्तरार्धं यथाकथचिद्धदाहरणम् ।

इद तु व्यक्तमुदाहरणम् ( क्रमार॰ १।३ )— अनन्तरत्नप्रमवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् ।

'वताइये तो सही, ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो दान को देने वाले ( मदजल से युक्त ) व्यक्ति के मूर्खों-जड़ों ( जल ) से युक्त होने पर भी उसका आश्रय न छोड़े ( उसके साथ ही रहना पसद करे ) ? क्योंकि नदी के पानी में हुवकी लगाने की इच्छा वाले हाथी के गण्डस्थल रूपी कटाह से भौरों का झुण्ड एक दम उड़ गया।'

यहाँ भी सामर्थ्य वाक्य में सामान्य अप्रकृत रूप उक्ति पाई जाती है, उसका समर्थन समर्थक वाक्य की विशेष प्रकृतरूप उक्ति के द्वारा किया गया है।

## ६२ विकस्वर श्रलङ्कार

१२४—जहाँ विशेष की पुष्टि सामान्य से की जाय और उसकी दृदता के छिए तीसरे वाक्य में फिर से किसी विशेष का उपादान हो, वहाँ विकस्वर अलङ्कार होता है। जैसे, उस राजा को कोई न जीत सका, महान् व्यक्ति दुष्प्रधर्ष (अजेय) होते हैं, जैसे समुद्र अजेय हैं।

यहाँ 'वह राजा अजेय है' यह विशेष उक्ति है, इसकी पुष्टि 'महान् न्यक्ति अजेय होते हैं' इस सामान्य उक्ति के द्वारा की गई है। इसे पुनः पुष्ट करने के लिए 'जैसे समुद्र अजेय है' इस विशेष का पुनः उपादान किया गया है, अत यहाँ विकस्वर अलङ्कार है।

जिस कान्य में किसी विशेष उक्ति के समर्थन के लिए कवि सामान्य उक्ति का प्रयोग करता है, तथा उस समर्थन के सिद्ध हो जाने पर भी पूर्णत सन्तुष्ट नहीं हो पाता और उस विशेष उक्ति का समर्थन करने के लिए किर भी किसी अन्य विशेष उक्ति का प्रयोग उपमान रूप में या अर्थान्तरन्यास के रूप में करता है, वहाँ विकस्वर अल्ङ्कार होता है। (यदि प्रथम प्रणाली का आश्रय लिया जायगा तो विकस्वर में प्रथमार्घ में अर्थान्तरन्यास होगा, उत्तरार्घ में उपमा, जैसे 'स न जिग्ये ' सागरा इव' वाले उदाहरण में। यदि द्वितीय प्रणाली का आश्रय लिया जायगा तो विकस्वर में दोनों जगह अर्थान्तरन्यास होगा, एक में विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन, दूसरे में सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन, जैसे उदाहियमाण 'मालिन्य' विप्रलम्मी' वाले पद्य में।) कारिका ' के उत्तरार्घ में दिया गया उदाहरण जैसे तैसे विकस्वर का उदाहरण है। इसका स्पष्ट उदाहरण निम्न है।

क्रमारसम्भव के प्रथम सर्ग से हिमालय का वर्णन है। हिमालय में अनेक रत्न की

एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरगोष्टिववाङ्कः ॥ इदमुपमानरीत्या विशेषान्तरस्य न्यसने उदाहरणम् । अर्थोन्तरन्यासविषया यथा—

कर्णोरुन्तुद्मन्तरेण रिणतं गाहस्व काक ! स्वयं माकन्दं मकरन्दशालिनिमह त्वां मन्महे कोकिलम् । घन्यानि स्थलवेभवेन कितिचिद्धस्त्नि कस्त्र्रिकां नेपालिक्षतिपालभालपतिते पक्के न शक्केत कः ? ॥

यथा वा---

3

मालिन्यमञ्जराशिनोमधुलिट्कलङ्कौ धत्तो मुखे तु तव दक्तिलकाखनाभाम्। दोषावितः कचन मेलनतो गुणत्वं वकुर्गुणौ हि वचसि भ्रमविप्रलम्भौ॥ १२४॥

उत्पत्तिभूमि होने के कारण, उसमें वर्ष का होना भी उसके सौभाग्य का हास न कर पाया। अनेकों गुणों के होने पर एक दोप उनके समृह में वैसे ही छिप जाता है, जैसे चन्द्रमा की किरणों में कलक्क ।

यहाँ 'वर्फ अनेकों रत्नों की खान हिमालय का कुछ भी नहीं विगाद पाया' यह विशेष उक्ति है। इसका समर्थन 'अनेकों गुणों के समूह में एक दोष छिप जाता है' इस सामान्य उक्ति के द्वारा किया गया है। इसका समर्थन पुनः उपमानवाक्य 'जैसे चन्द्रमा की किरणों में कल्क्क' इस विशेष उक्ति के द्वारा किया जा रहा है। अतः यहाँ विकस्वर अल्ङ्कार है।

यह उदाहरण अन्यविशेष के उपमान प्रणाली के किये गये प्रयोग का है। अर्थान्तर-न्यास वाली प्रणाली के निम्न दो उदाहरण हैं:—

कोई कि कौए को सम्बोधित करके कह रहा है। हे कौए, कानों के कर्कश लगने वाले स्वर को छोड़कर तुम पराग से धुरभित आम के पेढ़ का सेवन करो, लोग तुम्हें वहाँ कोयल समझने लगेंगे। किसी विशेष स्थान की महिमा के कारण कई वस्तुएँ धन्य हो ज़ाती हैं। नेपाल के राजा के ललाट पर लगे हुए कीचड़ (पक्क) को कौन व्यक्ति कस्तूरिका न समझेंगा?

यहाँ 'कीए का भाम के पेड़ पर जाकर कोयल समझा जाना' यह विशेष उक्ति है। इसका समर्थन 'स्थानमहिमा से वस्तुएँ भी महिमाशाली हो जाती हैं' इस सामान्य के द्वारा हुआ है। इसमें अर्थान्तरन्यास है। सामान्य का पुनः अर्थान्तरन्यासविधि से 'नेपा-लराज के भाल पर पद्ध भी कस्तुरिका समझा जाता है' इस विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है। अतः यहाँ विकस्वर अलङ्कार है। अथवा जैसे—

है सुन्दरी, कमल तथा चन्द्रमा में भीरा तथा कल्क्स मिलनता को धारण करते हैं, और तुम्हारे मुख में नेत्र तथा तिलकाक्षन उनकी शोभा को धारण करते हैं। कभी कभी दो दोष मिलकर गुण भी वन जाते हैं। वक्ता की वाक्शिक में अम तथा विप्रलम्भ कभी कभी गुण माने जाते हैं। (भाव यह है वक्ता कभी कभी पूर्वपत्ती को प्रास्त करने के लिये अम तथा विप्रलम्भ का प्रयोग करता है, जैसे कोई नैयायिक छल से घटवत् स्थान

# ६३ प्रौढोत्त्यलङ्कारः प्रौढोक्तिरुत्कपिहतौ तद्धेतुत्वप्रकल्पनम् । कचाः किलन्दजातीरतमारुस्तोममेचकाः ॥ १२५ ॥

में पहले घटाभाव का निर्णय कर तदनन्तर 'घट है' इस प्रमा की सिद्धि करता है, इस प्रकार वहाँ अम तथा प्रतारणा ( विप्रलम्भ ) गुण वन जाते हैं । )

इसमें प्रथम वाक्य में नायिका के मुख की शोभा काले नेत्र तथा तिलकाक्षन के कारण खढ़ ही रही है, यह विशेष उक्ति है। इसके समर्थन के लिये 'क्सी दो दोप मिलकर गुण बन जाते हैं' इस सामान्य का प्रयोग किया गया है। इस सामान्य के समर्थन के लिए पुनः अर्थोन्तरन्याससरणि से 'वक्ता के वचन में अम तथा विप्रलम्भ कभी कभी गुण हो

जाते हैं' इस विशेष का उपादान हुआ है। अत यहाँ भी विकस्वर अलङ्कार है।

टिप्पणी—पण्डितराज जगन्नाथ विकस्वर अलङ्कार को अलग से अलङ्कार मानने के पक्ष में नहीं हैं। उनके मत में विकस्वर में किन्हीं दो अलङ्कारों की—अर्थान्तरन्यास तथा उपमा की अथवा दो अर्थान्तरन्यासों की सस्रष्टि होतो है। सस्रष्टि को अलग से अलङ्कार का नाम देना उचित नहीं जान पडता। कई स्थानों पर उपमादि अनेक अलकारों में परस्पर अनुग्राह्म-अनुग्राह्क-माव पाया जाता है, फिर तो वहीं भी नवीन अलकार का नामकरण करना पडेगा। उदाहरण के लिए विस्य राम धनश्याम ननृतु शिखिनो वने' में उपमा से पुष्ट आन्ति अलकार को कोई नया नाम देना होगा।

कुवल्यानन्दकारस्तु—'यिसम् विशेषसामान्यविशेषा स विकस्वरः' 'अनन्तरत्नप्रभ वस्य' इत्यादि । 'कर्णारुन्तुन्द' 'कः। 'पूर्वभुपमारीत्या इह त्वर्थान्तरन्यासरीत्या विक स्वरालङ्कार ' इत्याह । तदिष तुन्छम् । ''प्वं चार्थान्तरन्यासस्य तस्य चार्थान्तर न्यासप्रभेदयोश्च ससृष्ट्येवोदाहरणानां त्वदुक्ताना गतार्थत्वे नवीनालकारस्वीकारानीचि त्यात् । अन्यथोपमादिप्रभेदानामनुप्राह्मानुप्राहकतया सनिवेशितेऽप्यलङ्कारान्तरकपना पत्ते । 'वीषय रामं घनरयाम ननृतुः शिखिनो वने' इत्यत्राप्युपमापोषितायां आन्तावलङ्का रान्तरमसङ्गान्च । (रसगङ्गाधर १०६३९-४०)

## ६३ प्रौढोिक श्रलद्वार

१२५—जहाँ किसी कार्य के अतिशय को न करने वाले पदार्थ को उसका कारण मान लिया जाय, वहाँ प्रौढोक्ति अलङ्कार होता है, जैसे उस नायिका के वाल काळिन्दी (यसुना) के तीर पर उत्पन्न तमाल वृचों के समृह के सदश नीले हैं।

टिप्पणी—प्रीढोक्ति अलकार को सम्मट तथा रुय्यक ने नहीं माना है। चन्द्रालोककार जयदेव ने इसे अतिशयोक्ति के वाद वर्णित किया है। उनके मत से किसी कार्य के अयोग्य पदार्थ के उस कार्य के योग्य वर्णित करना प्रीढोक्ति है —

> प्रौढोक्तिस्तदशक्तस्य तच्छक्तत्वावकरूपनम् । कलिन्दजातीररुहाः श्यामला सरलहुमाः॥ (चन्द्रालोक ५०४७)

मन्याचलञ्जमणवेगवशवदा ये दुग्धाम्बुधेरुद्वतन्नणवः सुधाया । तैरेकतामुपगतेर्विविधोपधीभिर्धाता ससर्जं तव देव दयादगन्तान्॥ कार्यातिशयाहेतौ तद्धेतुत्वप्रकल्पनं प्रौढोक्तिः। यथा तमालगतनैल्यातिशया-गौ यमुनातटरोहरो तद्धेतुत्वप्रकल्पनम्।

प्रथा वा-

कल्पतरुकामदोग्ध्रीचिन्तामणिधनदशङ्खानाम् । रचितो रजोभरपयस्तेजःश्वासान्तरान्बरेरेवः ॥

अत्र कल्पवृक्षाद्येकैकवितरणातिशायिवर्णनीयराजवितरणातिशयाद्देतौ कल्प-तपरागादिरूपपञ्चभूतनिर्मितत्वेन तद्धेतुत्वप्रकल्पनं प्रौढोक्तिः ॥१२४॥

## ६४ सम्भावनालङ्कारः

सम्भावना यदीत्थं स्यादित्यूहोऽन्यस्य सिद्धये । यदि शेषो भवेद्वक्ता कथिताः स्युर्गुणास्तव ॥ १२६ ॥

यहाँ समुद्रमन्थन के समय दुग्धसमुद्र से उठे अमृत के अणुओं को नाना प्रकार की औष-गों से जोडकर ब्रह्मा ने मगवान् की दयाष्ट्रष्टि की स्टिष्ट की है, इस उक्ति में प्रौढोक्ति अलकार गा जाता है।

जहाँ किसी कार्यातिषाय के अहेतुभूत पदार्थ में उसकी हेतुता किएत की जाय वहाँ होक्ति होती है। जैसे उपर के उदाहरण में तमाठों की नीलता का कारण किल्द्जा र पर होना नहीं है, किन्तु किव ने उस नीलता का कारण किल्द्जा के तीर पर उगना हेपत किया है, अतः यहाँ प्रौदोक्ति है।

सथवा जैसे-

किसी राजा की दानशीलता का वर्णन है।

यह राजा करपष्ट्रच, कामधेतु, चिन्तामणि, कुवेर तथा शख के क्रमशः परागसमूह, उ, तेल, श्वास तथा काम्यन्तर आकाश के द्वारा चनाया गया है।

यहाँ किव इस वात की व्यक्षना कराना चाहता है कि राजा कल्पवृत्त आदि एक दानशील पदार्थ से भी अधिक दानशील है, इस दानशीलता के अतिशय के कारण में, किव ने—करूपवृत्तपराग आदि पाँच पदार्थों को मिलाकर राजा की रचना की है, कह कर उन पाँचों पदार्थों के सिमश्रण में उस दानशीलतातिशय का हेतु कल्पित ग है। अत यहाँ मौढोक्ति अलङ्कार है।

## ६४. सम्भावना श्रलद्वार

१२६—जहाँ किसी कार्य की सिद्धि के लिए 'यदि ऐसा हो तो यह हो सकता है' इस र की करपना की जाय, वहाँ सम्भावना अलङ्कार होता है। जैसे, यदि स्वय शेप गुणों का वने तो आपके गुण कहे जा सकते हैं।

टिप्पणी—मम्मट, रुय्यक तथा पण्डितराज ने सम्मावना अलकार नद्दी माना है। वे इसका वेश अतिशयोक्ति के तृतीय मेद में करते हैं।

यहाँ 'यदि शेष वक्ता वने, तो गुण कहे जा सकते हैं' इस अंश में सम्भावना है।

यथा वा-

कस्तूरिकामृगाणामण्डाद्गन्धगुणमखिलमादाय । यदि पुनरहं विधिः स्थां खलजिह्वायां निवेशयिष्यामि ॥

'यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्' अतिशयोक्तिभेद इति ( १०११० • ) काव्यप्रकारः । १२६॥

## ६४ मिथ्याध्यवसित्यलङ्कारः

किंचिन्सिथ्यात्वसिद्धचर्थं मिथ्यार्थान्तरकल्पनम् । मिथ्याध्यवसितिर्वेद्यां वद्ययेत्खस्नजं वहन् ॥ १२७॥

अत्र वेश्यावशीकरणस्यात्यन्तासम्भावितत्वसिद्धये गगनक्रसुममालिकाधारण-रूपार्थान्तरकल्पनं मिथ्याध्यवसितिः ।

> अस्य श्लोणिपतेः परार्धपरया लक्षीकृताः संख्यया प्रज्ञाचक्षुरवेच्यमाणबिधरश्राव्याः किलाकीर्तयः । गीयन्ते स्वरमष्टमं कलयता जातेन वन्ध्योदरा-न्मूकानां प्रकरेण कूर्मरमणीदुग्धोदेषे रोधसि ।।

अथवा जैसे--

यदि में ब्रह्मा हो जाऊँ, तो कस्तूरीमृगों के अण्डे से समस्त गन्धरूप गुण को छेकर दुष्टों की जीभ पर् रख दूँ।

यहाँ 'यदि में ब्रह्मा हो जाऊँ, तो' इस उक्ति में सम्भावना अलङ्कार है।

काष्यप्रकाशकार के मतानुसार 'यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्' वाळा भेद क्षतिशयोक्ति का प्रकार विशेष हैं।

#### ६५ मिथ्याध्यवसिति श्रलङ्कार

१२७—जहाँ किसी मिथ्यात्व की सिद्धि करने के लिए अन्य मिथ्यात्व की करूपना की त् जाय, वहाँ मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार होता है। जैसे गगनकुसुम (खपुष्प) की माला धारण करने वाला न्यक्ति वेश्या को वश में कर सकता है।

इस उदाहरण में वेश्या को वश में करना अत्यन्त असम्भव है, इस चात की सिद्धि के छिए किन ने गगनकुसुमों की माला का धारण करना, यह दूसरा मिथ्या अर्थ किएत किया है, इसिएए यहाँ मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार है। अथवा जैसे इस निम्न उदाहरण में—

किसी राजा की निन्दा के ब्याज से स्तुति की जा रही है — यह राजा बढ़ा अकीर्ति-शाली है। इसकी काली अकीर्ति की सख्या कहाँ तक गिनाई जाय, वह पराई की सख्या से भी अधिक है। इसकी अकीर्ति को प्रज्ञाचन्नुओं (अन्धों) ने देखा है तथा बहरों ने सुना है। चन्ध्या के पेट से उत्पन्न गूँगे पुत्रों का झुण्ड कूर्मरमणी-दुग्ध-समुद्ध के तीर पर अष्टम स्वर में इस राजा की अकीर्ति का गान किया करते हैं। माव यह है, इस् राजा अकीर्ति का नाम निशान भी नहीं है।

यहाँ 'परार्घ से भी अधिक होना', 'अन्घों के द्वारा देखा जाना', 'वन्ध्यापुत्र' 'गूँगे के द्वारा अप्टम स्वर में गाया जाना' 'कूर्मरमणीदुग्ध' आदि सब वे मिथ्यार्थान्तर हैं, जिनकी कज्पना राजा की अकीर्ति के मिथ्याख को सिद्ध करने के लिए की गई है। अत्राद्योदाहरणं निदर्शनागर्भम्, द्वितीयं तु शुद्धम् । असंबन्वे संबन्धरूपा-तिशयोक्तितो मिथ्याध्यवसितेः किंचिन्मिथ्यात्वसिद्धन्यर्थं मिथ्यार्थान्तरकल्पना-ऱ्यना विच्छित्तिविशेषेण भेदः ॥ १२७॥

६६ सलितासङ्घारः

वर्ण्ये स्याद्वर्ण्यवृत्तान्तप्रतिविम्बस्य वर्णनम् । लिलतं निर्गते नीरे सेतुपेषा चिकीर्षति ॥ १२ ॥

यहाँ पहले उदाहरण में निदर्शनागर्भ मिथ्याध्यवसिति है, क्योंकि 'खपुष्पमालाधारण' तथा 'वेश्यावशीकरण' में विवप्रतिविवास से वस्तुसंवंध की सम्मावना पाई जाती है। दूसरा उदाहरण शुद्ध मिध्याध्यवसिति का है। कदाचित् कुछुलोग मिध्याध्यवसिति को अतिशयोक्ति का ही भेद मानना चाहें, इस शका के कारण प्रथकार इनका भेद बताते हुए कहते हैं कि मिथ्याध्यवसिति का असवधे सवधरूपा अतिशयोक्ति से यह भेद है कि यहाँ किसी विशिष्ट मिध्यात्व की सिद्धि के लिए अन्य मिथ्या अर्थ की कल्पना की जाती है, अतः इस मिथ्यार्थन्तरकल्पना के कारण इसमें अतिशयोक्ति की अपेशा भिन्न कोटि का चमस्कार पाया जाता है।

टिप्पणि—मिथ्याध्यवसिति नामक अलकार केवल अप्पयदीक्षित हो मानते जान पहते हैं। अन्य आलकारिक इसे अतिशयोक्ति का हो मेद मानते हैं। पिटतराज जगन्नाथ इसे प्रौढोक्ति का मेद मानते हैं। प्रौढोक्ति अलकार के प्रकरण में वे अप्पयदीक्षित के इसे अलग अलकार मानने के मत का खण्डन करते हैं। वे वताते हैं कि एक मिथ्यात्व की सिद्धि के अन्य मिथ्या वस्तु की कल्पना प्रौढोक्ति में ही अन्तर्भूत होती है। (एकस्य मिथ्यास्वसिद्ध्यर्थ मिथ्याभूतवस्त्वन्तर-कल्पनं मिथ्याध्यवसिताख्यमलंकारमिति न वक्तन्यम्, प्रौढोक्त्येव गतार्थस्वात्। रसगगाधर पृ० ६७३) इसी सवध में आगे जाकर वे 'वेश्या वश्येत्खम्नज वहन्' वाले उदाहरण की मी जौंच पडताल कर इसमें केवल निद्धांना अलकार घोषित करते हैं, निदर्शनागर्भा मिथ्याध्यवसिति नहीं। (यनु 'वेश्यां वश्येत्खम्नजं वहन्' इति कुवल्यानन्दम्नता मिथ्याध्यवसितेस्दाहरणं निर्मितं तत्तु निदर्शनयेव गतार्थम्। निदर्शनगर्भात्र मिथ्याध्यवसितिरिति तु न युक्तम्—वही ए० ६७३) आगे जाकर वे दलील देते हैं कि यदि मिथ्याध्यवसिति अलकार माना जाता है, तो वेचारी सत्याध्यवसिति ने क्या विगाडाथा कि उसे अलकार नहीं माना जाता। (यदि च मिथ्याध्यवसिते रेवालंकारान्तर, सत्याध्यवसितिरिपि तथा स्यात्—वही ए० ६७३) फिर तो निम्न उदाहरण में सत्याध्यवसिति मानी जानी चाहिए —

हरिश्चन्द्रेण संज्ञ्ञसाः प्रगीता धर्मसूनुना। खेळन्ति निगमोस्सगे मातर्गेगे गुणास्तव॥

यहाँ हरिश्चन्द्रादि से सबद गुणों की सन्यता की सिद्धि हो रही है। वस्तुत ये दोनों प्रौढोिक्त के ही भेद हैं।

#### ६६. लित श्रलंकार

१२८—जहाँ वर्ण्य विषय के उपस्थित होने पर उससे सवड विषय (धर्म) का वर्णन न कर उसके प्रविविवसूत अन्य (अपस्तुत) बृत्तान्त का वर्णन किया जाय, वहाँ छिछत जिलकार होता है। जैसे, (कोई नायिका समीप आये अपराधी नायक का तिरस्कार कर घेठती है तथा उसके छौट जाने पर सखी को उसे मनाने मेज रही है, इसे देखकर कोई किन कह रहा है।) यह नायिका नदी (या तालाय) के पानी के निकल जाने पर अब सेतु (बांध) बांधने की इच्छा कर रही है।

प्रस्तुते धर्मिण यो वर्णनीयो वृत्तान्तस्तमवर्णयित्वा तत्रैव तत्प्रतिबिम्बरूपस्य कस्यचिद्प्रस्तुतवृत्तान्तस्य वर्णनं लितिम् । यथाकथंचिद्दाक्षिण्यसमागततत्कालोपेक्षितप्रतिनिवृत्तनायिकान्तरासक्तनायकानयनार्थं सखीं प्रेषियतुकामां नायिकामु-अ
द्दिश्य सख्या वचनेन तद्यापारारप्रतिबिम्बभूतगतजलसेतुबन्धवर्णनम् । नेयमप्रस्तुतप्रशसा, प्रस्तुतधर्मिकत्वात् । नापि समासोक्ति , प्रस्तुतवृत्तान्ते वर्ण्यमाने
विशेषणसाधारण्येन सारूप्येण वाऽप्रस्तुतवृत्तान्तस्प्रूत्यभावात्, अप्रस्तुतवृत्तान्तादेव सरूपादिइ प्रस्तुतवृत्तान्तस्य गम्यत्वात् । नापि निदर्शना, प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्ता-

यहाँ प्रस्तुत धर्मी नायिका के द्वारा नायक के पास सखी सप्रेपण है, यह नायक के रूठ कर चले जाने के बाद किया जा रहा है। इस प्रस्तुत वृत्तान्त का कथन न कर किव ने तट्मतिबिंबसूत अन्य वृत्तान्त 'पानी के निकलने पर बाध वांधने की चेष्टा' का वर्णन किया है। अत यहाँ ललित अलंकार है।

टिप्पणी—प्राचीन आलकारिक इसे अलग से अलकार नहीं मानते दण्डी मम्मट आदि इसकाई समावेश आर्थी निदर्शना में करते हैं। पण्डितराज ने इसे अलग से अलकार माना है—'जहाँ प्रस्तुत धर्मी में प्रस्तुत व्यवहार (धर्म) का उल्लेख किया जाय वहाँ लिलत अलकार होता है।' (प्रकृतधर्मिण प्रकृतव्यवहारानुक्लेखेन निरूप्यमाणोऽप्रकृतव्यवहारसम्बन्धो लिलतालकार.—रसगङ्गाधर ए० ६०४)

प्रस्तुत विषय में जिस वृत्तान्त का वर्णन किया जाना चाहिए उसका वर्णन न कर जहाँ उसी सम्बन्ध में उसके प्रतिविम्बरूप किसी अन्य अप्रस्तुतवृत्तान्त का वर्णन किया जाय, वहाँ छिछत अछङ्कार होता है। ( इसी का उदाहरण कारिकार्ध में है, इसी को स्पष्ट करते कहते हैं।) कोई अपराधी नायक किसी तरह नायिका के पास आकर उसे प्रसन्न करने का अनुरोध करता है, किन्तु उस समय नायिका उसकी उपेचा करती है, अत वह छौट जाता है। उस अन्य नायिकासक छौटे हुए नायक को छिवा छाने के छिए सखी को मेजने की इच्छा वाली नायिका को उदिए कर सखी के वचन के द्वारा कवि ने उस ब्यापार के प्रतिविम्वभूत 'जल के निकलने पर सेतु वन्धन की चेष्टा' का वर्णन किया है। यहाँ अप्रस्तुतप्रशसालङ्कार नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ यह न्यवहार प्रस्तुत धर्मी ( नायकानयनव्यापार ) से सम्बद्ध है, जब कि अप्रस्तुतप्रशसा में वर्णित व्यवहार ( बृत्तान्त ) केवल अपस्तुत से सम्बद्ध होता है। इसी तरह यहाँ समासोक्ति भलङ्कार भी नहीं हो सकता, क्योंकि समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन से अप्रस्तुत वृत्तान्त की च्यक्षना होती है, समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया जाता है तथा समान विशेपण के कारण अथवा सारूप्य के कारण प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यवहार की व्यक्षना होती है। इस स्थल पर ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ समासोक्ति का चेत्र नहीं माना जा सकता। साथ ही यहाँ अप्रस्तुत वृत्तान्त के सारूप्य से ही प्रस्तुत वृत्तान्त !की ब्यक्षना हो रही है। इसके अतिरिक्त इस स्थल में निदर्शना अलङ्कार भी नहीं माना जा सकता। निदर्शना वहीं हो सकती है जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों नृत्तान्त स्वश-व्दोपात्त हों तथा ऐसी स्थिति में उनमें ऐक्य समारोप हो। यहाँ अप्रस्तुतवृत्तान्त तें स्वशब्दोपात्त है, किन्तु प्रस्तुतवृत्तान्त नहीं। इसी वात को और अधिक र्पुष्ट करने के िं तर्क करते हैं कि यदि ऐसा अलङ्कार जो विषय ( प्रस्तुत ) तथा विषयी ( अपस्तुत ) दोनों के स्वशब्दोपात्त होने पर माना जाता है, केवल विषयी (अयस्तत ) के ही प्रयोग

करने पर माना जाने छगेगा तो फिर रूपक अलङ्कार का विषय विस्तृत हो जायगा तथा भेडे अभेदरूपा अतिशयोक्ति (या रूपकातिशयोक्ति) के चेत्र में भी रूपक अलङ्कार का प्रवेश हो जायगा। अतः जहाँ दोनों का स्वशब्दोपात्तस्व अमीप्ट हो वहाँ एक के प्रयोग नेकरने पर वह अलङ्कार न हो सकेगा, इसलिए केवल अमस्तुत वृत्तान्त के व्यवहार के कारण यहाँ निदर्शना नहीं मानी जा सकती। पूर्वपत्ती इस सम्यन्ध में एक नई सरिण उपस्थित करता है-ठीक है, आप यहाँ अमस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति या निदर्शना में से अन्यतम अलङ्कार नहीं मानते तो न सही, यहाँ भी अभेदरूपा अतिश-योक्ति मान छें। यहाँ स्वशब्दोपात्त अप्रस्तुत नीरादि (नीरनिर्गमन तथा सेतुबन्धन) ने अस्तुत नायकादि ( नायकगमन तथा नायकानयन चेष्टा ) का निगरण कर लिया है। इस निगरण के द्वारा अप्रस्तुत का अभेदाध्यवसाय हो गया है इस प्रकार यहाँ भेदे अभेद-रूपा अतिशयोक्ति सिद्ध हो जाती है। सिद्धान्तपत्ती को यह मत स्वीकार नहीं। इसी का खण्डन करते हुए वह दछील पेश करता है कि लिलत अलङ्कार के स्थल पर भेदे अभेदरूपा अतिशयोक्ति मानने पर तो सारूप्य-निवन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के चेत्र में भी यही अलङ्कार (अतिशयोक्ति) हो जायगा, फिर तो अप्रस्तुत-प्रशसा के उस भेद को मानने की क्या जरूरत है। यदि आप यह दलील दें कि अप्रस्तुतप्रशंसा अल्ङ्कार में /अप्रस्तुत वर्ण्य होता है, तथा अतिशयोक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का अध्यवसाय होता है ( तथा वहाँ वर्ण्य प्रस्तुत ही होता है )। सतः सप्रस्तुतप्रशसा के स्थल में सित-शयोक्ति अलङ्कार नहीं हो सकता। अप्रस्तुतप्रशसा में भी हम देखते हैं कि अतिहा-योक्ति के प्रसिद्ध उदाहरणों की भाँति, अपस्तुत धर्मिवाचक पद ( अपस्तुत धर्मी से सम्बद्ध वाचक पदों) के द्वारा प्रस्तुतंधर्मिलचकत्व (प्रस्तुतंधर्मी से सम्बद्ध लचकत्व) सम्भव हो सकता है। भाव यह है, अतिशयोक्ति में जिन पदों का प्रयोग होता है, वे मुख्यावृत्ति से अप्रस्तुत से सम्बद्ध होते हैं, किन्तु (साध्यवसाना) छत्त्वणा से प्रस्तुत को छत्तित करते हैं, जब कि अप्रस्तुतप्रशंसा में वे पद केवल अप्रस्तुतपरक ही होते हैं, तथा प्रस्तत व्यक्षनागम्य होता है—इस प्रकार की पूर्वपक्षी की दलील है, अतः अप्रस्तुतप्रशंसा का समावेश अतिशयोक्ति में नहीं हो सकता। इसी का खण्डन करते हुए सिद्धान्तपत्ती वताता है कि कभी कभी अप्रस्तुतप्रशासा में अप्रस्तुत के वाचक पद प्रस्तुत के छचक हो सकते हैं। पूर्वपत्ती के मत को फिर उपन्यस्त कर उसी का खण्डन करते हुए सिद्धान्त पत्ती छिलत अछङ्कार को अविशयोक्ति से भिन्न सिद्ध करने के छिए कहते हैं। यदि पूर्व-पक्षी यह दलील दे कि अप्रस्तुतप्रशंसा में तुल्यरूप (सरूप) अप्रस्तुत वाक्यार्थ से प्रस्तुतवाक्यार्थ की व्यक्षना होती है, अतिशयोक्ति की तरह विपयी (अप्रस्तुत) के

विषयिवाचकेस्तत्तत्पदैर्विषया लच्चन्त इति भेद इति चेत्तर्हि इहापि प्रस्तुतगताद-प्रस्तुतवृत्तान्तरूपाद्याक्यार्थात्तद्गतप्रस्तुतवृत्तान्तरूपो वाक्यार्थोऽवगम्यत इत्येवाति-शयोक्तितो भेदोऽस्तु । वस्तुतस्तु,—

सोऽपूर्वी रसनाविपर्ययविधिस्तत्कर्णयोख्यापलं दृष्टिः सा मद्विस्मृतस्वपरिदक्तिं भूयसोक्तेन वा १। पूर्वे निश्चितवानिस भ्रमर । हे यद्वारणोऽद्याप्यसा-वन्तःश्रून्यकरो निषेव्यत इति भ्रातः । क एष यहः १।।'

(भक्त.श १८)

इत्याद्यप्रस्तुतप्रशंसोदाहर्णे प्रथमप्रतीतादप्रस्तुतवाक्यार्थात् प्रस्तुतवाक्यार्थोऽव-गम्यत इत्येतन्न घटते; अप्रस्तुते वारणस्य भ्रमरासेव्यत्वे कर्णचापलमात्रस्य भ्रमरिनरासकरणस्य हेतुत्वसम्भवेऽपि रसनाविपर्ययान्तःशून्यकरत्वयोर्हेतुत्वा-

वाचक उन उन पदों के द्वारा विषयों (प्रस्तुत पदार्थों) की लचणा से प्रतीति नहीं होती है, अत' उन दोनों में परस्पर भेद है, तो यहाँ (लिलत अलङ्कार में) भी प्रस्तुत के प्रस्ता में वर्णित अप्रस्तुत वृत्तान्तरूप वाक्यार्थ से प्रस्तुतवृत्तान्तरूप वाक्यार्थ की व्यक्षना हो जाती है, अतः लिलत का अतिशयोक्ति से अन्तर हो ही जाता है। इस प्रकार लिलत को अतिशयोक्ति से भिन्न अलङ्कार सिद्ध कर सिद्धान्तपची उस प्रवंपसी मत पर अपना निर्णय देता है, जिसमें अप्रस्तुत प्रशसा का आधार प्रथम प्रतीत अप्रस्तुतवाक्यार्थ से प्रस्तुत वाक्यार्थ की व्यक्षना माना गया है। इसका विवेचन करने के लिए वह पहले अप्रस्तुतप्रशसा के उदाहरण को लेक र उसके अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत वाक्यार्थ को केता है:—

'इसके वैसे ही अपूर्व रसना विपर्ययविधि (जिह्नापरिवृत्ति, विपरीत बात कहने की आदत) है, वैसी ही कार्नों की चपलता (दुष्प्रसुपत्त में, कन्चे कान का होना) है, वही मद (गर्व) के कारण मार्ग (उचितानुचित) को विस्मृत करने वाली दृष्टि है । और अधिक क्या कहें ? हे भीं रे, तुमने यह सब पहले ही विचार लिया है कि यह अभी भी वारण (हाथी, लोगों का अनादर करने वाला) है, इतना होने पर भी भाई, तुम इस अन्तःशून्य शुण्डादण्ड वाले (रिक्तहस्त) व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या आग्रह है ?

यह अप्रस्तुतप्रशासा अलङ्कार का उदाहरण है। पूर्वपची के मतानुसार यहाँ भी पहले अप्रस्तुत (हस्तरूप) वाक्यार्थ की प्रतीति होगी, तदनन्तर उससे (दुष्प्रमुरूप) वाक्यार्थ की व्यजना होगी। किंतु यह वात यहाँ लागू नहीं होती। सिद्धान्तपची का कहना है कि यहाँ यह नियम घटित नहीं होता। हम देखते हैं कि इस पद्य में हाथी का भीरे की सेवा के योग्य न होना अप्रस्तुत है, इसका हेतु यह है कि वह कानों का चचल है तथा भीरों का अनादर करने वाला है, इस हेतु के होने पर भी रसनाविपर्यय तथा अन्त गून्यकरत्व ये दो हेतु अमरासेव्यत्व के कारण नहीं हो सकते, साथ ही मद को होना भी अमरासेव्यत्व का हेतु हो (भाव यह है, भीरे के द्वारा हाथी की सेवा नहीं की जानी चाहिए, इसका साचात् हेतु केवल इतना ही जान पदता है कि हाथी कानों की चंचलता धारण करता है तथा भीरों को

सम्भवेन मदस्य प्रत्युत तत्सेव्यत्व एव हेतुत्वेन च रसनाविपर्ययादीनां तत्र हेतुत्वान्वयार्थं वारणपदस्य दुष्प्रभुरूपविषयकोडीकारेणेव प्रवृत्तेविक्तव्यन्वात् । एवं सत्यिप यद्यप्रस्तुतसम्बोधनादिविच्छित्तिविशोपात्तत्राप्रस्तुतप्रशंसाया अतिशयोक्तितो भेदो घटते, तदात्रापि प्रस्तुतं धर्मणं स्वपदेन निर्दिश्य तत्राप्रस्तुतवर्णनारूपस्य विच्छित्तिविशोपस्य सद्भावात्ततो भेदः सुतरां घटते । 'पश्य नीलोत्पलद्दन्द्वान्निःसरन्ति', 'वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सूद्भपद्या' इत्यादिषु तु प्रस्तुतस्य कस्यचिद्धमिणः स्ववाचकेनानिर्दिष्टत्वादतिशयोक्तिरेव । एतेन गतजलसेतुबन्धनवर्णनादिष्वसबन्धे सबन्धरूपातिशयोक्तिरिस्तिति शङ्कापि निरस्ता । तथा सित 'कस्त्वं भोः ! कथयामि' इत्यादाविप तत्प्रसङ्गात् सारूप्यनिबन्धनप्रस्तुतवाक्यार्थावगितरूपविच्छित्तिविशेषेणालङ्कारान्तरत्वकल्पनं त्वि-हापि तुल्यम् । तस्मात्सर्वोलङ्कारविलक्षणमिदं लिततम् ।

भगा देता है, वाकी हेतु तो इस उक्ति के साथ ठीक नहीं होते क्योंकि हाथी की जिह्नाप-रिवृत्ति या उसकी सुद का खोखला होना-हाथी की सेवा भौरे न करें-इसका कोई हेतु नहीं है, साथ ही मद का होना तो उल्टे इस वात की पुष्टि करता है कि हाथी भौरों के द्वारा सेवन करने योग्य है, क्योंकि मद के लिए ही तो भोरे हाथी के पास जाते हैं )। ऐसी दशा में 'रसनाविपर्ययविधि' 'अन्त शून्यकरख' तथा 'मदवत्ता' हस्तिपत्त में उसके अमरासेच्य होने के हेतु रूप में पूर्णत घटित नहीं होते। फलतः प्रथम चण में हस्तिरूप अप्रस्तुत वाच्यार्थं की निर्वाध प्रतीति नहीं हो पाती। इसलिए हमें दुष्प्रसूरूप प्रस्तुत बृत्तान्त का आसेप पहले ही चण में कर लेना पहता है। पहले ही चण में रसना-विपर्ययादि हेत के हस्तिपन्न में अन्वय करने के लिए इस वात की कल्पना करना हमारे ळिए आवश्यक हो जाता है कि यहाँ हस्तिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त ने दुष्प्रसुरूप प्रस्तुत वृत्तान्त को छिपा रखा (कोढीकृत कर रखा) है। यद्यपि यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का कोडीकरण पाया जाता है, तथा प्रस्तुत के द्वारा ही प्रथम चण में अप्रस्तुत वाच्यार्थ की प्रतीति हो पाती है, तथापि यहाँ अतिशयोक्ति की अपेना इसलिए विशेष चमत्कार पाया जाता है कि यहाँ अप्रस्तुत को संवोधित कर उक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ अप्रस्तुत को संवोधित करने के चमत्कारविशेष के कारण ही अप्रस्तुतप्रशंसा तथा अतिशयोक्ति में भेद हो गया है। इसी तरह यहाँ ( लिलत अलकार में ) भी प्रस्तुत धर्मा को अपने ही वाचक पद के द्वारा वर्णित करके उस प्रसंग में अप्रस्तुत का वर्णन करना एक विशेष चमत्कार उत्पन्न करता है, अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति से स्पष्ट भेद मानना ठीक होगा। नितशयोक्ति में ( लिलत की भाँति ) प्रस्तुत धर्मी का कोई वाचक पर प्रयुक्त नहीं होता। उदाहरण के छिए 'पश्य नीलोस्पलद्वनद्वाञ्चि'सरन्ति' तथा 'वापी कापि स्फ्रिति गगने तत्परं स्कापद्या' इस्यादि उदाहरणों में प्रस्तुत धर्मी के लिए कोई वाचक पद प्रयुक्त नहीं हुआ है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार ही पाया जाता है। इस प्रकार सिद्धांतपन्नी ने यहाँ इस शंका का निराकरण कर दिया है कि 'गतजलसेतुवन्धन' वर्णनादि के प्रसंग में ें ('निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीर्पति' इत्यादि स्यलों में ) असंवंधे संवंधरूपा अतिशयोक्ति मानी जा सकती है। ऐसा होने पर जिस प्रकार 'कस्त्वं भो' कथयामि' आदि स्थलों में सारूप्यनिवंघन के कारण प्रस्तुत वाक्यार्थ की ध्यजना होने से एक विशेष प्रकार की शोमा ( चमत्कार ) होने के कारण नवीन अलंकार की कल्पना की जाती है, वैसे ही

यथा वा (रम् १।१)—

क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः ॥ तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्॥

अत्रापि निदर्शनाभ्रान्तिने कार्यो । 'अल्पविषयया मत्या सूर्येवंशं वर्णियतु-मिच्छुरहम्'इति प्रस्तुतवृत्तान्तानुपन्यासात्तत्प्रतिबिम्बभूतस्य 'उडुपेन सागरं ति-तीर्षुरस्मि' इत्यप्रस्तुतवृत्तान्तस्य वर्णनेनादौ विषमालङ्कारविन्यसनेन च केवल तत्र तात्पर्यस्य गम्यमानत्वात् ।

यथा वा (नैषध ८।२५)-

अनायि देशः कतमस्त्वयाद्य वसन्तमुक्तस्य दशां वनस्य। त्वदाप्तसंकेततया कृतार्था श्राव्यापि नानेन जनेन संज्ञा॥

अत्र 'कतमो देशस्त्वया परित्यक्तः ?' इति प्रस्तुतार्थमनुपन्यस्य 'वसन्तमुक्तस्य वनस्य दशामनायि' इति प्रतिबिन्बभूतार्थमात्रोपन्यासाञ्जलितालङ्कारः ॥ १२८ ॥'

यहाँ भी नवीन अलकार की करपना करने के लिए कारण है। अतः यह लिलत अलकार सभी अलंकारों से विल्हण है।

इन तीनों उदाहरणों का अर्थ अतिशयोक्ति तथा प्रस्तुताकुर अलकार के प्रसग में देखें। छित अलकार की प्रतिष्ठापना करने के बाद इसका एक उदाहरण देते हैं, जहाँ कुछ विद्वान् आति से निद्धाना अलकार मानते हैं।

'कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाळा वश, कहाँ, मेरी तुम्छ बुद्धि ? मैं मोह के कारण दुस्तर समुद्र को एक छोटी सी डोंगी से पार करने की इच्छा कर रहा हूँ।

इस पद्य में निद्र्शना नहीं मानना चाहिए। 'में तुच्छ दुद्धि के द्वारा सूर्यवंश का वर्णन करने की इच्छावाला हूँ' यह प्रस्तुत चृत्तान्त है। इसके उपन्यास के द्वारा इसके प्रतिविंख-रूप अप्रस्तुत चृत्तान्त—में डोंगी से सागर पार करने की इच्छा वाला हूँ —के वर्णन के द्वारा तथा पद्य के पूर्वार्ध में पहले विषम अलकार का प्रयोग करने के कारण कवि का अभिप्राय केवल तुच्छाद्धि के द्वारा सूर्यवश के वर्णन की इच्छा वाले प्रस्तुत तक ही है। अतः यहाँ भी प्रस्तुत के प्रस्ता में अप्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन करने के कारण लिलत अलंकार ही है।

अथवा जैसे-

दमयन्ती नल से पूछ रही है —'यह वताओ, वह कीन सा देश है, जिसे तुमने विसन्त के द्वारा छोड़े गये वन की दशा को पहुँचा दिया है ? तुम्हारे लिए प्रयुक्त सकेत रूप संज्ञा (नाम) क्या इस व्यक्ति (मेरे) द्वारा सुनने योग्य नहीं है ?'

यहाँ 'तुमने कौन सा देश छोड़ा है' (तुम कहाँ से आ रहे हो) इस प्रस्तुत अर्थ का उपन्यास न कर 'वसन्त के द्वारा छोड़े गये उपवन की दशा को पहुँचाया गया है' इस प्रतिविवसूत अप्रस्तुत मुत्तान्त का उपन्यास किया गया है, अतः यहाँ छित अलंकार है।

टिप्पणी—चिन्द्रकाकार वैद्यनाथ ने इस पद्य के प्रसग में निदर्शना की शका उठाकर उमक्री समाधान किया है। वे कहते हैं कि यहाँ माध के प्रसिद्ध पद्य 'उद्दयति विततोध्वरिमरज्ञावहि-मरुची हिमधान्नि याति चास्तं। वहति गिरिस्य विलम्बिधण्टाद्धयपरिवास्तिवारणेंद्रलीलाम्' की तरह पदार्थ-निदर्शना नहीं है। वहाँ पर पद्य के पूर्वार्थ में प्रकृत कृतान्त का उपन्यास हो चुका

## ६७ प्रहर्षणालङ्कारः

# उत्किण्डितार्थसंसिद्धिर्विना यतं प्रहर्षणम् । तामेव ध्यायते तस्मै निसृष्टा सैव दृतिका ॥ १२९ ॥

उत्कराठा = इच्छाविशेषः।

सर्वेन्द्रियसुखास्वादो यत्रास्तीत्यभिमन्यते । तत्प्राप्तीच्छां ससंकल्पामुत्करकां कवयो विदुः॥'

इत्युक्ततक्षणात्तिष्यस्यार्थस्य तदुपायसंपादनयत्न विना सिद्धिः प्रहर्षणम् । उदाहरणं स्पष्टम् ।

यथा वा (गीतगोविन्दे १।१)—

7

मेघेमें दुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालदुमें-नर्क्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राघे । गृहं प्रापय । इत्थं नन्दनिदेशतस्त्रिलितयोः प्रत्यच्वकुञ्जदुमं राघामाघवयोर्जयन्ति यमुनाकृते रहःकेलयः ॥

है, अत वहाँ निदर्शना ही है। यहाँ सादृज्य पर्यवसान तो पाया जाता है, पर प्रकृत कृतान्त का उपन्यास नहीं हुआ है, अत निदर्शना नहीं मानी जा सकती। वहाँ प्रकृत कृतान्त वाच्य रहता है, यहाँ प्रकृत कृतान्त व्याप्य होता है, अत व्याप्य होने के कारण इस प्रकार की सरिण में अधिक चमत्कार पाया जाता है। इमलिए लिलत को निदर्शना से भिन्न मानना चित्त ही है।

(न चान्न वारणेन्द्रलीलामितिवत्पदार्थनिद्र्शना युक्तेति वाच्यम् । तत्र पूर्वार्धेन प्रकृत-यृत्तान्तोपादानेन, साद्दरयपर्यवसानरूपनिद्र्शनासस्वेऽप्यत्र तदनुपादानेन । तद्वयङ्गयता-प्रयुक्तविच्छित्तिविद्योपवस्वेन ललितालंकारस्येवोचितत्वात् ।) (चन्द्रिका ए० १५०)

## ६७. प्रहर्षण श्रलंकार

१२९—जहाँ किसी यलिक्शेष के विना ही ईप्सित वस्तु की सिद्धि हो जाय, वहाँ प्रहर्षण नामक अलकार होता है। जैसे, कोई नायक किसी का ध्यान ही कर रहा था कि उसके लिए वहीं दूतिका भेज दी गई।

टिप्पणी—साचात्तदुद्देरयकयक्षमन्तरेणाप्यभीष्टार्थलामः प्रहर्षणम् । (रसगगाथर ५ ६८०)

उत्कण्ठा का अर्थ है इच्छाविशेष। उत्कण्ठा का लच्चण यों है — जिस वस्तु में समस्त इन्द्रियों के सुख का आस्वाद समझा जाता है, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए की गई संकल्प पूर्वक तीव इच्छा को कविगण उत्कण्ठा कहते हैं। इस लच्चण के अनुसार इस प्रकार की वस्तु की प्राप्ति के उपाय के विना ही जहाँ सिद्धि हो, उस स्थान पर काव्य में प्रहर्पण अलंकार होता है। कारिकार्ध का उदाहरण स्पष्ट ही है। अथवा जैसे—

'हे राघे, आकाश धने वादलों से घिरा है, समस्त वनभूमि तमाल के निविड वृत्तों से किली हो रही हैं और रात का समय है। तुम तो जानती ही हो, यह कृष्ण वहा उरपोक है, इसे इस रात में जगल में होकर घर जाते डर लगेगा। तुम्हीं इसे क्यों नहीं यहुँचा देती १ नन्द की इस आज्ञा को सुन कर घर की ओर प्रस्थित राघा—साधव के द्वारा मार्ग में यसुना—तट के उपवन तथा लताकुक्ष में की हुई एकान्त की डाएँ सर्वोत्कृष्ट हैं।

अत्र राधामाधवयोः परस्परमुत्किण्ठितत्व प्रसिद्धतरम् । अत्रे च प्रन्थकारेण निबद्धमित्यत्रोदाहरणे लक्षणानुगतिः॥ १२६ ॥

> वाञ्छितादिधकार्थस्य संसिद्धिश्च प्रहर्षणम् । दीपमुद्योजयेद्यावत्तावदभ्युदितो रविः ॥ १३० ॥

स्पष्टम् । यथा वा—

> चातकिस्त्रचतुरान्पयःकणान् याचते जलधरं पिपासया । सोऽपि पूर्यति विश्वमम्भसा हन्त हन्त महतामुदारता ।। १३० ।।

यहाँ राधा तथा माधव की एक दूसरे से एकान्त में मिछने की उत्कण्ठा प्रसिद्ध है ही तथा किव जयदेव ने भी गीतगोविन्द नामक कान्य में—जिसका यह मगलाचरण है— उसे आगे निवद्ध किया है। यहाँ नन्द के आदेश के कारण राधा—माधव की यह उत्कण्ठा है विना किसी यत विशेष के ही पूर्ण हो जाती है, अतः यहाँ प्रहर्षण अलकार का लक्षण घटित हो जाता है।

१२०—( प्रहर्पण का दूसरा भेद ) जहाँ अभीष्सित वस्तु से अधिक वस्तु की प्राप्ति हो, वहाँ भी प्रहर्पण होता है। यह प्रहर्पणका दूसरा भेद है। जैसे, जब तक वह दीपक जलाये, तव तक हि सूर्य उदित हो गया।

यहाँ दीपक का प्रकाश अभीप्सित वस्तु है, सूर्य का प्रकाशित होना उससे भी अधिक वस्तु की सिसिद्धि है, अत. यह दूसरा प्रहर्षण है। कारिकार्थ स्पष्ट है।

इसी का दूसरा उदाहरण यह है —

चातक पंची प्यास के कारण मेघ से केवल तीन-चार बूँद ही पानी माँगता है। मेघ बदले में समस्त ससार को पानी से भर देता है। बढ़े हर्प की बात है, महान् व्यक्ति बड़े उदार होते हैं।

यहाँ चातक पत्नी केवल तीन चार कण की ही इच्छा करता है, किन्तु मेघ अभीप्सित < वस्तु से अधिक वितरित करता है, अत यहाँ प्रहर्षण नामक अलङ्कार है।

टिप्पणी—गण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण को द्वितीय प्रहर्षण का उदाहरण नहीं माना है। वे वताते हैं कि यह उदाहरण दुष्ट है। क्योंकि प्रहर्पण के लक्षण 'वाष्ट्रित वस्तु से अधिक वस्तु की सिरिद्धिं में सिरिद्धि से तात्पर्य केवल निष्पत्तिमात्र नहीं है। ईप्सित से अधिक वस्तु की निष्पत्ति होने पर भी जब तक इच्छा करने वाले व्यक्ति को उस अधिक वस्तु के लाम का सन्तोषाधिक्य न हो तब तक 'प्रहर्पण' शब्द का अर्थ सगत नहीं हो सकेगा, जो प्रहर्पण अलकार का वास्तविक रहस्य है। ऐसी स्थिति में, चातक को केवल तीन चार कूँद पानी ही अभीष्ट है, उससे अधिक पानी मिलने पर जब तक चातक का हर्पाधिक्य न वताया जाय, तब तक प्रहर्पण अलकार कैसे होगा? हाँ, अधिक दान देने के कारण दाता की उत्कर्षता अवस्य प्रतीत होती है तथा 'हन्त हन्त महतासुदारता' वाला अर्थान्तरन्यास भी उसी की पुष्टि करता है। अत यहाँ प्रहर्पण का लक्षण घटित नहीं होता। इसका उदाहरण पण्डितराज ने निम्न प्र विद्या है —

छोभाद्वराटिकाना विकेतुं तक्कमविरतमटन्त्या । एटघो गोपकिशोर्या मध्येरथ्य महद्रनीलमणि ॥

# यतादुपायसिद्ध्यर्थात् साक्षाह्यामः फलस्य च । निष्यञ्जनौषधीमृलं खनता साधितो निधिः ॥ १३१ ॥

फलोपायसिद्ध्यर्थोद्यल्लान्मध्ये उपायसिद्धिमनपेद्यापि साक्षात्फलस्यैव प्रहर्षणम् । यथा निध्यञ्जनसिद्ध्यर्थं मृलिकां खनतस्तत्रैव निषेर्लाभः ।

यथा वा-

जित्य प्रथममधःस्थितं मृगाक्षी पुष्पौधं श्रितविटपं प्रहीतुकामा ।
 आरोढुं पदमदघादशोकयष्टावामूलं पुनरिप तेन पुष्पितामूत् ।।
 अत्र पुष्पप्रहणोपायभूतारोहणासिद्ध्यर्थात्पदिनधानात्तत्रैव पुष्पप्रहणलाभः।।

(यतु-'चातकः ....' इति पद्य 'वाश्वित्ताद्धिकार्थस्य संसिद्धिश्च प्रहर्षणम्' इति प्रहर्पणाद् द्वितीयप्रमेदं लच्चियत्वोदाद्धतं कुवल्यानन्दकृता । तदसत् । वाश्विताद्धिकार्थस्य संसिद्धिरिति लच्चणेन सिसिद्धिपदेन निष्पत्तिमात्रं न वक्तुं युक्तम् । सत्यामि निष्पत्तौ वाश्वित्तात्वल्लामकृतसत्तोपानातिशये प्रहर्पणशब्दयोगार्थसगत्या 'तदलङ्कारत्वायोगात् । किं तु लामेन कृतः संतोपातिशय । एवं च प्रकृते चातकस्य त्रिचतुरकणमात्रार्थितया जलदकर्तृकजलकरणकविश्वपूरेण न हर्पाधिक्याभावात् प्रहर्षणं कथकार पदमाधत्ताम् । वाश्विताद्धिकप्रदेषेन दातुरुकर्षो भवंस्तु न वार्यते । अत एव हन्त हन्तेत्यादिनार्थान्तरन्यासेन स एवं पोष्यते । लोभाद्वराटिकानामित्यस्मदीये त्दाहरणे वाश्वित्रतुर्वाश्वित्तार्थाद्धिकवस्तु-लामेन संतोपाधिक्यात्त्वस्म । (रसगहाषर ए० ६८१-८२)

१६१—जहाँ किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने के उपाय की सिद्धि के लिए किये गये यत्न से साचात् उसी वस्तु (फल) का लाभ हो जाय, वहाँ प्रहर्षण का तीसरा भेद होता है। जैसे कोई ज्यक्ति निधि (खजाना) को देखने के लिए किसी अक्षन की औषिध की जह को खोद रहा हो और उसे खोदते समय ही उसे साचात् निधि (खजाना) मिल जाय। (उस मनुष्य को गड़े हुए धन को देखने के अक्षन की औषिध की जड़ खोदते हुए ही निधि मिल गई)।

फल प्राप्ति के उपाय की सिद्धि के लिए किये गये यत्न से कार्य के बीच में ही उपाय की सिद्धि के विना ही साधारफल की प्राप्ति हो जाय, वह भी प्रहर्पण का एक भेद है। जैसे निध्यक्षन की प्राप्ति के लिए कीषधि की जड़ को खोदते हुए व्यक्ति को वहीं निधि की प्राप्ति हो जाय।

अथवा जैसे—

कोई नायिका अशोक के फूछ चुनने आई है। हिरन के समान नेत्र वाली नायिका ने अशोक के नीचे लटकते फूलों को पहले चुन लिया है, तदनन्तर वह पेड़ के ऊपरी भाग में खिले फूलों के समूह को लेने की इच्छा से पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए ज्यों ही अशोक के तने पर पेर रखती है, त्यों ही उसके पेरों के द्वारा आहत होकर अशोक की लता फिर से फूलों से लद जाती है।

ें (यहाँ कवि ने 'पादाघातादशोको विकसति वकुछः सीधुगण्द्वपसेकात्' वाछी कवि-समयोक्ति का उपयोग किया है।)

यहाँ नायिका पुष्पग्रहण के लिए उसके उपाय—पेड पर चड़ने का आश्रय लेने जा रही है, इस उपाय की सिद्धि के लिए अशोकयप्टि पर पैर रखते ही वहीं फूल खिल

## ६८ चिषादनालङ्कारः

# इष्यमाणविरुद्धार्थसंप्राप्तिस्तु विषादनम् । दीपमुद्योजयेद्यावनिर्वाणस्तावदेव सः ॥ १३२ ॥

यथा वा---

रात्रिर्गिमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त निवनीं गज उज्जहार ॥ १३२ ॥

## ६६ उल्लासालङ्कारः

एकस्य गुणदोषाभ्यामुळासोऽन्यस्य तौ यदि । अपि मां पावयेत् साध्वी स्नात्वेतीच्छति जाङ्गली ॥१३३॥

उठते हैं और उसे नीचे खड़े खड़े ही फूछ मिळ जाते हैं, इस प्रकार उपाय सिद्धि के लिए यहन करते समय ही साजात् फळ (पुष्प) की प्राप्ति हो जाती है, अतः यहाँ तृतीय प्रहर्षण है।

## ६८. विषादन श्रलङ्कार

१३२—जहाँ अभीप्सित अर्थ से विरुद्ध अर्थ की प्राप्ति हो, वहाँ विषादन अलङ्कार होता है। जैसे क्योंही दीपक को अधिक तेज किया जा रहा था, स्योंही वह बुझ गया। इसी का दूसरा उदाहरण यह है:—

कोई भौरा कमल में वन्द हो गया है। वह रात भर यही सोचता रहा है 'अब रात समाप्त होगी, प्रात' काल होगा, सूर्य उदय होगा, कमलशोभा विकसित होगी'। कमल किल्का में वन्द भौरा यह सोच ही रहा था कि इसी वीच, वहे दुःख की वात है, किसी र हाथी ने उस कमल के फूल को उखाइ लिया।

यहाँ भौरा प्रातःकाल में विकसित कमल की शोभा की प्रतीचा कर रहा था, ताकि उसका छुटकारा हो तथा वह पुन कमल के मकरन्द का पान कर सके, पर इसी बीच हाथी का कमल को उलाढ़ फेंकना अभीष्सित वस्तु से विरुद्ध वस्तु की प्राप्ति है, अतः यहाँ विषादन अलङ्कार है।

## ६९ उल्लास अल्हार

१३३-१३५—जहाँ किसी अन्य वस्तु के गुण दोष से किसी अन्य वस्तु के गुणदोष का वर्णन किया जाय, वहाँ उल्लास नामक अल्ह्वार होता है। (यह वर्णन चार तरह का होता है —१ किसी वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, २ किसी वस्तु के दोष से दूसरी वस्तु का दोष, ३. किसी वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का दोष, ४. किसी वस्तु के दोष से दूसरी दूसरी वस्तु का गुण। इसी के कमकाः उदाहरण देते हैं।)

१—यह पतिवता सती स्नान करके मुझे पवित्र कर दे, गङ्गा नदी इस सती से यह इच्छा करती है। (गुण से गुण का उदाहरण)

काठिन्यं कुचयोः स्रष्टुं वाञ्छन्त्यः पादपद्मयोः । निन्दन्ति च विधातारं त्वद्धाटीष्ट्यरियोषितः ॥ १३४ ॥ तदमाग्यं धनस्यैव यन्नाश्रयति सज्जनम् । लाभोऽयमेव भूपालसेवकानां न चेद्रधः ॥ १३५ ॥

यत्र कस्यचिद्गुणेनान्यस्य गुणो दोषेण दोषो गुणेन दोषो दोषेन गुणो वा वर्ण्यते स उल्लासः। द्वितीयार्थमायस्योदाहरणम्। तत्र पतिव्रतामहिमगुणेन तदीयस्त्रानतो गङ्गायाः पावनत्वगुणो वणितः। द्वितीयस्त्रोके द्वितीयस्योदाहरणम्। तत्र राङ्गो धाटीषु वने पलायमानानामरातियोषितां पादयोधावनपरि-पन्थिमार्दवदोषेण तयोः काठिन्यमसृष्ट्वा व्यर्थं कुचयोस्तत्सृष्टवतो धातुनिन्यत्वदोषो वर्णितः। वृतीयस्रोकस्वृतीय-चतुर्थयोक्दाहरणम्। तत्र सज्जनमहिमगुणेन धनस्य तदनाश्रयणं दोषत्वेन, राङ्गः कौर्यदोषेण तत्सेवकानां वधं विना विनिर्ममनं गुणत्वेन वर्णितम्।

र—कोई किव राजा की वीरता की प्रशंसा करते हुए शत्रुनारियों की दशा का वर्णन करता है। हे राजन, तुम्हारे युद्धयात्रा के लिए प्रस्थित होने पर तुम्हारी शत्रुरमणियों अपने कुचों की कठिनता को चरणकमलों में चाहती है (ताकि कठिन पैरों में उन्हें वन की दुर्गम कठोर मूमि असछ न लगे) तथा इस प्रकार की रचना न करने वाले (पैरों को कमल के समान कोमल बनाने वाले) ब्रह्मा की निन्दा करती हैं। (दोप से दोप का उदाहरण)

२—यह धन का ही हुर्भाग्य है कि वह सज्जनों के पास नहीं रहता। ( गुण से दोप

४—यदि राजसेवकों का वध नहीं होता, तो यह उनका लाभ ही है। ( दोष से गुण का उदाहरण)

जहाँ किसी एक वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, उसके दोप से दूसरी वस्तु का दोप, उसके गुण से दूसरी वस्तु का दोप अथवा उसके दोप से दूसरी वस्तु का गुण वर्णित किया जाय, वहाँ उल्लास नामक अलंकार होता है। कारिकामाग की प्रथम कारिका का द्वितीयार्घ प्रथम (गुण से गुण) का उदाहरण है। यहाँ पतिव्रता की महिमा रूपी गुण के वर्णन के द्वारा उसके स्नान से गंगा की पवित्रता के गुण का वर्णन किया गया है। द्वितीय रहोक में द्वितीय (दोप से दोप) का उदाहरण है। यहाँ राजा की युद्धयात्राओं के समय वन में मगती हुई शत्रुखियों के दौहने में घाषक पैरें की कोमलता का दोप वर्णित कर उसके द्वारा उनकी कठिनता की रचना न कर न्यर्थ ही स्तनों की कठिनता की रचना करने वाले प्रक्षा का दोप वर्णित किया गया है। तृतीय कारिका में तीसरे व चौथे दोनों के उदाहरण हैं। वहाँ प्रथमार्घ में सज्जनों की महिमा के गुण के द्वारा घन का उनके पास न होना रूपी दोप, तथा राजा की कृरता के दोप के द्वारा राजसेवकों का विना वस के वच निकलना गुण के रूप में वर्णित हुआ है।

अनेनैव क्रमेणोदाहरणान्तराणि,-

यदय रथसंक्षोभादंसेनांसो निपीडितः।

एकः कृती मद्द्रेषु, शेषमद्गं भुवो भरः॥

अत्र नायिकासौन्दर्थगुगोन तदंसनिपीडितस्य स्वांसस्य कृतित्वगुणो वर्णितः ॥

लोकानन्द्न । चन्द्नहुम । सखे ! नास्मिन् वने स्थीयतां दुर्शेः परुषेरसारहृद्यैराकान्तमेतहनम् ।

ते ह्यन्योन्यनिघर्षजातदहनज्यालावलीसंकुला

न स्वान्येव कुलानि केवलमहो सर्व दहेयुर्वनम् ॥ अत्र वेरार्ना परस्परसंघर्षणसंजातदहनसंकुलत्वदोषेण वननाशरूपदोषो वर्णितः।

दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णतालै-

र्द्रीकृताः करिवरेण मदान्यबुद्धचा।

इन्हीं चारों के क्रमश दूसरे उदाहरण दे रहे हैं --

(किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे के गुण के वर्णन का उदाहरण)

कोई नायक नायिका के साथ रथ पर जा रहा था। रथ के हिलने से उसका कन्धा नायिकाके कन्धे से टकारा गया था। अपने कन्धे के सौभाग्य गुण की प्रशस्मा करता नायक कह रहा है। 'रथ के हिलने के कारण यह मेरा कन्धा उस ( नायिका ) के कन्धे से टकरा गया था। अत. मेरे सभी अगों में यही अकेळा अग सफल मनोरथ है, बाकी अग तो पृथ्वी के लिए भारस्वरूप है।

यहाँ नायिका के सींदर्य गुण के द्वारा उसके कन्धे से टकराये हुए नायक के अपने कुंधे के सौभाग्य गुण का वर्णन किया गया है। अस यह उल्लास के प्रथम भेद का उदाहरण है।

( किसी एक के दोष के द्वारा दूसरे के दोष के वर्णन का उदाहरण )

कोई कवि चन्दन के बृच से कह रहा है। 'संसार को प्रसन्न करने वाले, हे चन्दन के वृत्त, मित्र तुम इस वन में कभी नहीं ठहरना। यह वन कठोर हृद्यवाले ( शून्य हृद्य वाले) कठोर वांस के पेड़ों (बुरे वका में उत्पन्न छोगों) से छाया हुआ है ये बांस इतने हुए हैं कि एक दूसरे से परस्पर टकराने से उत्पन्न अग्नि की ज्वाला से वेष्टित होकर केवल अपने कुछ को ही नहीं, अपितु सारे वन को जला डालते हैं।

(प्रस्तुत पद्य में अप्रस्तुतप्रशसा अलकार भी है। यहाँ चन्दन-वेणुगत अप्रस्तुत वृत्तान्त के द्वारा सज्जन-दुर्जन न्यक्ति रूप प्रस्तुतवृत्तान्त की न्यजना हो रही है। कोई कवि किसी सज्जन से दुर्हों के साथ से वचने का संकेत कर रहा है, जो केवल अपना ही नहीं दूसरों का भी नाश करते हैं।)

यहाँ वांसों के परस्पर टकराने से उत्पन्न अग्नि से वेष्टित होने रूप दोष के द्वारा वननाश रूप दोप का वर्णन किया गया है, अत यह उल्लास के द्वितीय भेद का उदाहरण है।

( किसी के गुण के द्वारा दूसरे के दोष के वर्णन का उदाहरण )

कोई किव हाथी को मूर्खता व मदाधता का वर्णन कर रहा है। यदि गजराज ने मदाध बुद्धि के कारण अपने कर्णतालों के द्वारा मद जल के इच्छुक ( याचक ) भौरों की हटा

## तस्यैव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा भृङ्गाः पुनर्विकचपद्मवने चरन्ति ॥

अत्र भ्रमराणामलकरणत्वगुणेन गजस्य तत्प्रतिच्तेपो दोषत्वेन वर्णितः।

आद्मातं परिचुन्बितं परिमुहुर्तीढं पुनश्चिवितं त्यक्तं वा भुवि नीरसेन मनसा' तत्र व्यथां मा कृथाः। हे सद्रन्न । तवेतदेव कुशलं यद्वानरेणादरा-दन्तःसारविलोकनव्यसनिना चूर्णीकृतं नाश्मना।।

अत्र वानरस्य चापलदोषेण रत्नस्य चूर्णनाभावो गुणत्वेन वणितः। अत्र प्रथमचतुर्थयोरुङ्कासोऽन्वर्थः। मध्यमयोश्छत्रिन्यायेन लाक्षणिकः ॥१२३–१३४॥

दिया, तो इसमें मोंरों का क्या बिगडा ? यह तो हाथी के ही कपोलमण्डल को शोभा की े हानि हुई, मोरे तो फिर कहीं किसी खिले कमल वाले सरोवर में विहार करने लगते हैं।

(यहाँ किव ने गज-अमरगत अप्रस्तुत व्यापार के द्वारा कुटातृ-याचकगत प्रस्तुत व्यापार की व्यंजना की है। अतः अप्रस्तुतप्रशंसा भी अलंकार है।)

यहाँ 'भोरे हायी के कपोरुमण्डल की शोभा हैं' इस गुण के द्वारा 'हाथी के द्वारा उनका तिरस्कार' रूप दोप वर्णित किया गया है, अतः यह उल्लास का तीसरा भेद है।

( किसी के दोष के द्वारा दूसरे के गुण के वर्णन का उदाहरण )

कोई किव किसी मणि से कहा रहा है। हे मणि (सद्गत), वन्दर के हाथों पढ़ने पर उसने पहले तुम्हें सूँघा, फिर चूमा, फिर चाटा, फिर मुँह में दांतों से चवाया, जब कोई स्वाद न आया तो नीरस मन से जमीन पर फेंक दिया, इस सवध में तुम्हें इस वात का दुःख करने की आवश्यकता नहीं कि वन्दर तुम्हारी कद न कर सका। हे मणि, यों कहो कि यह तुम्हारी खेर थी कि वन्दर ने तुम्हारी केवल इतनी ही परीक्षा की तथा तुम्हारे अन्दर के माग को देखने की इच्छा से तुम्हें पत्थर से चूर्ण-विचूर्ण न कर डाला।

(कोई योग्य व्यक्ति अयोग्य परीचक के हार्यो समुचित व्यवहार नहीं प्राप्त करता और इसके लिए दुःख करता है, उसे सान्त्वना देता किव कहता है कि यह तो परीचक को अयोग्यता के कारण है, स्वय उसकी अयोग्यता के कारण नहीं। यदि वन्दर मणि का मूक्य न जाने तो इसमें मणि का क्या दोप? इस पद्यमें अप्रस्तुतप्रशसा अलकार भी है।)

यहाँ वन्दर की चपलता के दोप का वर्णन कर उसके द्वारा मिण के चूर्ण-विचूर्ण न करने रूपी गुण का वर्णन किया गया है, अत यह उल्लास का चौथा भेद है।

इन चारों प्रकार के उद्घास में सचा उद्घास प्रथम तथा चतुर्थ भेद में (गुण के द्वारा गुण के तथा दोव के द्वारा गुण के वर्णन में) ही पाया जाता है। वाकी टो भेद द्वितीय तथा तृतीय में उद्घास नामक संज्ञा केवल लाचिणक है, ठीक वैसे ही जैसे कई लोग जा रहे हीं तथा उनमें कुछ के पास छाता हो तो हम कहते हैं 'वे छाते वाले जा रहे हैं (छत्रिणो यान्ति) और इस प्रकार छाते वालों के साथ जाते विना छाते वालों के लिए भी 'छत्रिणाः' का लाचिणक प्रयोग कर बैठते हैं। भाव यह है, वीच के दो भेद (दोप से दोप तथा गुण से दोप वाले भेद) केवल लाचिणक दृष्टि से उद्घास है, क्योंकि वहाँ अन्यवस्तु का गुण वर्णित न होकर दोप वर्णित होता है।

#### ७० श्रवज्ञालङ्कारः

ताभ्यां तौ यदि न स्यातामवज्ञालंकृतिस्तु सा । स्वल्पमेवाम्बु लभते प्रस्थं प्राप्यापि सागरम् ॥ मीलन्ति यदि पद्मानि का हानिरमृतयुतेः ॥ १३६ ॥

ताभ्यां गुणदोषाभ्याम्। तौ गुणदोषौ।अत्र कस्यचिद्गुरोनान्यस्य गुणालाभे द्वितीयार्धमुदाहरणम्। दोषेण दोषस्याप्राप्तौ तृतीयार्धम्।

यथा--

मदुक्तिश्चेदन्तर्मद्यति सुधीभूय सुधियः किमस्या नाम स्याद्रसपुरुषानाद्रभरैः। यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी कुमाराणामन्त'करणहरण नैव कुरुते॥

टिप्पणी—कुछ विद्वान् उछास को भिन्न अलकार नहीं मानते। एक दल इसका समावेश काव्यिल में करता है, तो दूसरा दल इसे केवल लैकिकार्थ मान कर इसमें अलकारत्व का ही निषेध करता है।

( 'कान्यलिंगेन गतार्थोऽयम्, नालकारान्तरत्वभूमिमारोहति' इत्येके। 'लौकिकार्थमय-त्वादनलकार प्व' इत्यपरे।) ( रसगगाधर ए० ६८५ )

#### ७० श्रवहा श्रलकार

१३६-अवज्ञा वस्तुत उल्लास का ही उलटा अलकार है। जहाँ किसी एक के गुण-दोष के कारण कमश' दूसरे के गुण-दोष का लाभ न हो, वहाँ अवज्ञा अलंकार होता है। (इसके दो भेद होंगे किसी एक के गुण के कारण दूसरे का गुणालाभ, किसी एक के दोष के कारण दूसरे का दोषालाभ, इन्हीं के कमश उदाहरण ये हैं।)

- (१) सागर में जाकर भी प्रस्थ पात्र जितना थोड़ा सा पानी ही मिलता है।
- (२) यदि चन्द्रमा के उदय होने पर कमल वद हो जाते हैं, तो इसमें चन्द्रमा की क्या हानि ?

कारिका के 'ताभ्यां' का अर्थ है 'गुण और दोप के द्वारा', तथा 'तौ' का अर्थ 'गुण तथा दोप'। यहाँ किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे को गुण की प्राप्ति न होने वाले अवज्ञा भेद का उदाहरण कारिका का द्वितीयार्ध (स्वल्प इत्यादि) है। किसी एक के दोप से दूसरे के दोप की प्राप्ति न होने वाले अवज्ञाभेद का उदाहरण कारिका का नृतीयार्ध (मीलन्ति॰ इत्यादि) है। इसके अन्य उदाहरण ये हैं —

महाकवि श्रीहर्प अपनी कविता के विषय में कह रहे हैं। यदि मेरी उक्ति अमृत वनकर बुद्धिमानों के हृदय को मस्त वनाती है, तो नीरस व्यक्ति इसका अनाद्र करते रहे, इससे क्या ? अत्यधिक सुन्दरी स्त्री भी युवकों के हृदय को जितना आकृष्ट करती हैं, उतना वालकों के अन्तःकरण को नहीं।

यहाँ कविता तथा रमणी के सोंदर्य गुण के द्वारा अरस ध्यक्ति तथा वालक के गुणाभाव का वर्णन किया गया है, अत यह अवज्ञा का प्रथम भेद है। त्वं चेत्संचर्से वृषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनां व्यालेः कङ्कणभूषणानि कुरुपे हानिने हेम्रामपि। मूर्धन्यं कुरुषे जलांश्चमयशः किं नाम लोकत्रयी-दीपस्याम्बुजबान्धवस्य जगतामीशोऽसि किं त्रमहे।।

अत्राद्ये कवितारमणीगुणाभ्यामरसबालकयोहिदयोल्लासरूपगुणाभावो व-णितः । द्वितीये परमेश्वरानद्गीकरणदोषेण दिग्गजादीनां लघुतादिदोषाभावो व-णितः ॥ १३६॥

७१ श्रनुशालद्वारः

दोषस्याभ्यर्थनानुज्ञा तत्रैव गुणदर्शनात् । विषदः सन्तु नः शश्वद्यासु संकीत्यते हरिः ॥ १३७ ॥

यथा वा--

मय्येव जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं हरे ।। नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाङ्कृति ॥

इयं हनुमन्तं प्रति राघवस्योक्तिः। अत्र प्रत्युपकाराभावो दोषस्तद्भ्युपगमे

कोई किव महादेव से कह रहा है। हे महादेव, अगर तुम वैल पर वैठ कर घूमते हो तो इससे दिगान छोटे नहीं हो जाते, अगर तुम साँपों के ककण वा आभूपण धारण करते हो, तो इसमें स्वर्णामूपणों की क्या हानि है, यदि तुम चन्द्रमा (जडांशु-मूर्ख) को सिर पर धारण करते हो, तो इसमें त्रिलोकी के प्रकाश सूर्य का क्या दोष? कहाँ तक कहें, आप फिर भी तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम क्या कह सकते हैं?

यहाँ महादेव के द्वारा दिगाजादि के अंगीकार न करने के दोप के द्वारा दिगाजादि के रुघुतादि दोप का अभाव वर्णित किया गया है।

कुछ आलकारिक इसे पृथक् अलकार न मानकर विशेषोक्ति में ही इसका अन्तर्माव करते हैं। विशेषोक्स्येव गतार्थस्वादवज्ञा नालकारान्तरमिस्यपि वदन्ति । (रसगगाथर ए० ६८६)

### ७१. श्रनुज्ञा श्रलकार

१३७—जहाँ किसी दोप की इच्छा इसिटिए की जाय कि उसमें किसी विशेष गुण की स्थिति है, वहाँ अनुज्ञा अलंकार होता है। जैसे, (कोई भक्त कहता है) हमें सदा विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अच्छा, क्योंकि उनमें भगवान का कीर्तन होता है।

यहाँ विपत्तियों (दोप) की अभ्यर्थना इसिलिए की जाती है कि उनमें भगवद्गजन-रूपी गुण विद्यमान है।

अथवा जैसे निम्न उदाहरण में-

रामचन्द्र हनुमान् से कह रहे हैं—हे हनुमान्, तुमने जो उपकार किया, वह मेरे लिए प्रत्युपकार की अद्यमता धारण करे। प्रत्युपकार की इच्छा करने वाला व्यक्ति,विपत्ति की आकांचा करता है।

यह रामकी हनुमान के प्रति निकि है। यहाँ प्रत्युपकाराभाव दोप है, इस दोप की इच्छा का कारण यह है कि इसमें विपत्ति की आकांचा न होना रूप गुण पाया जाता है।

हेतुर्गुणो विपत्त्याकाङ्काया अप्रसक्तिः । सा च व्यतिरेकमुखप्रवृत्तेन सामान्येन विशेपसमर्थनरूपेणार्थान्तरन्यासेन दर्शिता । यथा वा—

> व्रजेम भवद्गितं प्रकृतिमेत्य पैशाचिकीं किमित्यमरसम्पदः प्रमथनाथ <sup>।</sup> नाथामहे । भवद्भवनदेहलीविकटतुण्डदण्डाहति-त्रुटन्मुकुटकोटिभिमेघवदादिभिभूयते ॥ १३०॥

यह विपत्ति की आकात्ता का न होना व्यितिरेकसरिण से वर्णित सामान्य के द्वारा विशेष के समर्थन वाले अर्थोतरन्यास से प्रदर्शित किया गया है। भाव यह है, यहाँ प्रस्थुपकार की इच्छा न करने वाला व्यक्ति विपत्ति की आकात्ता नहीं करता-इस बात को वैधर्म्य शैली में वर्णित किया गया है। अनुज्ञा का ही दूसरा उदाहरण यह हैं —

कोई भक्त शिव से प्रार्थना कर रहा है —हे प्रमथनाथ शिव, हमारी तो यही कामना है कि पिशाच के स्वरूप को प्राप्त कर आप के ही समीप रहें। हम देवताओं की सपित की याचना क्यों करें ? इन्द्रादि वड़े बढ़े देवता भी आपके निवासस्थान की देहली पर बैठे गणेशाजी के दण्हों की चोट से जीर्ण-शीर्ण मुकुट वाले होते रहते हैं। अर्थात् जिनके भवन की देहली से भी आगे बड़े बढ़े देवता नहीं पहुंच पाते, उन भगवान् शिव के समीप हम पिशाच वनकर रहना भी पसन्द करेंगे।

यहाँ 'पिशाच बनना' यह एक टोप है, किंतु शिवभक्त कवि ने इसकी इसलिए इच्छा की है कि इससे शिवसामीच्य रूप गुण की प्राप्ति होती है।

टिप्पणी—अनुशा अलकार के बाद पण्डितराज जगन्नाथ ने एक अन्य अलकार का उल्लेख किया है, जिसका सकेत कुवल्यानन्द में नहीं मिलता। यह अलकार है—तिरस्कार। जिस स्थान पर किमी विशेष दीप के कारण गुणत्व से प्रसिद्ध वस्तु के प्रति भी द्वेप पाया जाता हो, वहाँ तिरस्कार अलकार होता है। (दोपविशेषानुवन्धाद्गुणत्वेन प्रसिद्धस्यापि द्वेपस्तिरस्कारः।) इसका उदाहरण निम्न पद्य है, जहाँ राजाओं के समान विशाल ऐश्वर्य रूप प्रसिद्ध गुण के प्रति भी किव का देप इसलिए पाया जाता है कि उसके कारण भगवान् के चरणों की उपासना अस्त हो जाती है तथा यह दोपविशेष वहाँ विद्यमान है —

श्रियो में मा सन्तु ज्ञामिष च माधद्रजघटा-मद्भाग्यद्भृगाविष्मिधुरसंगीतसुभगा । निमम्रानां यासु द्विणरसपर्याकुल्हदां सपर्यासीकर्यं हरिचरणयोरस्तमयते ॥

तिरस्कार अलकार का वर्णन करते समय पण्टितराज ने कुवलयानन्दकार के द्वारा इस अलकार का सकेत न करने की ओर भी कटाक्षपात किया है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि अप्पयदीक्षित के द्वारा अनुशा के प्रकरण में उदाहत 'वजेम भवदन्तिकं' इत्यादि पद्य के 'किमित्यमरसपदः' इस अश्च में तिरस्कार अलकार को मानने में भी कोड आपित नहीं जान पटती। (अमु च तिरस्कारमलच्चित्वाऽनुज्ञा लच्चयतः कुवल्यानन्दकृतो विस्मरणमेव शरणम्। अन्यथा 'मवद्भवनदेहली' इति तदुदाहतपद्ये 'किमित्यमरसपदः' इत्यंशे तिरस्का-रस्य सुरुणानापत्ते। रसगंगाधर १ ६८७)

## ७२ तेशासङ्घारः

लेशः स्यादोषगुणयोर्गुणदोषत्वकल्पनम् । अखिलेषु विदङ्गेषु हन्त स्वच्छन्दचारिषु ॥ ग्रुक ! पञ्जरबन्धस्ते मधुराणां गिरां फलम् ॥ १३८ ॥

होषस्य गुणत्वकल्पनं गुणस्य दोषत्वकल्पनं च लेशः । उदाहरणम्-राज्ञोऽ
भिमते विदुषि पुत्रे चिरं राजधान्यां प्रवसति तद्दर्शनोत्किषिठतस्य गृहे स्थितस्य
पितुर्वचनमप्रस्तुतप्रशंसाह्मपम् । तत्र प्रथमार्धे इतरविह्गानामवक्तृत्वदोषस्य
स्वच्छन्दचरणानुकूलतया गुणत्वं कल्पितम् । द्वितीयार्धे मधुरमाधित्वस्य गुणस्य
पञ्जरबन्धहेतुतया दोपत्वं कल्पितम् । न चात्र व्याजस्तुतिराशङ्कृनीया । न द्यत्र
विह्गान्तराणां स्तुतिव्याजेन निन्दायां शुकस्य निन्दाव्याजेन स्तुतौ च
ात्पर्यम्, किन्तु पुत्रदर्शनोत्किष्ठितस्य पितुर्दोषगुणयोर्गुणदोषत्वाभिमान एवात्र
स्रोके निबद्धः ।

यथा वा--

सन्तः सचिरितोदयञ्यसिननः प्रादुर्भवद्यन्त्रणाः सर्वत्रेव जनापवादचिकता जीवन्ति दुःखं सदा । अन्युत्पन्नमितः कृतेन न सता नैवासता न्याकुलो युक्तायुक्तविवेकशून्यहृदयो धन्यो जनः प्राकृतः ॥

## ७२. लेश श्रलंकार

१३५—जहाँ दोप तथा गुण को क्रमरा गुण तथा दोप के रूप में किवत किया जाय, वहाँ छेरा नामक अल्कार होता है। जैसे, है तोते, अन्य सभी पिन्नयों के स्वच्छन्दधारी होने पर तुम पिंजरे में बन्द कर दिये जाते हो, यह तुम्हारी मीठी वाणी का फल है।

दोप की गुणस्वकरूपना और गुण की दोपत्वकरूपना को लेश कहते हैं। इसका उदाहरण 'अखिलेपु' आदि है, जिसमें किसी पिता का विद्वान् पुत्र इसिलए राजधानी में रह
रहा है, कि वह राजा को प्रिय है, उसे देखकर उसके दर्शन से उत्कण्ठित पिता के द्वारा
अपने पुत्र के प्रति अप्रस्तुतप्रशंसारूप उक्ति है। इस उक्ति के प्रथमार्थ में दूसरे पित्यों
के मधुर वाणी न योठने के दोप को स्वस्कुन्द विचरण करने के गुण के रूप में वर्णित
किया गया है। द्वितीयार्ध में शुक्र के मधुरभाषण रूप गुण को पित्तरे में वैंघ जाने के हेतु
रूप दोप के रूप में वर्णित किया गया है। इस पद्य में व्याजस्तुति अलङ्कार नहीं समझना
चाहिए। वस्तुतः यहाँ किव का तात्पर्य अन्य पित्त्यों की स्तुति के व्याज से निन्दा करने
तथा शुक्र की निन्दा के व्याज से स्तुति करने में नहीं हैं। अपितु पुत्रदर्शन से उत्कण्ठित
पिता के द्वारा दोप गुण को क्रमशः गुण दोप के रूप में वर्णित करना ही यहाँ किव का
अभीष्ट है। अथवा जैसे—

सस्वरित्रता के उद्म की इच्छा वाछे तथा इसीछिए सम्म दुखी रहने वाले सज्जन छोग, जो सदा छोगों के द्वारा की गई निन्दा से ढरा करते हैं, बढ़े दुख व कप्ट के साथ जीवन यापन करते हैं। वस्तुतः सीभाग्यशाली तो वह प्राकृत (अज्ञानी) पुरुष है, जो द्रगडी त्वत्रोदाजहार (कान्या॰ २।२६९)—

'युवैष गुणवान् राजा योग्यस्ते पतिरूर्जितः । रणोत्सवे मनः सक्तं यस्य कामोत्सवादपि ॥ चपलो निर्दयश्चासौ जनः किं तेन मे सखि !। आगः प्रमार्जनायैव चाटवो येन शिक्षिताः ॥'

अत्राद्यक्षोके राज्ञो वीर्योत्कर्षस्तुतिः । कन्याया निरन्तरं सम्भोगनिविवर्ति-षया दोषत्वेन प्रतिभासतामित्यभिष्ठेत्य विद्ग्धया सख्या राजप्रकोपपरिजिहीषया स एव दोषो गुणत्वेन वर्णितः । उत्तरश्लोके सखीभिकपदिष्ट मानं कर्तुमशक्त्र-यापि तासामप्रतो मानपरिप्रहणानुगुण्यं प्रतिज्ञाय तदनिर्वोहमाशङ्कमानया सखीनामुपहासं परिजिहीर्षन्त्या नायिकया नायकस्य चाडुकारितागुण एव दोष-त्वेन वर्णितः । न चाद्यश्लोके स्तुतिर्निन्दापर्यवसायिनी, द्वितीयश्लोके च निन्दा स्तुतिपर्यवसायिनीति व्याजस्तुतिराशङ्कनीया । राजप्रकोपादिपरिहारार्थमिहः निन्दास्तुत्योरन्याविदिततया लेशत एवोद्घाटनेन ततो विशेषादिति । वस्तुतस्तु-

मौके की वात को नहीं सोच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से न्याकुळ नहीं होता और जिसका हृदय भले-बुरे के ज्ञान से शून्य रहता है।

यहाँ सज्जन व्यक्ति के सच्चरित-व्यसन को, जो गुण है, दोष बताया गया है तथा प्राकृत जन की विवेकशून्यता के दोष को गुण बताया गया है, अत. छेश अछङ्कार है। दण्ही ने छेश अछङ्कार का निम्न उदाहरण दिया है:—

कोई सखी किसी राजकुमारी से कह रही है —हे राजकुमारी, यह वीर गुणवान् युवक राजा तुम्हारा पति बनने योग्य है। इसका मन कामोत्सव से भी अधिक रणोत्सव में आसक्त रहता है।

( इस पण में सखी राजा के गुण बताकर राजकुमारी को उसके इस दोष का सकेत कर रही है कि वह सदा युद्धादि में ध्यस्त रहेगा।)

कोई नायिका अपराधी नायक की ओर से मिन्नतें करती सखी से कह रही है - हे सिख, यह तो बढ़ा चन्नळ व निर्द्य है, उससे मुझे क्या ? इसने तो ये सारी चापळसियाँ अपराध का सज्ञोधन करने के लिए सीख रखी हैं।

(यहाँ नायक की चाटुकारिता के गुण को दोष के रूप में बर्णित किया गया है।)

दण्डो द्वारा उदाहत इन रठोकों में प्रथम रठोक में राजा की वीरता की स्तुति है। पर चतुर सखी ने राजा के कोप को वचाने के छिए उसके दोष को गुण वनाकर वर्णित किया है। वैसे सखी का अभिप्रेत आशय यह है कि राजकुमारी यह समझ छे कि यह राजा सदा सम्मोगादि से उदासीन रहता है, अत इस दोष से युक्त है। दूसरे रठोक में सखियों के द्वारा अपराधी नायक से मान करने की शिक्षा दी गई नायिका अपराधी नायक से मान नहीं कर पाती किन्तु फिर भी सखियों के सामने इस वात की प्रतिश्चा करती है कि वह मान करेगी। वैसे उसे इस वात की आशका है कि वह मान न कर पायगी, इसिछए सखियों के हाँसी मजाक से वचने की इच्छा से नायक के चाडुकारिता गुण का दोष के रूप में वर्णन करती है। प्रथम रठोक में निन्दा के रूप में परिणत स्तुति है तथा द्वितीयरठोक में स्तुति के रूप में परिणत निन्दा है, ऐसा समझकर इन उदाहरणों

इह व्याजस्तुतिसद्भावेऽपि न दोषः। न ह्येतावता लेशमात्रस्य व्याजस्तुत्यन्त-भीवः प्रसद्धतेः तदसंकीर्णयोरपि लेशोदाहरणयोर्द्शितत्वात्। नापि व्याजस्तु-ितमात्रस्य लेशान्तभीवः प्रसद्धतेः भिन्नविषयव्याजस्तुत्युदाहरणेषु 'कस्त्वं वानर! रामराजभवने लेखार्थसंवाहकः', 'यद्वक्त्रं मुहुरीक्षसे न घनिनां त्रूपे न चादून्मृषा' इत्यादिपु दोषगुणीकरणस्य गुणदोषीकरणस्य चामावात्। तत्रान्यगुणदोषाभ्या-सन्यत्र गुणदोषयोः प्रतीतेः॥

विषयैक्येऽपि-

'इन्दोर्लच्म त्रिपुरजयिनः कण्ठमूलं मुरारि-दिंङ्नागानां मदजलमधीभाक्षि गण्डस्थलानि । अद्याप्युर्वीवलयतिलक ! श्यामलिन्नानुलिप्ता-न्याभासन्ते वद घवलितं किं यशोभिस्त्वदीयें ॥'

ः इत्याद्युदाहरखेषु लेशास्पर्शनात्।अत्र हीन्दुलदमादीनां घवलीकरणाभावदोप एव गुणत्वेन न पर्यवसित, किन्तु परिसंख्यारूपेण ततोऽन्यत्सर्वं घवलितमित्यतो गुणः प्रतीयते। कचिद्याजस्तुत्युदाहरखे गुणदोषीकरणसत्त्वेऽपि स्तुतेर्विषयान्तरमपि दृश्यते।

में व्याजस्तुति अलकार की शंका नहीं करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि यहाँ राजा के कोप तथा सिलयों की हँसी से खुटकारा तभी हो सकता है, जब कि निन्दा स्तुति का पता दूसरों को न चल पाय, अतः यहाँ लेश के द्वारा ही स्वमन्तव्य प्रकटित किया गया है। वैसे यहाँ व्याजस्तुति अलङ्कार भी मान लिया जाय, तो कोई हर्ज नहीं। किन्तु इससे लेश अलङ्कार का व्याजस्तुति भे समावेश नहीं हो जाता, क्योंकि लेश के कई ऐसे भी उदाहर रण दिये जा सकते हैं, जहाँ व्याजस्तुति का सक्कर नहीं पाया जाता। न व्याजस्तुति को ही लेश में समाविष्ट किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे उदाहरणों में जहाँ भिन्न विषय व्याजस्तुति पाई जाती है (जहाँ किसी एक की निन्दा से किसी दूसरे की स्तुति या किसी एक की स्तुति से किसी दूसरे की निन्दा प्रतीत होती है), वहाँ गुण का दोपीकरण तथा दोप का गुणीकरण नहीं पाया जाता, जैसे, 'कस्त्व वानर रामराजमवनेलेखार्थसवाहक,'तथा 'यद्दक्त्र मुहुरीचसे न धनिनां बूपे न चाट्टन्मुपा' इन पूर्वोदाहत पर्धों में, क्योंकि वहाँ तो किसी एक के गुणदोप से किसी दूसरे के गुणदोप की प्रतीति होती है।

कई स्थानों पर विषयैक्य होने पर भी न्याजस्तुति में लेश का स्पर्श नहीं होता, जैसे निम्न उदाहरण में—

कोई किव निन्दा के ज्याज से किसी राजा की स्तुति कर रहा है। हे राजन् , चन्द्रमा का कलङ्क, त्रिपुरविजयी शिव का कण्ठ, विण्णु का शरीर, दिग्गजों के मदजल की कालिमा वाले गण्डस्थल कालिमा से युक्त हैं, वताओ तो सही, तुम्हारे यश ने किस किस वस्तु को 'प्रवलित किया ?

यहाँ चन्द्रमा का कलङ्क भादि वस्तुओं के सफेद न वनाये जाने का ( घवलीकरणामाव का ) दोप गुण के रूप में पर्यवसित नहीं होता, अपि तु निपेधरूप में प्रतीत होता है, सतः इससे इस अन्य गुण की प्रतीति होती है कि इनसे अतिरिक्त अन्य समस्त संसार यथा--

सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या संस्तूयसे वुधैः। नारयो लेभिरे पृष्टं न वक्षः परयोषितः॥

अत्र हि वाच्यया निन्दया परिसंख्यारूपेण ततोऽन्यत्सर्वमर्थिनामभिमत दीनारादि दीयते इति स्तुत्यन्तरमपि प्रतीयते । एवं च येषूदाहरणेषु 'कस्ते शौर्य-मदो योद्धुम्' इत्यादिषु गुणदोषादिषु गुणदोषीकरणादिकमेव व्याजस्तुतिरूप-तयावितष्ठते, तत्र लेशव्याजस्तुत्योः सङ्करोऽस्तु । इत्थमेव हि व्याजस्तुत्यप्रस्तुत-प्रशंसयोरपि प्राक् सङ्करो वर्णितः ॥ १३८॥

७३ मुद्रालङ्कारः

स्च्यार्थस्चनं मुद्रा प्रकृतार्थपरैः पदैः।

नितम्वगुर्वी तरुणी दृग्युग्मविपुला च सा ॥ १३९ ॥

अत्र नायिकावर्णनपरेण 'युग्मविपुला' पदेनास्यानुष्टुभो युग्मविपुलानामत्व-रूपसूच्यार्थसूचनं मुद्रा । यद्यप्यत्र प्रन्ये वृत्तनाम्नो नास्ति सूचनीयत्वं, तथाप्य-स्योत्तरार्धस्य लद्यलक्षणयुक्तच्छन्दःशास्त्रमध्यपातित्वेन तस्य सूचनीयत्व-मस्तीति तद्भिप्रायेण लक्षण योज्यम् । एव नवरत्नमालायां तत्तद्रत्ननामनिवेशेन

तुम्हारे यश से रवेत है। कहीं कहीं व्याजस्तुति के उदाहरणों में भी गुण को दोष वना दिया जाता है, किन्तु इतना होने पर भी स्तुति का विषय दूसरा व्यक्ति भी देखा जाता है। जैसे—

कोई कि किसी राजा की निन्दा के ज्याज से प्रशंसा कर रहा है —हे राजन्, पण्डित लोग झढ़े ही तुम्हारी इस तरह स्तुति करते हैं कि तुम सदा सर्वद (सव वस्तु के देनेवाले) हो। पर तुम्हारे शत्रुओं ने कभी भी तुम्हारे पृष्ठ भाग को प्राप्त नहीं किया, न वैरिखियों ने तुम्हारी वत्त स्थल को ही।

यहाँ निन्दा वाच्य है, इसके द्वारा इन वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तु को तुमने याचकों को दे दिया यह स्तुति भो व्यक्षित होती है। इस प्रकार जिन उदाहरणों में—जैसे 'कस्ते शौर्यमदो योद्धं' इत्यादि में—गुणदोषादि के केवल गुणदोषी- करणादि की व्याजस्तुति है, वहाँ लेश तथा व्याजस्तुति का सक्कर हो सकता है। इसी तरह व्याजस्तुति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा का भी सक्कर होता है जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है।

## ७३ मुद्रा श्रलङ्कार

१३९—प्रकृत विषय के अर्थ से सम्बद्ध पर्दों के द्वारा जहाँ स्चनीय अर्थ की सूचना दी जाय, वहाँ सुद्रा अलङ्कार होता है। जैसे, वह नायिका नितम्बभाग में गुरु तथा नेत्र-ह्य में विशाल है। (उस तरुणी नायिका के नितम्ब भारी तथा नेत्र कर्णान्तायत हैं।) यहाँ नायिका के लिए 'हम्युग्मविपुला' विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस पद

यहाँ नायिका के लिए 'दृग्युग्मिवपुला' विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस पर्द में 'युग्मिवपुला' पद अनुष्टुप् छुन्द के युग्मिवपुला नामक भेद के सूच्य अर्थ की भी सूचना कर रहा है, अतः सुद्रा अलङ्कार है। यद्यपि इस अलङ्कारप्रन्थ (कारिका भाग) में छुन्द के नाम की सूचना का ऐसा कोई सकेत नहीं है, तथापि इसके उत्तरार्ध के लक्ष्य- तत्तन्नामकजातिसूचनम् । नक्षत्रमालायामग्न्यादिदेवतानामिसर्नक्षत्रसूचनित्या-दावयमेवालङ्कारः । एवं नाटकेषु वद्त्यमाणार्थसूचनेष्वपि ॥ १३६ ॥

्र७४ रत्नावल्यलङ्कारः

क्रमिकं प्रकृताथीनां न्यासं रत्नावलीं विदुः । चतुरास्यः पतिलेक्ष्म्याः सर्वज्ञस्त्वं महीपते ! ॥ १४० ॥

अत्र चतुरास्यादिपदैर्वणेनीयस्य राज्ञो ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मता प्रतीयत इति प्रसिद्धसहपाठानां ब्रह्मादीनां ऋमेण निवेशनं रत्नावली । यथा वार्गे

> रत्याप्तित्रयलाव्छने कठिनतावासे रसालिङ्गिते प्रह्लादेकरसे कमादुपचिते भूभृद्गुरुत्वापहे। कोकस्पिधिन भोगभाजि जनितानङ्गे खलीनोन्मुखे भाति श्रीरमणावतारदशक बाले। भवत्याः स्तने।।

۷

छचणयुक्त छुन्द शास्त्र के विषय होने के कारण उसकी सूचनीयता है ही, इस प्रकार छचण को तदनुसार माना जा सकता है। इसी प्रकार भगवस्तुतिपरक नौ पद्यों के संग्रह (नवरत्नमाला) में तचत् रहनों के नाम का निर्देश करने मे तचत् रहनजाति की सूचना में भी मुद्रा अलङ्कार होगा। ऐसे ही नचत्रमाला (भगवस्तुतिपरक २७ पर्यों के संग्रह) में, अग्नि आदि देवताओं के नाम का निर्देश करने से तचत् अश्विनी आदि नचत्रों की सूचना में भी यही अलंकार होगा। इसी तरह नाटक में भी जहाँ भविष्य में वर्णनीय (वच्यमाण) अर्थ की सूचना दी जाय, मुद्रा अलङ्कार ही होता है।

टिप्पणी—नाटकसम्बन्धी सुद्रा अलकार का उदाहरण चन्द्रिकाकार ने अनर्धराधव के प्रस्तावनामाग की सूत्रधार की निम्न उक्ति दी है, जहाँ वस्यमाण रामरावणवृत्तान्त की सूचना पार्श जाती है —

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्जोऽपि सहायताम् । अपन्थान तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुखति ॥

७४ रत्नावली श्रलङ्कार

१४०—जहाँ प्रकृत क्यों को प्रसिद्ध कम के आधार पर ही रखा जाय, वहाँ रत्नावली अलङ्कार माना जाता है। जैसे, हे राजन्, तुम चतुर व्यक्तियों में श्रेष्ठ (चार सुँह वाले) ब्रह्मा, लक्मी के पति विष्णु, तथा सर्वज्ञ महादेव हो।

यहाँ चतुरास्य आदि पदों के द्वारा प्रकृत राजा को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप वताया गया है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का प्रयोग प्रसिद्धक्रम के अनुसार किया गया है, अत. यह रत्नावली अलङ्कार है। इसी का उदाहरण निम्न है:—

कोई रसिक किव किसी नायिका के स्तनों की प्रशंसा करता कह रहा है। है वाले, तेरे स्तनों पर छद्मी के रमण (विष्णु) के दसों अवतार सुशोमित हो रहे हैं। (व्यंग्य है, तेरे स्तन शोभा (छदमी) के निवासस्थान हैं।) तुम्हारे स्तन सुरत के समय प्रिय के द्वारा दत्त नखत्ततादि विहों को धारण करते हैं, (रित के प्रिय कामदेव के छान्छन मतस्य रूप हैं, मतस्यावतार) वे कठिनता के निवासमूत अर्थाद कठोर हैं (कठिनता के

यथा वा,—

लीलाञ्जानां नयनयुगलद्राधिमा दत्तपत्रः कुम्भावेती कुचपरिकरः पूर्वपक्षीचकार । भ्रूविभ्रान्तिर्मदनधनुषो विभ्रमानन्ववादी-द्वक्त्रक्योत्स्ना शशधररुचं दूषयामास यस्याः ।।

अत्र पत्रदानपूर्वपक्षोपन्यासानुवाददूषणोद्गावनानि बुधजनप्रसिद्धक्रमेण

न्यस्तानि । प्रसिद्धसद्देपाठानां प्रसिद्धक्रमानुसरगोऽप्येवमेवालंकारः ।

यथा वा,—

भावासमूत कच्छुप हैं, कच्छुपावतार ), रस से युक्त हैं (रसा-पृथिवी-के द्वारा आलिङ्गिस है, वराहावतार ), आनन्दरूपी एकमात्र रस वाले हैं (प्रह्वाद के प्रति प्रीति वाले हैं, नृसिंहावतार ), धीरे धीरे वदरामलकादिपरिणामलाम से वहें हैं (क्रम-चरणविद्येप-के द्वारा वहें हैं, वामनावतार ), पर्वत की गुरुता को चुनौती देने वाले हैं (राजाओं के गौरव का नाश करने वाले हैं, परशुरामावतार ), चक्रवाक के समान हैं (सीतावियोग के कारण आतुर होकर चक्रवाक से स्पर्धा करने वाले—चक्रवाक को शाप देने वाले हैं, रामावतार ), मुख के धारण करने वाले, सुखदायक हैं (भोग (फणों) को धारण करने वाले हैं, शेषावतार वलमझ), कामोद्दीति करने वाले हैं, (शरीर के विरुद्ध (अनङ्ग) मौन भोगत्याग समाधि आदि का आचरण करने वाले हैं, [बुद्धावतार ), तथा इन्द्रियों (ख) में आसक्त तथा उन्मुख (उच्चूचुक) हैं (अध की वहना के प्रति उन्मुख है, कहिक-अवतार )।

(यहाँ दसों अवतारों का वर्णन प्रसिद्धक्रम से किया गया है।)

टिप्पणी—स्तनों को चक्रवाकयुगल की उपमा दी जाती है। प्रसिद्धक्रम के लिए यह पद्य देखिये —

> वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्धिभ्रते देखं दारयते वर्लि छलयते सत्रचयं कुर्वते । पौलस्य दलते हल कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मुर्च्छ्यते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्य नमः॥

भथवा जैसे—

कोई किव नायिका के तत्तदक्षों के उपमानों की भत्सीना करता कह रहा है। इस सुन्दरी के नेत्रद्वय की दीर्घता ने छीछाकमछों को पत्रदान दे दिया है, विस्तृत कुचयुगछ ने हाथी के दोनों गण्डस्थछों को पूर्वपच वना दिया है, भौहों के विछास ने कामदेव के धनुप की छीछाओं का अनुवाद कर दिया है, तथा मुखकान्ति ने चन्द्रमा की ज्योस्ना को दूषित कर दिया है।

यहाँ पत्रदान, पूर्वपत्त, अनुवाद, दूपणोद्भावन आदि का उसी क्रम से वर्णन किया गयाट है, जिस क्रम से वे पण्डितों में प्रसिद्ध हैं, अतः यहाँ भी रत्नावली अलङ्कार है। प्रसिद्ध सहपाठ (जिनका एक साथ वर्णन होता है) अर्थों के प्रसिद्धक्रम के अनुसार वर्णन करने पर भी यही अलङ्कार होता है। जैसे निम्न गधांक्ष में—

जिस राजा का प्रताप मारे हुए शत्रु राजाओं के अन्तः पुरों में पञ्चमहाभूत के रूप में

मयोऽद्गेषु, आकाशमयः स्वान्तेषु, पद्ममहाभूतमयो मूर्त इवाहश्यत निहतप्रति-सामन्तान्तःपुरेषु प्रतापः ।'

एवमष्टलोकपालनवम्रहादीनां प्रसिद्धसहपाठानां यथाकथंचित्प्रकृतोपमानो-परञ्जकतादिप्रकारेण निवेशने रत्नावल्यलंकारः। प्रकृतान्वयं विना क्रमिकतत्तना-म्रा स्रोपभङ्गऱ्या निवेशने क्रमप्रसिद्धरहितानां प्रसिद्धसहपाठानां नवरत्नादीनां निवेशनेऽप्ययमेवालंकारः॥ १४०॥

७४ तद्गुणालङ्कारः

तद्भगुणः स्वगुणत्यागादन्यदीयगुणग्रहः । पद्मरागायते नासामौक्तिकं तेऽधरत्विषा ॥ १४१ ॥

यथा वा,-

वीर ! त्वद्रिपुरमणी परिघातु पल्लवानि संस्पृश्य । न हरति वनभुवि निजकररुहरुचिखचितानि पाय्डुपत्रिधया॥ १४१॥

मूर्त दिखाई पड़ता था। वह शत्रु नारियों के हृदय में अग्निमय था, उनके नेत्रपुटों में जलमय (अश्रमय) था, श्वासों में वायुमय था, अङ्गों में पृथ्वीमय ( समामय) (समस्त पीढा को सहने की समता होने के कारण) था, तथा अन्त करण में आकाशमय था (शत्रु-नारियों का अन्त करण सून्य था)।

इस प्रकार भए लोकपाल, नवग्रह आदि प्रसिद्ध सहपाठ वस्तुओं का जहाँ प्रकृत के उपमान या उपरक्षक के रूप में वर्णन किया जाय, वहाँ रत्नावली अलंकार होता है। प्रकृत से सम्बद्ध न होने पर भी जहाँ उन उन सहपाठ नवग्रहादि बस्तुओं का रलेपमङ्गी से प्रयोग किया जाय, वहाँ प्रसिद्धक्रम के न होने पर भी यही अलङ्कार होता है।

७५. तद्गुण श्रलह्वार

७५—जहाँ एक पदार्थ अपने गुण को छोड कर अन्य गुण को प्रहण कर छे, वहाँ तद्गुण अछङ्कार होता है। जैसे, हे सुन्दरि, तेरे नाक का मोती ओठ की कान्ति से पद्मराग मणि हो जाता है।

(यहाँ सफेद मोती अपने गुण 'श्वेतिमा' को छोड़कर ओठ की 'ठठाई' को शहण कर छेता है, अत तद्गुण अठङ्कार है।)

टिप्पणी—आलकारिकों ने अपने गुण को छोडकर अपने से उत्कृष्ट ममीपवर्ती वस्तु के गुण ब्रह्ण को तद्गुण माना है। दीक्षित ने इसका पूरा सकेत नहीं किया है। पण्डितराज की परिमापा यों है —स्वगुणत्यागपूर्वक स्वसंनिहितवस्त्वन्तरसम्बन्धिगुणब्रहणं तद्गुणः। (रसगङ्गाधर पृ० ६९२) विश्वनाथ ने उत्कृष्ट वस्तु का सकेत किया है —तद्गुणः स्वगुणस्यागाद्त्युरकृष्ट-गुणब्रहः। मम्मट ने मी 'क्षत्युज्ज्वलगुणस्य' कहा है।

इसका दूसरा उदाहरण यह है:--

कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा कर रहा है।

हे वीर, वन में विचरण करती तुम्हारी शञ्चरमणियाँ पहनने के लिए पल्लवों को हाथों से छूती हैं, किन्तु अपने नाख्नों की श्वेत कान्ति से पीले पड़े पल्लवों को पके पत्ते समझ कर छोड़ देती हैं।

## ७६ पूर्वरूपालद्वारः

पुनः स्वगुणसंप्राप्तिः पूर्वरूपमुदाहतम् ।

इरकण्ठांशुलिप्तोऽपि शेषस्त्वद्यशसा सितः ॥ १४२ ॥

यथा वा,-

विभिन्नवर्णा गरुडायजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । रह्नैः पुनर्यत्र रुचा रुच स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलैः ॥

अयमेव तद्गुण इति केचिद्यवजहुः ॥ १४२ ॥

पूर्वावस्थानुवृत्तिश्र विकृते सति वस्तुनि । दीपे निर्वापितेऽप्यासीत् काञ्चीरतैर्महन्महः ॥ १४३ ॥

यहाँ पेड़ के हरे पत्ते राज-शशुरमणियों के नाख़्नों की श्वेत कान्ति का (उत्कृष्ट गुण ग्रहण कर लेते हैं तथा अपने गुण हरेपन को छोड़ देते हैं, अत तद्गुण अलङ्कार है।

#### ७६ पूर्वेह्प त्रालङ्कार

१४२—जहाँ कोई पदार्थ एकबार अपने गुण को छोड कर पुन अपने गुण को प्राह् कर ले, वहाँ पूर्वरूप अलङ्कार होता है। जैसे, (कोई किव किसी राजा की प्रशसा करते कह रहा है) हे राजन्, शेष महादेव के कण्ठ की नील कान्ति से नीला होने पर में गुम्हारे यश के कारण पुन. सफेद हो गया है।

इसी का दूसरा उदाहरण यह है ---

इस रैवतक पर्वत पर जाज्वल्यमान बाँस तथा करीर के समान हरे रङ्ग के ररन अपनी प्रसरण शील कान्ति से उन सूर्य के घोड़ों को पुन अपनी कान्ति से युक्त बना देते हैं जो गरुड के बड़े माई अरुण की कान्ति से मिश्रित रङ्ग वाले बना दिये गये हैं।

सूर्य के घोड़े स्वभावतः हरे हैं, वे अरुण की कान्ति से छाल हो जाते हैं, किन्तु रैयतक पर्वत पर जाज्वल्यमान हरिन्मणियों की कान्ति को ग्रहण कर पुन हरे होकर पूर्वरूप को ग्राप्त करते हैं, यह पूर्वरूप अलङ्कार है।

कुछ आलङ्कारिक इसी अलङ्कार को तद्गुण मानते हैं।

टिप्पणी—मम्मटाचार्य ने पूर्वरूप को अलग से अलकार नहीं माना है। वे यहाँ तद्गुण ही मानते हैं। विसन्नवर्णा गरुडाग्रजेन' इत्यादि एवं में वे तद्गुण ही मानते हैं। रुय्यक का भी यहीं मत है। (दे० अलकारसर्वस्व १० २१४)

पण्डितराज ने इसे तद्गुण ही माना है। वे वताते हैं कि कुछ छोग इसके एक भेद की पूर्वरूप मानते हैं — इम केचित् पूर्वरूपमामनन्ति। पण्डितराज ने तद्गुण का जो दूसरा उदाहरण दिया है, वह अप्पयदीक्षित के मतानुसार पूर्वरूप का उदाहरण होगा।

अधरेण समागमाद्रदानामरुणिम्ना पिहितोऽपि श्रद्धभाव' । हसितेन सितेन पचमलाख्या' पुनरुक्लासमवाप जातपत्त.॥

( रसगङ्गाधर पृ० ६९२ )

१४२—िकसी वस्तु के विकृत हो जाने पर भी जहाँ पूर्वावस्था की अनुवृत्ति हो, वहाँ भी पूर्वरूप अलङ्कार होता है। जैसे, (रित के समय) दीपक के बुझा देने पर भी नायिका की करघनी के रत्नों के कारण महान् प्रकाश वना रहा। लक्ष्णे चकारात् पूर्वरूपमिति लद्यवाचकपदानुवृत्तिः।

यथा वा,—

द्वारं खिद्गिभिरावृतं बिहरिप प्रस्त्रित्रगण्डैर्गजै-रन्तः कञ्जुिक्सिः स्फुरन्मणिधरैरध्यासिता भूमयः। आक्रान्तं महिपीभिरेत्र शयनं त्वद्विद्विषां मन्दिरे राजन् ! सैव चिरंतनप्रणयिनी शुन्येऽपि राज्यस्थितिः॥१४३॥

७७ श्रतद्गुणालङ्कारः

संगतान्यगुणानङ्गीकारमाहुरतद्गगुणम् । चिरं रागिणि मचित्ते निहितोऽपि न रख्नसि ॥ १४४ ॥

चथा वा-

गण्डाभोगे विहरति मदैः पिच्छिले दिगाजानां वैरिस्त्रीणां नयनकमलेष्यञ्जनानि प्रमार्ष्टि ।

दूसरे प्रकार के पूर्वरूपालंकार के लक्षण में चकारोपादान के द्वारा प्रथम पूर्वरूपालंकार के लक्षण से 'पूर्वरूप' इस लक्ष्यवाचक पद की अनुवृत्ति जानना चाहिये।

इसी का दूसरा उदाहरण यह है .--

कोई किव किसी राजा की वीरता की प्रशंसा करता कह रहा है। हे राजन, ।तुम्हारे शञ्जों के महलों के शून्य होने पर भी वैसी ही राज्य की मर्यादा दिखाई पढ़ती है। उनके दरवाजों पर अब भी खड़गी (खड़्गधारी द्वारपाल, गेंडे पशु) खड़े रहते हैं, उनके बाहर अब भी मदजलसिक्त हाथी झूमते हैं, उनके अन्तापुर में अब भी कब्बुकी मिणधर (मिणयों को धारण करने वाले कब्बुकी, केंबुली वाले सौंप) मीजूद है, अब भी वहाँ की शज्याएँ महिपियों (रानियों, भैंसों) के द्वारा आक्रान्त हैं।

(यहाँ रलेप के द्वारा शत्रुराजाओं के महलों की पूर्वावस्थानुवृत्ति वर्णित की गई है। इसमें अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार भी है, जहाँ शत्रुराजाओं के मन्दिरों की दुईशा रूप कार्य के वर्णन के द्वारा स्तोतन्य राजा की वीरता रूप कारण की संस्तुति न्यक्षित की गई है।)

### ७७. श्रतद्गुण

१४४—जहाँ कोई पदार्थ अपने से सम्बद्ध अन्य वस्तु के गुण को ग्रहण न करे, वहाँ अतद्गुण अलङ्कार होता है, जैसे (कोई नायिका नायक का अनुनय करती कह रही है) तुम बहुत समय से मेरे रागी (अनुराग से युक्त, ललाई से युक्त) चित्त में रहने पर भी प्रसन्न (अनुरक्त) नहीं होते।

(यहाँ रागी चित्त में रहने पर भी रागवान् न होना, सम्बद्ध वस्तु के गुण का अनङ्गी-कार है, अतः यह अतद्गुण का उदाहरण है।)

अतद्गुण का अन्य उदाहरण निम्न है ---

कोई किव साम्रयदाता राजा की प्रशसा कर रहा है।

टिप्पणी-पह पद्य एकावलोकार विद्यानाथ की रचना है।

हे नृसिंहराज, यद्यपि आपकी कीर्ति दिगाजों के मदजल से पङ्किल गण्डस्थल पर विहार करती है तथा शत्रुराजाओं की खियों के नेन्नरूपी कमलों में काजल को पोंछती है,

## यद्यप्येषा हिमकरकराद्वेतसौवस्तिकी ते कीर्तिदिश्च स्फुरति तदपि श्रीनृसिंहक्षितीन्द्र !।।

ननु चान्यगुणेनान्यत्र गुणोदयानुदयरूपाभ्यामुङ्गासावज्ञालंकाराभ्यां तद्गुणा- तद्गुणयोः को भेदः ? उच्यते,—उङ्गासावज्ञालक्षणयोर्गुणशब्दो दोषप्रतिपक्ष-वाची । अन्यगुणेनान्यत्र गुणोदयतदनुदयौ च न तस्यव गुणस्य संक्रमणासंक्ष-मणे, किन्तु सद्गुरूपदेशेन सदसच्छिष्ठययोज्ञीनोत्पत्त्यनुत्पत्तिवत्तद्गुणजन्यत्वेन संभावितयोर्गुणान्तरयोक्तरपत्त्यनुत्पत्ती । तद्गुणातद्गुणयोः पुनर्गुणशब्दो रूप-रसगन्धादिगुणवाची । तत्रान्यदीयगुणप्रहणाप्रह्णो च रक्तस्पटिकवस्त्रमालिन्या-दिन्यायेनान्यदीयगुणेनवानुरङ्गनाननुरङ्गने विविश्वते । तथेव चोदाहरणानि द्शितानि । यद्यप्यवज्ञालकृतिरतद्गुणस्र विशेषोक्तिविशेषावेव, 'कार्याजनिर्विशेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे' इति तत्सामान्यलक्षणाक्रान्तत्वात् । तथाप्युङ्गासत-द्गुणप्रतिद्वन्द्वना विशेषालंकारेणालकारान्तरतया परिगणिताविति ध्येयम् ॥१४४॥

तथापि चन्द्रमा की किरणों के अद्वेत की सौवस्तिकी ('स्वस्ति' पूछने वाछी, कुशछ पूछने वाछी) वनकर (चन्द्रमा की किरणों के समान उज्जवछ वनकर) दिशाओं में भी प्रकाशित हो रही है।

(यहाँ राजकीर्ति दिग्गजों के मदमिलन गण्डस्थल तथा अरिरमणियों के नयन-कज्जल से सम्बद्ध होने पर भी उनके गुण का प्रहण नहीं करती, अतः यहाँ अतद्गुण अलङ्कार है।)

तद्रण तथा अतद्रण का उल्लास एव अवज्ञा से क्या मेद है, इस संबंध में पूर्वपत्ती प्रश्न करता है. - उल्लास अलकार में एक पदार्थ के गुण से दूसरे पदार्थ का गुणोदय होता है, अवज्ञा में एक पदार्थ के गुण से दूसरे पदार्थ का गुणानुदय होता है, तो ऐसी स्थिति में तहण तथा अतहण का इन अलकारों से क्या भेद है ? इसी का उत्तर देते हुए सिद्धांतपत्ती वताता है:- उन्नास तथा अवज्ञा अरुद्धारों के रुप्तण में जिस गुण शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है 'दोष का विरोधी भाव'। किसी एक वस्तु के गुण का अन्य वस्तु में उदय या अनुदय होना ठीक उसी गुण का सक्रमण या असक्रमण नहीं है, किंतु जिस प्रकार सद्गुरु के उपदेश से अच्छे शिष्य में ज्ञानोदय होता है, तथा असत् शिष्य में ज्ञानो-दय नहीं होता, उसी प्रकार एक वस्तु के गुण के कारण किसी एक वस्तु में गुण के उदय की सभावना हो जाती है (जैसा कि उल्लास अलङ्कार में पाया जाता है) जब कि अन्य वस्त में गुण का उदय नहीं होता (जैसा कि अवज्ञा अलङ्कार में होता है )। इस प्रकार उज्ञास तथा अवज्ञा में गुण शब्द दोप का प्रतिपत्ती है। तद्गुण तथा अतद्गुण अलङ्कार में गुण शब्द का प्रयोग रूप, रस, गन्ध आदि गुणों का वाचक है। इन अलङ्कारों के लच्चण में अन्य वस्तु के गुण के प्रहण या अप्रहण का तारपर्य है, अन्य वस्तु के गुण से अनुरंजित होना या न होना, जैसे स्फटिकमणि किसी लाल वस्तु के रंग का प्रहण कर लेती है, तथा कोई वस्त्र किसी मैंले कचेले वस्त्र की मिलनता को उसके सम्पर्क मात्र से प्रहण नहीं कर लेता। तद्गुण ह तथा अतद्गुण के उदाहरण भी इसी तरह के दिये गये हैं। वैसे अवज्ञा तथा अतद्गुण अलङ्कार तो विशेपोक्ति अलङ्कार के ही भेद हैं, क्योंकि विशेपोक्ति का सामान्य ट्यण इनमें घटित होता है. — 'यथेष्ट कारण के होने पर भी जहाँ कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति

#### **७**८ श्रनुगुणालङ्कारः

# त्राक्सिद्धस्वगुणोत्कर्षोऽनुगुणः परसंनिधेः । नीलोत्पलानि द्धते कटाक्षरतिनीलताम् ॥ १४५ ॥

यथा--

कपिरिप च कापिशायनमद्मत्तो वृश्चिकेण संदृष्टः । अपि च पिशाचग्रस्तः किं त्रूमो वैकृतं तस्य ॥ अत्र कपित्वजात्या खतः सिद्धस्य वैकृतस्य मद्यसेवादिभिक्तकर्षः ॥ १६४ ॥

७६ मीलितालङ्कारः

मीलितं यदि सादश्याद्भेद एव न लक्ष्यते । रसो नालक्षि लाक्षायाश्वरणे सहजारुणे ॥ १४६ ॥

अलङ्कार होता है'। इस प्रकार यद्यपि ये दोनों अलङ्कार विशेषोक्ति में ही अंतर्भावित हो जाते हैं, तथापि उल्लास तथा तद्गुण के विरोधी होने के कारण, किसी विशेष अलङ्कार के विरोधी होने के कारण इन्हें अलग से अलङ्कार माना गया है।

टिप्पणि—पण्डितरां जगन्नाथ ने भी उन विद्वानों का मत दिया है, जो इसे विशेषोक्ति में ही अन्तर्भृत मानते हैं —

धन्ये तु—'सित गुणाग्रहणहैतावुत्कृष्टगुणसिनधाने तद्गुणरूपकार्यामावास्मकोऽयमत-द्गुणो विशेषोक्तरवान्तरभेदः, नत्वलङ्कारान्तरम् । कार्यकारणभावो नात्र विविद्यतः । किं तु सिनिधानेऽपि ग्रहणाभाव इत्येतावन्मात्रम् । धतो विशेषोक्तेस्तद्गुणो |भिन्न इति तु न युक्तम् । सिनिधानेऽपीत्यपिना विरोधोऽपि विविद्यत इति गम्यते । अन्यथा जीवातोरभावा-दलङ्कारतेव न स्यात् । स च कार्यकारणभावाविवद्यणे न भवतीति कथमुच्यते न विविद्यत इतिः इत्यप्याहुः । (रसगगाधर ५० ६९३-९४)

#### ७८. श्रनुगुण श्रलङ्कार

१४५—जहाँ कोई वस्तु अन्य वस्तु की सिनिधि के कारण अपने पूर्वसिद्ध गुण का अधिक उत्कर्प धारण करे, वहाँ अनुगुण अरुङ्कार होता है। जैसे कोई किव किसी नायिका के कर्णावतसीकृत नीरुकमर्लों की शोभा का वर्णन करते कह रहा है, उस नायिका के कटाचों के कारण नीरुकमरु और अधिक नीरिसा धारण करते हैं।

(यहाँ नीलकमल कटाचों के सम्पर्क से पूर्वसिद्ध नीलिमा को और अधिक घारण करते हैं, अतः उनके गुण का उस्कर्प विवित्तत है। यहाँ अनुगुण अलङ्कार है।)

जैसे—कोई वन्दर मिदरा के मद में मस्त हो, फिर उसे विच्छू काटले और उस पर पिशाच छगा हो, ऐसे वन्दर की बुरी हालत को कैसे कहा जा सकता है।

कपि स्वय चचल होता है, वह चचलता मद्यसेवन आदि से और वद जाती है। इस अकार यहाँ कपि के गुण का तत्तव वस्तु के सम्पर्क के कारण उत्कर्ष विविच्नत है।

### ७९ मीलित अलद्वार

१४६—जहाँ दो वस्तुएँ इतनी सदश हों कि उनके परस्पर संशिष्ट [होने पर सादस्य के कारण उन का भेद परिलिश्त न हो, वहाँ मीलित अलङ्कार होता है, जैसे उस नायिका के नैसर्गिक अरुणिमा से युक्त घरण में लाचारस का पता ही नहीं चलता। यथा वा-

मल्लिकामाल्यभारिएयः सर्वोङ्गीणार्द्रचन्दनाः । स्रोमवत्यो न लच्यन्ते ज्योत्स्नायामभिसारिकाः ॥

अत्राधे चरणालक्तकरसयोररुणिमगुणसाम्याद्भेदानध्यवसायः । द्वितीयो-दाहरे चन्द्रिकाभिसारिकाणां धवलिमगुणसाम्याद्भेदानध्यवसायः ॥ १४६॥

### ५० सामान्यालङ्कारः

सामान्यं यदि साद्दश्याद्विशेषो नोपलक्ष्यते । पद्माकरप्रविष्टानां मुखं नालक्षि सुभुवाम् ॥ १४७॥

यथा वा---

रक्नस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिबिम्बशतेर्वृतः । लङ्केश्वरः सभामध्ये न ज्ञातो वालिसृतुना ॥

( यहाँ ठाचारस तथा चरण की अरुणिमा सदश होने के कारण परस्पर इतनी सिश्चष्ट हो गई है कि उनका भेद ठिचत नहीं होता।)

अथवा जैसे —

मिल्लका की माला धारण किये समस्त अंगों में चन्दन लगाये, खेत रेशमी वस्त्र पहने त्रिय के पास जाती स्रभिसारिकाएँ चिन्द्रका में परिलक्षित नहीं हो पातीं।

प्रथम उदाहरण में चरण तथा छाचारस दोनों के समानरूप से छाछ होने के कारण (दोनों के अरुणिमा गुण के साम्य के कारण) उनका भेद छुप्र हो गया है। द्वितीय उदाहरण में चिन्द्रका तथा अभिसारिकाओं में समान श्वेत गुण पाया जाता है, अतर उनका परस्पर भेद छुप्त हो गया है।

टिप्पणी—पण्टितराजने इसका उदाहरण यह दिया है, जहाँ नायिका के मुख की सुरिम तथा ओठों की ठलाई के कारण तांबूल की सुरिम व राग परिलक्षित नहीं होते।

> सरसिरुहोदरसुरभावधरितविंवाधरे मृगाचि तव । वट वदने मणिरदने ताम्बूळ केन ळचयेम वयम् ॥

#### ८० सामान्य

1980—जहाँ अनेक वस्तुएँ अस्यधिक सदश हो तथा उनके सादश्य के कारण किसी विशेष वस्तु का व्यक्तिभान होने पर भी विशेष भान न हो सके, वहाँ सामान्य अठङ्कार होता है। जैसे, तालाव में नहाने के लिए धँसी हुई नायिकाओं के मुख, कमलों में मिल जाने के कारण दिखाई नहीं पढ़ते थे।

(यहाँ कमलों के सादरय के कारण सुश्रुमुख का विशेष भान नहीं हो पाता, अतः सामान्य अलङ्कार है।)

अथवा जैसे---

वालिपुत्र अगद सभा में वैदे वास्तविक छक्षेश्वर को इसलिए न पहचान पाया कि वह रतस्तरमों में प्रतिविंवित सैकडों प्रतिविंव से युक्त था। इसलिए अगद विंव तथा प्रतिविंव का भेद न कर पाया। मीलितालंकारे एकेनापरस्य भिन्नस्वरूपानवभासरूपं मीलनं कियते, तमान्यालंकारे तु भिन्नस्वरूपावभासेऽपि व्यावर्तनिविशेषो नोपलच्यत इति भेदः। मीलितोदाहरणे हि सहजारूण्याचरणादेवस्त्वन्तरत्वेनागन्तुकं याव-कारूण्यं न भासते। सामान्योदाहरणे तु पद्मानां मुखानां च व्यक्त्यन्तरतया भानमस्त्येव। यथा रावणदेहस्य तत्प्रतिविम्बानां च, कित्वदं पद्मिनदं मुखमयं विम्बोऽयं प्रतिविम्ब इति विशेषः परं नोपलच्यते। अत एव भेदतिरोधानान्मी-लितं, तदितरोधानेऽपि साम्येन व्यावर्तकानवभासे सामान्यम्, इत्युभयोरप्यन्व-र्थता। केचिन्तु वस्तुद्वयस्य लक्षणसाम्यात्तयोः केनचिद्वलीयसा तदन्यस्य स्व-र्द्यपिरोधाने मीलितं, स्वरूपप्रतीताविष गुणसाम्याद्भेदितरोधाने सामान्यम्। एवं च—

अपाङ्गतरले दृशौ तरलवक्रवणी गिरो विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम् । इति स्फुरितमङ्गके मृगदृशां खतो लीलया तद्त्र न मदोद्यः कृतपदोऽपि संलद्यते ॥

इस सवन्ध में मीलित तथा सामान्य के भेद का निर्देश करना श्रावश्यक हो जाता है। मीलित अलङ्कार में एक वस्तु दूसरी वस्तु से इतनी घुलमिल जाती है कि उनके भिन्न स्वरूप का आभास भी छुप्त हो जाता है। सामान्याळङ्कार में ठीक यही वात नहीं होती, यहाँ दो था अनेक वस्तुओं के भिन्न स्वरूप का आभास होता है (वह लुप्त नहीं होता, ) किंतु उनको एक दूमरे भिन्न मिद्ध करने वाला व्यावर्तक धर्म परिलक्षित नहीं होता। इस भेद को ओर अधिक स्पष्ट करने के लिए दोनों के उदाहरणों में क्या अन्तर है, इसे वताते हैं। मीलित के उदाहरण में हम देखते हैं कि चरणादि की स्वाभाविक अरुणिमा के कारण अन्य वस्तु के रूप में आगन्तुक महावर की अरुणिमा परिलक्तित नहीं होती, अतः यहाँ भिन्न स्वरूप का आभास नहीं होता। सामान्य के उदाहरण में कमरु तया मुख का अलग अलग व्यक्ति के रूप भिन्न स्वरूप का आभास तो होता ही है, जैसे रावण के देह तथा उसके प्रतिविंवों का अलग अलग व्यक्ति भान होता ही है, किंतु यह क्मल है, यह मुख है, यह रावण का देह (विंव) है, यह प्रतिविंव है, इस प्रकार विशेष भान नहीं होता। इसलिए जहाँ दो चस्तुओं के सादश्य के कारण उनके सम्बद्ध होने पर उनका भेद छिप जाय वहाँ मीलित होता है। जहाँ यह भेद न छिपे, किंतु साम्य के कारण उनको अलग अलग करने वाला न्यावर्तक धर्म परिलचित न हो, वहाँ सामान्य होता है, इस प्रकार दोनों का नामकरण भी सार्थक तथा अपने उन्नण के अनुकूछ है। कुछ छोगों के मतानुसार मीछित तथा सामान्य में यह भेद है कि जहाँ दो वस्तुओं में समान लच्चण होने से उन में कोई वलवान् वस्तु निर्वल वस्तु के स्वरूप को तिरोहित कर दे, वहाँ मीलित अलङ्कार होता है, तथा जहाँ दो वस्तुओं की स्वरूपप्रतीति तो हो, र्वित गुणसाम्य के कारण उनका भेद तिरोहित हो जाय, वहाँ सामान्य अलङ्कार होता है। इस मत के मानने पर निम्न पद्य में मीलित अलङ्कार होगा।

'जब इस मृगनयनी के अगप्रत्यन में स्वय ही लीला का स्फुरण हो रहा है, क्योंकि इस की ऑर्से अत्यधिक चंचल है, वोली मीठी तथा विक्रमा युक्त है, गति विलास के भार इत्यत्र मीलितालंकारः । अत्र हि दृक्तारल्यादीनां नारीवपुषः सहजधर्मत्वान्मदोद्यकार्यत्वाच तदुभयसाधारण्यादुत्कृष्टतारल्यादियोगिना वपुषा मदोद्यस्य स्वरूपमेव तिरोधीयते । लिङ्गसाधारण्येन तज्ज्ञानोपायाभावात् । 'मिल्लकामाल-भारिण्यः' इत्यादिषु तु सामान्यालङ्कार इत्यादुः । तन्मते 'पद्माकरप्रविष्टानां' इत्यादे भेदाध्यवसायेऽपि व्यावर्तकास्फुरणेनालङ्कारान्तरेण भाव्यं, सामान्या-लङ्कारावान्तरभेदेन वा । पूर्वस्मिन्मते स्वरूपतिरोधानेऽलङ्कारान्तरेण भाव्यं मीलितावान्तरभेदेन वा ॥ १४७॥

से मन्थर है तथा मुख मनोहर लग रहा है, तब भला मदपान की स्थिति का पता ही कैसे लग सकता है।

यहाँ खियों के शरीर में नेत्रचाछल्यादि की स्थित उसका सहज धर्म है, और उनमें मद का सखार करने वाली है, इन दोनों समान गुणों के कारण रमणी के तारल्यादि से युक्त अहों के द्वारा मदपान का प्रभाव स्वतः तिरोहित हो जाता है। क्योंकि समानधर्म, (लिंग) के होने कारण मदोदय के ज्ञान का कोई उपाय नहीं है। 'अपाइतरले हशीं' इत्यादि, में मीलित अल्ब्हार मानने वाले आल्ब्हारिक (मम्मटादि) अप्पयदी द्वित के द्वारा मीलित के प्रसद्ध में उदाहत 'मिह्नकामालधारिण्य ' पध में सामान्य अल्ब्हार मानेंगे। उनके मत से 'पद्माकरप्रविष्टानां' इत्यादि उदाहरण में भेद के लिंग होने पर भी कोई व्यावर्तक धर्म का पता नहीं चलता, अत यह सामान्य से भिन्न कोई दूसरा अल्ब्हार है, अथवा यह सामान्य का ही दूसरा भेद है। कारिका वाला (चन्दालोककार जयदेव तथा अप्पय दीचित को भी अभीष्ट) पूर्व मत इससे भिन्न है, इनके मत में 'अपाइतरले हशों' वाले उदाहरण में 'मीलित यदि साहरयात्' वाली परिभाषा ठीक नहीं वैटती, अत' वहाँ या तो मीलित से भिन्न कोई दूसरा अल्ब्हार होगा, या फिर वहाँ मीलित का दूसरा भेद मानना होगा।

भाव यह है, मीलित तथा सामान्य के विषय में आलक्कारिकों के दो दल हैं। कुछ आलक्कारिक ( मम्मटादि ) 'अपाक्कतरके' आदि पद्य में मीलित अलक्कार मानते हैं, 'मिह्निक् कामालधारिण्यः' में सामान्य, दूसरे आलक्कारिक ( जयदेवादि ) 'अपाक्कतरले' आदि में सामान्य मानते हैं, 'मिह्निकामालधारिण्यः' में मीलित।

टिप्पणी—हन दोनों मतों का स्पष्ट भेद यह है कि प्रथम मत जहाँ दो वस्तुओं के स्वरूप शान होने पर भी साइश्य के कारण भेद की अप्रतीति हो, वहाँ मोलित मानते हैं, जब कि दितीय मत सिर्फ साइश्य के कारण भेद की अप्रतीति, इतने भर को मीलित का लक्षण मानते हैं। वैद्यनाथ ने चन्द्रिका में इस भेद को स्पष्ट किया है —

स्वरूपतो ज्ञायमाने सादृश्याद्भेदाग्रहण मीलितिमत्यङ्गीकारे प्रथमः पत्तः । सादृश्याद्भेदाग्रहणमित्येतावन्मात्रमीलितलज्ञणाङ्गीकारे द्वितीय इति भावः ॥

( पृ० १६५ )

प्रथम मत कान्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य का है। अप्पयदीक्षित ने उक्त मत का सकेत करते समय मम्मट के ही मत का उक्केख किया है तथा उन्हीं का उदाहरण दिया है। मम्मट का सिलित का उक्षण यह है —

समेन रुदमणा वस्तु वस्तुना यन्निगृह्मते । निजेनागन्तुना वापि तन्मीर्छितमपि स्मृतम् ॥ (१०१३०)

## ८१-८२ उन्मीलित-विशेषालङ्कारौ

भेदवैशिष्टचयोः स्फूर्तावुन्मीलितविशेषकौ । हिमाद्रिं त्वद्यशोमग्रं सुराः शीतेन जानते ॥ लक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्मानि च सुखानि च ॥ १४८॥

सहजमागन्तुकं वा किमिप साधारणं यत छत्तणं तद्द्वारेण यह्मिचित् केनचिद्वस्तु वस्तु-स्थित्यव वछीयस्तया तिरोधीयते तन्मीछितमिति द्विधा स्मरन्ति, तन्नोदाहरणम्—'अपा-इत्तरछे''' सलस्यते' अत्र दक्तरलतादिकमङ्गस्य छिङ्गं स्वाभाविकं साधारणं च मदोदयेन तत्राप्येतस्य दर्शनात्।

मन्मट का सामान्य का रुक्षण तथा उदाहरण भिन्न है। जहीं प्रस्तुत तथा अपस्तुत पदार्थ के योग में-दोनों के गुणसाम्य के विवक्षित होने के कारण, दोनों की एकरूपता प्रतिपादित की ुजाय, वहाँ सामान्य होता है —

> प्रस्तुतस्य यद्न्येन गुणसाम्यविवत्तया । ऐकातम्य वध्यते योगात्तत्सामान्यमिति स्मृतम् ॥ (१००१३४)

इसका उदाहरण मन्मट ने ठीक वैसा हो दिया है जैसा 'मिल्लकामालधारिण्यः' है। मन्मट का उदाहरण निम्न है —

> मल्यजरसविलिप्ततनवो नवहारलताविभूपिताः, सिततरदन्तपत्रकृतवक्त्ररुचो रुचिरामलांशुकाः। शशमृति विततधाम्नि धवलयति धरामविभाष्यतां गताः, प्रियवसर्ति प्रयान्ति सुखेन निरस्तभियोऽभिसारिकाः॥

८१-८२ उन्मीलित श्रीर विशेष श्रलद्वार

१४८—जहाँ मीलित का लच्चण होने पर भी किसी कारण विशेष से भेदझान हो जाय, भवहाँ उन्मीलित अलङ्कार होता है। जहाँ सामान्य का लच्चण होने पर भी किसी कारण से वैशिष्ट्य ज्ञान हो जाय, वहाँ विशेष अलङ्कार होता है। (इस प्रकार उन्मीलित तथा विशेष क्रमशः मीलित तथा सामान्य के प्रतिद्वन्द्वी अलङ्कार हैं। इनके क्रमशः ये उदाहरण हैं।)

हे राजन् , हिमांलय तुम्हारे यश में मिल गया है, किंतु देवता शीत गुण के कारण उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । ( उन्मीलित )

चन्द्रमा के उदय होने पर तालाव में धँसी नायिकाओं के मुख तथा कमलों का वैशिष्टधज्ञान स्पष्ट हो गया। (विशेष)

टिप्पणी—पण्डितरांज जगन्नाथ इन दोनों अलङ्कारों की नहीं मानते। सामान्य अलङ्कार के प्रकरण में वे अप्पयदीक्षित के मत का उलेख कर उसका खण्डन करते हैं, नथा इन दोनों अलङ्कारों का समावेश अनुमान अलङ्कार में करते हैं।

े यत्तु-'मील्तिरीत्या . . इति कुवलयानंदकुदाह तन्न, अनुमानालङ्कारेणैव गतार्थरवा-दनयोरलङ्कारान्तरुत्वायोगात् । ( रसगद्वाधर ५० ६९७ )

चिन्द्रकाकार वैद्यनाथ ने पण्डितराज के मत का खण्डन कर पुन दीक्षित के मत की प्रतिष्ठा-पना की है। वे कहते हैं कि इन च्दाहरणों में भेदप्रतीति तथा विदेशप्रतीति हो रही है, अतः मीलितन्यायेन भेदानध्यवसाये प्राप्ते कुतोऽपि हेतोर्भेदस्फूर्तौ मीलितप्रति-द्वन्द्वयुन्मीलितम् । तथा सामान्यरीत्या विशेषास्फुर्रेगे प्राप्ते कुतिश्चित्कारणाद्विशेष-स्फूर्तौ तत्प्रतिद्वन्द्वी विशेषकः । क्रमेणोदाहरणद्वयम् । तद्गुणरीत्यापि भेदानध्य-वसायप्राप्तावुन्मीलित दृश्यते ।

यथा—

नृत्यद्वर्गाट्टहासप्रसरसहचरैस्तावकीनैयेशोभि-धीवल्यं नीयमाने त्रिजगति परित' श्रीनृसिहिस्तिनिद्र । नेदृग्यदोष नाभीकमलपरिमलप्रौढिमासाद्यिष्य-देवानां नाभविष्यत् कथमपि कमलाकामुकस्याववोधः ॥

ये अनुमान से भिन्न हैं, इसका स्पष्ट हेतु विद्यमान है। साथ ही यदि तुम अनुमान अल्ङ्कार का कोई कपोलकिएत लक्षण मानकर इन्हें अनुमान अलङ्कार में अन्तर्भूत करते हों, तो भी हम देखते हैं, कि दो वस्तुओं के सादृश्यवैशिष्टय के कारण जहाँ पहले उनमें मेदप्रतीति या वैशिष्ट्यप्रतीति न हो सके, किंतु किर किसी विशेष कारण से भेदप्रतीति तथा वैशिष्ट्यप्रतीति हो, वहाँ मीलित तथा सामान्य के प्रतिद्वन्द्वी होनेके कारण अन्य अलङ्कार मानना ठीक ही है। जिस तरह हमने तद्गुण तथा उल्लास के प्रतिद्वन्द्वी होने के कारण अतद्गुण तथा अवशा को अलग से अलकार माना है, वैसे ही भेदतिरोधान के न होने पर मीलित का प्रतिद्वन्द्वी उन्मोलित, तथा वैशिष्ट्याप्रतीति न होने पर सामान्य का प्रतिद्वन्द्वी विशेष अलकार माना ही जाना चाहिए।

यश्वनुमानालङ्कारेणेव गतार्थत्वाञ्चानयोरलङ्कारान्तरत्वमिति-तद्युक्तम् , उदाहृतस्थले भेद्विशेपस्फूर्त्योर्विशेषदर्शनहेतुकप्रत्यचरूपत्वात् । अथापि स्वकपोलकिष्पतपरिभाषया-नुमानालङ्कारतां बृषे, तथापि साहरयमिहस्ना प्रागनवगतयोर्भेद्वैजात्ययो स्फुरणात्मना विशेपाकारेण मीलितसामान्यप्रतिद्वद्विना युक्तमेवालङ्कारान्तरत्वम् । अतद्गुणावज्ञयोरिव विशेपोक्त्यलङ्कारादित्यल विस्तरेण । (चिन्द्रका पृ०१६६)

मीलित अलङ्कार के ढग से दो वस्तुओं के सादृश्य के कारण मेदितरोधान होने पर भी किसी कारण विशेष से मेद्रमतीति हो जाय, वहाँ मीलित का प्रतिद्वन्द्वी उन्मीलित अलङ्कार होता है। इसी तरह सामान्य अलङ्कार के ढग पर वैशिष्टबज्ञान के तिरोहित होने पर भी किसी कारण से वैशिष्टब की प्रतीति हो जाय, वहाँ विशेष अलङ्कार होता है। कारिका का द्वितीर्यार्ध तथा तृतीयार्ध इन्हीं दोनों के क्रमज्ञ. उदाहरण हैं। जहाँ किसी एक वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का अपना गुण दवा दिया जाय तथा दोनों गुणों की भेदाप्रतीति होने पर किसी कारण से भेदज्ञान हो वहाँ भी उन्मीलित होता है।

उन्मीलित का एक उदाहरण यह है.—

हे राजन् नृसिंहदेव, नृत्य करते हुए शिवजी के अट्टहास के समान श्वेत क्षापके यश से समस्त त्रैळोक्य धवल हो गया है, ऐसी स्थिति में यदि लक्ष्मी के पित विष्णु अपने नाभिकमल की सुगन्धसमृद्धि को न प्राप्त करते, तो सभवतः अन्य देवताओं में उनकी ! प्रतीति किसी तरह भी न हो पाती।

(यहाँ विष्णु ने अपने नीलगुण को छोड़ कर अपने आपको नृसिंहदेव के यश की धवलिमा में घुला मिला लिया है। इस प्रकार यश तथा विष्णु की मेदप्रतीति के लुप्त काकः क्षम्याः पिकः क्षम्याः को भेदः पिकसक्योः । वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः ॥

इदं विनेषकस्योदाहरणान्तरम् । अत्र द्वितीयी काक-पिक्याक्ती 'काकत्वेन बातः पिकत्वेन बातः' इत्यर्थान्तरसंक्रीनवगर्च्या ॥

चया ग-

चाराणसीवासवतां सनानां साधारणे शंकरताब्छनेऽपि । पार्थप्रहारत्रणसुचमाङ्गं प्राचीनमीशं प्रकटीकरोति ॥ १४५ ॥

### **८३** उत्तरातङ्घरः

## किचिदाक्तसहितं स्याद्रगहोचरमुचरम्।

होने पर, नामीक्रमङ की सुगन्य के कारण विष्णु का मेर्ज़ान हो वाता है, जतः यहाँ उन्मीटित ज्लाहार है।)

दिष्यगी—पिटदराद व शर ने बमाव्यक्तित के इस नगरम को बालोबना हो है। वे बनादे हैं कि बम्बर्ग कि दा कित्युगरीव्यपि मेगानस्वसाव्यप्रप्राप्तावृन्मीवितं दूरवे । यया—पृष्यद्वर्गा......प्रदोषण्य —एइ नन होंद्र नहीं है (न्द्र्ति। तदिष न।) ब्लॉटि टर्गु में नेशिति दिति हों को होते हैं। बन्हों (हाचिं) हो नहीं, यद निर्वेश हैं। वहाँ नामें बमाव है पिन्त हैं। वहाँ नामें बमाव है पिन्त हैं। वहाँ नामें बमाव है पिन्त हैं। वहाँ हैं (दूर्त हक्षों में विम्तु हो नेशित हों।) वह हो व्यक्ति हे मार बिन्त हों हों हैं (दूर्त हक्षों में विम्तु ने वह के बन्तुहर होने के हता। उन्हें हा विविद्य हों हैं। इसे बच्चे हैं कि बमाव हैं। विविद्य हों हैं। इसे बच्चे हैं कि बमाव हिंति विविद्य हों के हराई बच्चे प्रति हों। इसे बच्चे हैं। इसे बच्चे ही बच्चे ही हैं। इसे बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही हित्र ही हम नये बच्चे हों बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही हों ही बच्चे ही ही हों ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही हित्य हैं। विविद्य हैं। सामावें स्वाविद हैं। सामावें सामा

कीला बाटा है, कोपट भी बाटी है, कीए बीर केपट में मेद ही क्या है? दसना

ऋतु के बाने पर कीना कीना हो बाता है, क्रोपट क्रोपट ।

(यहाँ वनक समय के कार्य काक्य या पिक्य का वैधिष्ट्य सान हो जाता है।)
यह विशेषक का उदाहरण है। यहाँ दूसरे काक तथा पिक सब्द 'कीए के रूप में जात'
किया गया, केयल के रूप में जान किया गया, इस प्रकार कर्णान्तरसंक्रमिटवाच्य हैं।
क्या विसे--

यद्यि काठी में रहते वाले क्यी निवासी समानस्य से शंकरण से युक्त हैं। तथायि कहन के प्रहार के बाग से युक्त सिर वाले होने के कारण शासीन दिव (वास्तविक शंकर) प्रकट हो ही बाते हैं।

ं यहीं पार्यप्रहारवणयुक्त उन्हमंता के कारण नक्टी संकर तथा क्सूटी संकर का वैसिष्टय मान हो ही बाता है।

८३. रच्त श्रदंश्य

१८९—इहाँ किसी विशेष श्रमिप्राय से युक्त गृद रचर दिया दाय, वहाँ रचर वर्तकार

# यत्रासौ वेतसी पान्थ ! तत्रेयं सुतरा सरित् ॥ १४९ ॥

सरित्तरणमार्गं प्रच्छन्तं प्रति तं कामयमानाया उत्तरिमदम्। वेतसीकुक्षे स्वाच्छन्द्यमित्याकृतगर्भम्।

यथा वा---

ग्रामेऽस्मिन् प्रस्तरप्राये न किंचित्पान्थ ! विद्यते । पयोघरोन्नति दृष्ट्वा वस्तुमिच्छसि चेद्रस ॥

आस्तरणादिकमर्थयमानं पान्थं प्रत्युक्तिरियम् । स्तनोन्नतिं दृष्ट्वा रन्तुमिच्छसि चेद्वस । अविदग्धजनप्रायेऽस्मिन् प्रामे कश्चिद्वगमिष्यतीत्येतादृशं प्रतिबन्धकं किंचिदपि नास्तीति हृदयम् । इदमुन्नेयप्रश्लोत्तरस्योदाहरणम् ।

निबद्धप्रश्नोत्तरं यथा-

कुशलं तस्या ? जीवति, कुशलं पृच्छामि, जीवतीत्युक्तम् । पुनरिप तदेव कथयसि, मृतां नु कथयामि या श्वसिति ॥

होता है। जैसे, ( किसी राहगीर के नदी को पार करने का स्थल पूलने पर कोई स्वय दूती कहती है) हे राहगीर, जहाँ यह वेतस-कुल दिखाई पड़ रहा है, वहीं नदी को पार करने का स्थल है।

यह उक्ति किसी कामुकी स्वयदूती की है, जो सिरत्तरणमार्ग को पूछते हुए किसी राहगीर के प्रति कही गई है। यहाँ 'वेतसीकुक्ष' में स्वच्छन्दता से कामकेछि हो सकती है, यह स्वयदूती का गूढ़ाभिपाय है। अथवा जैसे निम्न उक्ति में—

कोई स्वय दूती गाँव में ठहरने की जगह तथा बिस्तर आदि के छिए पूछने वाले किसी राहगीर को उत्तर दे रही है —हे राहगीर, इस पथरीले गाँव में कुछ भी नहीं मिलेगा। आकाश में वावल घिर रहे हैं, अत' बादलों को घिरे देखकर (तथा मेरे पयोधरों को उन्नत देखकर) यदि तुम्हारी ठहरने की इच्छा हो तो ठहर जावो।

टिप्पणी-यह प्रसिद्ध प्राकृत गाथा का संस्कृत रूपान्तर है -

पथिक्ष ण पुरथ साथरमस्यि मण पत्थरत्थले गामे। ऊणक्ष पनोहर पेक्खिऊण जद्द वससु ता वससु॥

विस्तर आदि की प्रार्थना करते किसी पान्य के प्रति यह स्वय दूती का उत्तर है। यदि स्तनोवित को देखकर रमण करना चाहो, तो रहो। यह गाँव तो पथरीछा है—पथ्यरों की वस्ती है, अतः मूर्ख छोगों के इस गाँव में, कोई हमारे रमण को जान जायगा, इस प्रकार की आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह उक्ति का रहस्य (हृदय) गूढ़ामिप्राय है। यह किएत प्रश्न के उत्तर का उदाहरण है ( भाव यह है, इन दोनों उक्तियों में केवछ उत्तर ही पाया जाता है, प्रश्न नहीं, अतः प्रश्न प्रसगवश किएत कर छिया जाता है।)

किन्हीं किन्हीं स्थलों पर प्रश्न तथा उत्तर दोनों निवद किये जाते हैं। निवद प्रश्नोत्तर का उदाहरण निम्न है।

कोई सखी नायक के पास जाती है, वह उससे नायिका की अवस्था के विषय में पूछता है—'वह कुशल तो है', वह उत्तर देती है-'जिन्दी है', 'मैं कुशल पूछ रहा हूँ।' 'तभी तो जी रही है, यह कहा है।' 'फिर वही उत्तर दे रही हो।' 'तो मैं उसे मरी कैसे कह सकती हूँ, वह तो अभी साँस ले रही है।'

ईर्घ्यामानानन्तरमनुतप्ताया नायिकायाः सखीमागतां प्रति 'तस्याः कुरालम् ?' इति नायकस्य प्रश्नः । 'जीवति'इति सख्या उत्तरम् । जीवत्याः कुतः कुरालमिति तृत्वस्याः । अन्यत्यष्टमन्यदुत्तरिमिति नायकस्य 'पुनः कुरालं पृच्छामि'इति प्रश्नः । पृष्टस्येवोत्तरमुक्तमित्यभिप्रायेण जीवतीत्युक्तमिति सख्या वचनम् । सखी-वचनस्याभिप्रायोद्वाटनार्थ 'पुनरिप तदेव कथयसि' इति नायकस्यान्तेपः । 'मृतां नु कथयामि या श्वसिति' इति सख्याः खाभिप्रायोद्वाटनम् । सति मर्गो खल्ल तस्याः कुरालं भवति, मदागमनसमयेऽपि श्वासेषु सळ्ळात्स्य कथं मृतां कथयेय-मित्यभिप्रायः ॥ १४६ ॥

अथ चित्रोत्तरम्-

प्रश्नोत्तराभिन्नम्रुत्तरं चित्रमुच्यते । के-दारपोषणरताः, के खेटाः, किं चलं वयः ॥ १५० ॥

अत्र 'केदारपोपणरता' इति श्रश्नाभित्रमुत्तरं 'के खेटाः, किं चलम् ?' इति प्रश्नद्वयस्य 'वयः' इत्येकमुत्तरम् । उदाहरणान्तराणि विद्ग्यमुखमण्डने द्रष्टव्यानि॥

ईप्योमान के बाद हुः खित नायिका की सखी को आया देखकर नायक उससे प्रश्न करता है—'वह कुशल तो है'। 'जिन्दी है' यह सखी का उत्तर है। जिन्दी रहने उसका कुशल कैसे हो सकता है, यह सखी का अभिप्राय है। मेंने पृष्ठा कुछ और तुम कुछ और ही उत्तर दें रही हो, इस आशय से नायक पुन प्रश्न करता है, 'में कुशल पूछ रहा हूँ'। मेंने प्रश्न का ही उत्तर दिया है, इस अभिप्राय से सखी कहती है 'वह जिन्दी है'। सखी के वचनों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए नायक फिर आहेप करता है 'फिर वही कह रही हो'। सखी अपने अभिप्राय को स्पष्ट करती कहती है—'जो साँस ले रही है, उसे में मरी कैसे कह हूँ'। इसका गृह अभिप्राय यह है कि उसका कुशल तो मरने पर ही हो सकता है, में जब आई तब भी उसके साँस चल रहे थे तो में उसे मृत (कुशलिनी) केंसे वता हूँ?

अब चित्रोत्तर भेट का वर्णन करते हैं -

९५०—जहाँ प्रश्न तथा अन्य उत्तर से मिश्रित उत्तर दिया जाय, वहाँ उत्तर अलंकार का चित्रोत्तर नामक मेद होता है, जैसे कोई पूछता 'मायांओं का पोषण करने में रत कौन है', उत्तर हैं 'वे लोग जो खेतों के पोषण में रत हैं' दो प्रश्न हैं 'भाकाश में पर्यटन करने वाले (खेटा') कौन हैं ? चंचल कौन हैं ?' इन दोनों प्रश्नों के एक ही रिलप्ट चित्रोत्तर हैं:—'वयः'। पहले प्रश्न का उत्तर हैं:—'वयः' (वि 'शब्द का बहुवचन, पद्मी), दूसरे प्रश्न का उत्तर हैं—'वयः' (उन्न)।

यहाँ 'केदारपोपगरता'' में 'के दारपोपणरता' ?' इस प्रश्न का उत्तर 'केदारपोपगरता' है, इस प्रकार यहाँ उत्तर प्रश्न से अभिन्न है। 'के खेटा' कि चलम् ?' इस प्रश्नद्वय का एक ही उत्तर है 'वय'। चित्रोत्तर के अन्य उदाहरण विद्ग्यमुखमण्डन नामक प्रन्य में देखें जा सकते हैं।

### प्र सुनमालङ्कारः

# सक्ष्मं पराश्चयाभिज्ञेतरसाकृतचेष्टितम् ।

मयि पत्रयति सा केशैः सीमन्तमणिमावृणोत् ॥ १५१ ॥

कामुकस्यावलोकनेन सङ्केतकालप्रश्रभावं ज्ञातवत्याख्रेष्टेयम् । अस्तं गते सूर्ये सङ्केतकाल इत्याकूतम् ।

यथा वा---

सङ्केतकालमनसं विट ज्ञात्वा विदग्धया। आसीन्नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्म निमीलितम्।। १५१॥

**८५ पिहितालङ्कारः** 

पिहितं परवृत्तान्तज्ञातुः साकूतचेष्टितम् ।

प्रिये ग्रहागते प्रातः कान्ता तल्पमकल्पयत् ॥ १५२ ॥

रात्रौ सपत्नीगृहे कृतजागरणेन श्रान्तोऽसीति तल्पकल्पनाकूतम् । यथा वा—

वक्त्रस्यन्दिस्वेदबिन्दुप्रबन्धेर्दृष्ट्वा भिन्न कुङ्कुमं कापि कण्ठे।

#### ९४ सूच्म अलकार

१५१—जहाँ किसी अन्य न्यक्ति के आहाय को जानने वाला उसके प्रति साभिप्राय चेष्टा करे, वहाँ सूचम अलकार होता है। जैसे (कोई नायक अपने मित्र से कह रहा है) मुसे देखकर उस नायिका ने अपने वालों से सीमन्तमणि को उँक दिया।

यहाँ सीमन्तमणि को वार्लों से ढँक देना, यह उस नायिका की सामित्राय चेष्टा है, जो अपने उपपित को देखकर उसके सकेत कालविषयक प्रश्न का आश्रय समझ बेटी है। संकेत काल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह अन्धकार के समान काले वार्लों से दीस सीमन्त-मणि को ढँक देती है। माव यह है 'सूर्य के अस्त होने पर सकेतकाल है'।

इसी का दूसरा उदाहरण यह है -

किसी चतुर नायिका ने उपनायक को सकेतकाल को जानने की इच्छा वाला जान कर, अपने नेत्रों को मटका कर अपना आशय व्यक्त करते हुए लीला कमल को बंद कर दिया।

यहाँ नायिका का 'ठीछाकमल' को निमीछित कर देना साभिप्राय चेष्टा है, भाव यह है 'सूर्यास्त के समय आना ( जब कमछ बन्द हो जाते हैं )।'

## ८५ पिहित श्रलङ्कार

१५२—जहाँ दूसरे के गुप्त वृत्तान्त को जानकर कोई व्यक्ति सामिप्राय चेष्टा करे, वहाँ पिहित अलङ्कार होता है। जैसे, नायक के प्रात काल घर पर लौटने पर (ज्येष्टा) नायिका ने शय्या सजा दी।

यहाँ नायिका के शच्या सजाने का यह गृहाभित्राय है कि तुम रात भर मेरी सौत के यहाँ रहे हो, वहाँ रात भर जगते रहे हो, इसलिए थके हो।

भथवा---

'किसी सखी ने नायिका के कण्ठ में उसके मुखमण्डल से टपके स्वेदिवन्दुओं की धारा से

पुंस्त्वं तन्त्र्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणौ खङ्गलेखां लिलेख ॥ अत्र स्वेदानुमितं पुरुषायित पुरुषोचितखङ्गलेखालेखनेन प्रकाशितम् ॥१५२॥

८६ व्याजोक्त्यलङ्कारः

व्याजोक्तिरन्यहेत्क्त्या यदाकारस्य गोपनम् । संखि ! पश्य गृहारामपरागैरस्मि धूसरा ॥ १५३ ॥

अत्र चौर्यरतकृतसङ्केतभूपृष्ठलुष्ठनलग्नधूलिजालस्य गोपनम्।

यथा वा--

कस्य वा न भवेद्रोपः प्रियायाः सत्रगेऽघरे । सभृद्धं पद्ममाघासीर्वारितापि मयाधुना ॥

् वहे कुङ्कुम को देखकर, मुसकुरा कर, उसकी हथेली पर (पत्रावली के स्थान पर) ैं खढ्गलेखा का चित्र बना दिया।'

यहाँ सखी ने खड्गलेखा लिखकर नायिका के गुप्त पुरुपायित (विपरीत रित ) को प्रकाशित किया है, जिसका अनुमान सखी को नायिका के मुखमण्डल से गले की ओर साते स्वेदविन्दुओं से हो गया है।

टिप्पणी—मन्मट ने इस उदाहरण में सूझ्म अलकार माना है (दे॰ कान्यप्रकाश १००१२२), जब कि दीक्षित इसमें पिहित अलकार मानते हैं। दीक्षित ने सूक्ष्म तथा पिहित दो भिन्न अलकार माने हैं, जब कि चन्द्रलोककार जयदेव ने सूक्ष्म अलकार नहीं माना है, वे पिहित ही मानते हैं। वस्तुत मन्मट के सूक्ष्म में अप्पयदीक्षित के सूक्ष्म तथा पिहित दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। इस सम्बन्ध में यह कह दिया जाय कि रुद्र ने कान्यालकार में 'पिहित' नामक एक अलकार माना है, पर वह अप्पयदीक्षित के पिहित से सर्वथा मिन्न है। रुद्रट का पिहित अलकार वहीं होता है, जहाँ अतिप्रवल होने के कारण कोई गुण समानाधिकरण, असदृश अन्य वस्तु को ढेंक ले।

यत्रातिप्रवछतया गुणः समानाधिकरणमसमानम् । अर्थान्तरं पिद्ध्यादाविर्भूतमपि तत् पिहितम् ॥ ( काव्यालकार ९-५० )

रुद्रट का पिहित वस्तुत: अन्य आलकारिकों के मीलित से मिलता जुलता अलकार है।

#### **८६** व्याजोक्ति

१५३—जहाँ किसी दूसरे हेतु को चताकर उसके द्वारा आकार का गोपन किया जाय, वहाँ ब्याजोक्ति अलङ्कार होता है, जैसे कोई कुलटा चौर्यरत के समय भूपृष्ट पर लुंडन करने से धूलिधूसरित हो गई है, वह अपने आकार का गोपन करने के लिए अन्य हेतु बताती सखी से कह रही है, 'हे,सखि, देख, घर के वगीचे के पराग से मैं धूसरित हो गई हूँ।'

यहाँ चौर्यरत के समय सकेत स्थल की जमीम पर लोट कर रतिकींडा करने के कारण

भयवा जैसे—

कोई सखी उपनायक के द्वारा खिण्डताधर नायिका के चौर्यरत को पित से बचाने के लिए उसे मौरे का दोप बताती कहती है:—'हे सखी, बता तो सही, प्रिया के अधरोष्ट उपपतिना खिष्डिताधराया नायिकायाः सकाशमागच्छन्तं प्रियमपश्यन्त्येव सख्या नायिकां प्रति हितोपदेशव्याजेन तं प्रति नायिकापराधगोपनम् । छेका-पह्नुतेरस्याश्चाय विशेष'-तस्यां वचनस्यान्यथानयनेनापह्नवः; अस्यामाकारस्य हेत्वन्तरवर्णनेन गोपनिमिति । लक्ष्यो लच्यनाम्नि चोक्तिप्रहणमाकारस्य गोपनार्थं हेत्वन्तरप्रत्यायकव्यापारमात्रोपलक्षणम् । ततश्च-

> आयान्तमालोक्य हरि प्रतोल्यामाल्याः पुरस्तादनुरागमेका । रोमाञ्चकम्पादिभिरुच्यमान भामा जुगृह् प्रणमन्त्यथैनम् ॥

इत्यत्रापि व्याजोक्तिरेव । अत्र ह्यनुरागकृतस्य रोमाख्राद्याकारस्य भक्तिरूप-हेत्वन्तरप्रत्यायकेन प्रणामेन गोपनं कृतम् । सूच्मिपिहितालङ्कारयोरिप चेष्टित-प्रहणमुक्तिसाधारणव्यापारमात्रोपलक्षणम् । ततश्च—

को सत्तत देखकर किसे रोष न होगा। मैंने तुझे पहले ही मना किया था मौरे वाले कमल को न सूंघना।

टिप्पणी-पह प्रसिद्ध गाथा का सस्कृत रूपान्तर है -

कस्स ण वा होइ रोस्रो दट्ठुण पिकाए सब्बण कहरं। सब्भमरपउमग्घाइणि वारिअवामे सहसु एहिं॥

किसी सखी ने उपपित के द्वारा खिण्डताधर नायिका के पास आते पित को देख तो िल्या है, पर वह ऐसा वहाना बनाती है कि जैसे उसे उसके आने की स्चना है ही नहीं, वह अपनी सखी (नायिका) को उपदेश देती हुई उसके ज्याज से नायिका के पररमणरूप अपराध का गोपन कर रही है। ज्याजोक्ति तथा अपद्धृति के प्रकरण में वर्णित छेका-पद्धृति में यह मेद है कि वहाँ वचन को दूसरे दक्ष से स्पष्ट करके वास्तविकता की निद्धृति की जाती है, जब कि यहाँ (ज्याजोक्ति में) आकार का अन्य हेतु की उक्ति के द्वारा गोपन किया जाता है। ज्याजोक्ति के लक्षण तथा नामोद्देश्य में जो 'उक्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है, वह आकार के गोपन के लिए प्रयुक्त अन्य हेतु के प्रत्यायक ज्यापार मात्र का घोतक है—इस प्रकार हैत्वन्तर प्रत्यायक चेष्टादि भी ज्याजोक्ति में समाविष्ट हो जायगी। इसलिए निम्न पध में भी ज्याजोक्ति अलङ्कार ही है —

कोई नायिका कृष्ण को गली (या राजमार्ग) से गुजरते देखती है। उसने कृष्ण को सामने गली से काते देखकर रोमाञ्च, कम्प आदि सास्विकभावों के द्वारा प्रतीत रति भाव को उन्हें प्रणाम करके छिपा लिया है।

यहाँ नायिका के रोमाञ्चादि आकार रित भाव (अनुराग) के कारण हैं, किन्तु वह भक्तिरूप अन्यहेतु की चेष्टा-प्रणाम-के द्वारा उसका गोपन कर छेती है। अतः यहाँ भी व्याजोक्ति ही है। ध्यान देने की वात है कि यहाँ हेन्त्वन्तर के लिए किसी उक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल प्रणामिक्तया रूप व्यापार का प्रयोग हुआ है, पर उक्ति का ध्यापक अर्थ छेने पर इसका भी समावेश हो गया है।

इसी तरह सूचम तथा पिहित अलङ्कारों में भी जहाँ लचण में 'चेष्टित' शब्द का ' प्रयोग हुआ है, वहाँ उक्ति साधारण न्यापारमात्र का अर्थ लेना होगा। इसलिए जहाँ उक्ति का प्रयोग हो, तथा उसके द्वारा पराशय को जान कर साकृत उक्ति का प्रयोग किया जाय वहाँ भी सूचमालङ्कार का चेत्र होगा, जैसे निम्न पद्य में— निलनीदले बलाका मरकतपात्र इव दृश्यते शुक्तिः । इति मम सङ्केतभुवि ज्ञात्वा भावं तटात्रवीदालीम् ॥

इत्यादिष्विपसूच्मालङ्कारः प्रसरित । अत्र स्रोके तावत् 'किमावयोः सङ्केत-स्थानं भविष्यति ?' इति प्रश्नाशयं सूचयित कामुके तद्मिश्चया विद्ग्धया तदा सर्खीं प्रति साकृतमुक्तमिति सूच्मालङ्कारो भवित । यतोऽत्र बलाकाया मरकतपा-त्रप्रतिष्ठितशुक्त्युपमया तस्या निश्चलत्वेनाश्चस्तत्वं तेन तस्य प्रदेशस्य निर्जनत्वं तेन 'तदेवावयोः संकेतस्थानम्' इति कामुकं प्रति सूचनं लच्यते । न चात्र ध्विन-राशङ्कनीयः; दूरे व्यव्यमानस्थापि संकेतस्थानप्रश्नोत्तरस्य स्वोक्त्यवाविष्कृतत्वात् । एवं पिहितालङ्कारेऽप्युदाहार्यम् । इदं चान्यदत्रावधेयम्—'यत्रासौ वेतसी पान्थ' इस्यादिषु गूढोत्तरसूच्मपिहितव्याजोत्त्तयुदाहरणेषु भावो न स्वोक्त्याविष्कृतः किंतु वस्तुसौन्दर्यवलाद्वक्तृवोद्धव्यविशेषविशेषिताद्गम्यः । तत्रैव वस्तुतो नालं-ङ्कारत्वं, ध्वनिभावास्पदत्वात् । प्राचीनैः स्वोक्त्याविष्करणे सत्यलङ्कारास्पदताऽ-स्तीत्युदाहृतत्वादस्मामिरप्युदाहृतानि । शक्य हि 'यत्रासौ वेतसी पान्थ । तत्रेयं सुतरा सरित् । इति प्रच्छन्तमध्वानं कामिन्याह ससूचनम् ।' इत्याद्यर्थान्तरक-

'कोई नायक मित्र से कह रहा है-' मुझ संकेतस्यल के विषय में जिज्ञासु जानकर उस नायिका ने सखी से कहा, 'हे सखि देख तो इस कमल के पत्ते पर यह बगुला इसी तरह शान्त तथा निश्चल वैठा है, जैसे किसी नीलम के पात्र में कोई सीप रखी हो।' इस रछोक में कोई नायिका साकूत उक्ति का प्रयोग कर रही है। किसी कामुक ने नायिका के प्रति इस प्रश्नाशय की सूचना की है कि 'हमारे मिछने का स्थान कौन सा होगा ?' इसे समझकर चतुर नायिका अपनी सखी से साकृत उक्ति कह रही है, अत यहाँ सूचम अलङ्कार है। यहाँ नदी तट पर वगुलों की पाँत भरकतमणि के पात्र पर स्थित सीप की तरह निश्चल, शान्त तथा विश्वस्त होकर कमलपत्र पर वैठी है, इस स्थिति से उस प्रदेश की निर्जनता की तथा 'यह हम दोनों का संकेतस्थल होगा' इस वात की सूचना दी गई है। इस पद्य में ध्वनिकान्य (वस्तु से वस्तु की ध्वनि) नहीं माना जाय। यद्यपि यहाँ संकेतस्थान का प्रश्नोत्तर न्यक्नय रूप में प्रतीत हो रहा है, तथापि उसकी प्रतीति स्वोक्ति से ( वाच्यरूप में ) ही हो रही है। ( भाव यह है, इस रहोक के उत्तरार्ध में 'इति मम संकेत भवि झात्वा भावं तदाश्रवीदालीं' कहने से वह न्यह्नथ न रह कर वाच्य हो गया है। यदि केवल पूर्वार्ध के ही भाव का प्रयोग होता, जैसा कि 'परय निश्चल'' ''शख-शक्तिरिव' वाली गाथा में है, तो ध्वनि हो सकता था।) इसी तरह पिहितालङ्कार में भी 'चेष्टित' शब्द के द्वारा उक्ति का भी समावेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन अळ्ड्रारों में यह वात भी ध्यान देने की है। 'यत्रासी वेतसीपान्थ' इत्यादि गूढोत्तर, सूचम पिहित तथा ज्याजोक्ति के उदाहरणों में स्वाभिप्राय की प्रतीति उक्ति के कारण नहीं होती, अपि तु वस्तुसीन्दर्य तथा उक्ति का वक्ता तथा बोद्धव्य कीन है, इस विशिष्ट ज्ञान के कारण उसकी प्रतीति होती है। इन्हीं स्थानों पर वस्तुतः अछङ्कारत्व नहीं है, क्योंकि ये ध्वनि के उदाहरण हैं। तथा यहाँ ध्वनित्व है। किन्तु प्राचीन आलङ्कारिकों ने अपने दह से इनमें अलङ्कारत्व स्पष्ट किया है, अतः हमने भी इन्हें अलङ्कार के उदाहरणों के रूप में उपन्यस्त किया है। वैसे 'यत्रासौ वेतसीपान्य तत्रेयं-सुतरा सरित्' इस पूर्वार्ध ल्पनया भावाविष्करणमिति । अतः प्राक् लिखितेषु येपूदाहरणेषु संकेतकालम-नसं, पुंस्त्वं तन्त्र्या व्यक्षयन्ती, भामा जुगूहेति भावाविष्करणमित्त तेष्वेव तत्तद-लङ्कार इति ॥ १४३ ॥

> द्ध गृढोक्त्यलङ्कारः गृढोक्तिरन्योद्देश्यं चेद्यदन्यं प्रति कथ्यते । रुषापेहि परक्षेत्रादायाति क्षेत्ररक्षकः ॥ १५४ ॥

यं प्रति किचिद्रक्तव्यं तत्त्वदस्थैमीज्ञायीति तदेव तदन्यं कंचित्प्रति श्लेषेणो-च्यते चेत् सा गृहोक्तिः । वृषेत्याद्युदाहरणम् । इह परकलत्रमुपभुद्धानं कामुकं प्रति वक्तव्यं परचेत्रे सस्यानि भक्षयन्तं कंचिदुक्षाण समीपे चरन्त निर्दिश्य कथ्यते । नेयमप्रस्तुतप्रशंसा, कार्यकारणादिव्यद्ग-यत्वाभावात् । नापि श्लेषमा-त्रम्; अप्रकृतार्थस्य प्रकृतार्थोन्वियत्वेनाविविक्षितत्वात् । तस्य केवलमितरवञ्चनार्थं निर्दिष्टतया विच्छित्तिविशेषसद्भावात् ।

के साथ 'इति प्रच्छन्तमध्वान कामिन्याह सस्चन' जोड़ देने पर—'इस प्रकार रास्ता प्छते किसी राहगीर से किसी कामुक स्त्री ने स्चना करते हुए कहा—' इस अर्थान्तर की करपना के करने पर अरुद्धारत्व हो ही जाता है, वर्यों कि यहाँ वाक्यार्थ की प्रधानता हो जाती है। हमने वृत्तिमाग में तत्तत् अरुद्धार के प्रकरण में 'सकेतकालमनस' 'पुस्त्व तन्त्या व्यंजयन्ती' 'भामा जुगूह' आदि जो उदाहरण दिये हैं, उनमें यह भावाविष्करण स्पष्ट है, इसलिए वहाँ अरुद्धारत्व स्पष्ट ही है।

(भाव यह है, कारिकाभाग के इन अल्ङ्कारों के उदाहरणों में यद्यपि ध्वित्तित्व है, तथापि जयदेवादि के द्वारा इनका तत्तदलकार प्रकरण में उपन्यास होने से हमने यहाँ उदाहरण के रूप में रख दिया है, वेसे यदि इनकी अर्थान्तरकल्पना कर वाच्यरूप में भावाविष्करण कर दिया जाय तो ये अलकार के ही उदाहरण हो जायँगे। बुत्तिभाग के उदाहरणों में भावाविष्करण स्पष्ट होने के कारण अलकारत्व है ही।)

टिप्पणी—इस पद्य का पूर्वार्थ प्रसिद्ध प्राकृतगाथा का सस्कृत रूपान्तर है ---उक्ष णिच्चलिन्पदा मिसिणीपत्तम्मिरेह् चलाक्षा। णिम्मलमरगन्नभानणपरिट्विमा सस्तुत्ति व्व॥

८७ गूढोक्ति श्रलङ्कार

१५४—जहाँ किसी एक को छत्तित कर किसी दूसरे ही से कोई वात कही जाय, उसे गूढ़ोक्ति अछङ्कार कहते हैं। जैसे (कोई सखी किसी उपपित को-जो परकलत्र के साथ रमण कर रहा है—सावधान करती कह रही है) हे बैछ, दूसरे के खेत से हट जा, वह खदे खेत का रभवाला आ रहा है।

जिस न्यक्ति से कुछ कहना है, वही समझ सके, दूसरा तटस्थ न्यक्ति उसे न समझ छें, इसिंछए जहाँ किसी न्यक्ति से रुठेष के द्वारा कुछ कहा जाय, वहाँ गूढ़ोक्ति अलङ्कार होता है। 'वृपापेहि' आदि कारिकार्ध इसका उदाहरण है। यहाँ यह उक्ति किसी परकलम्न का उपभोग करते कामुक के प्रति अभिन्नेत है किन्तु यह समीप में ही दूसरे के खेत में धान को चरते वैछ से कही गई है। यहाँ अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार नहीं है। क्योंकि अप्रस्तुत प्रशसा में या तो कार्य के द्वारा कारण की न्यक्षना की जाती है या कारण के द्वारा कार्य

यथा वा-

नाथों में विपणि गतो, न गणयत्येषा सपत्नी च मां, व्यक्ति मामिह पुष्पिणीति गुरवः प्राप्ता गृहाभ्यन्तरम् । शय्यामात्रसहायिनीं परिजनः श्रान्तो न मां सेवते, स्वामिन्नागमलालनीय ! रजनीं लच्मीपते ! रक्ष माम् ॥

अत्र 'लद्मीपति' नाम्नो जारस्यागमनं प्रार्थयमानायास्तटस्ववञ्चनाय भगवन्तं प्रत्याकोशस्य प्रत्यायनम् ॥ १४४॥

८८ विवृतोक्त्यलङ्कारः

विवृतोक्तिः श्लिष्टगुप्तं कविनाविष्कृतं यदि । वृषापैहि परक्षेत्रादिति वक्ति सद्धचनम् ॥ १५५ ॥

श्लिष्टगुप्तं वस्तु यथाकथंचित्कविनाविष्कृत चेद्विवृतोक्तिः। 'वृपापेहि' इत्यु-दाहरणे पूर्ववद्गुप्तं वस्तु ससूचनमिति कविनाविष्कृतम्।

यथा वा—

वत्से । मा गा विषादं श्वसनमुरुजवं संत्यजोध्यप्रवृत्तं

की, यहाँ यह बात नहीं है। साथ ही यहाँ रलेप (अर्थरलेप) अलङ्कार भी नहीं है। क्योंकि रलेप में दोनों पत्त प्रकृत होते हैं, जब कि यहाँ अपकृत (बैल) के द्वारा प्रकृत (कामुक) के न्यवहार की विवत्ता पाई जाती है। इसलिए यह उक्ति तो किवल दूसरे को उनने के लिए प्रयुक्त की गई है, अतः यहाँ किसी विशेष प्रकार की चमत्कृति पाई जाती है।

इसी का दूसरा उदाहरण यह है.—

कोई कुल्टा भपने उपपति को बुलाती गृढोक्तिका प्रयोग कर रही है, ताकि तटस्थ न्यक्ति े न समझ सके।

'मेरा स्वामी वाजार गया है, यह सौत मेरी पर्वाह ही नहीं करती, मुझे रजस्वला समझ कर छोड़ कर वहे लोग घर के भीतर चले गये हैं। मैं अकेली श्राच्या पर पड़ी हूँ। नौकर थकने के कारण मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं। हे स्वामिन लघ्मीपति (विष्णु भगवान्, लघ्मीपति नामक जार) अपने आगमन के द्वारा रात भर मेरी रचा करो।

यहाँ 'रुक्मीपति' नामक उपपित के आगमन की प्रार्थना करती कुछटा ने दूसरों को उगने के छिए मगवान विष्णु से प्रार्थना की है। अतः यहाँ गृहोक्ति अस्क्रार है।

## ८८ विवृतोक्ति श्रलङ्कार

१५५ — जहाँ कवि किसी शिलप्टग्स वस्तु को प्रकट कर दे, वहाँ विवृत्तोक्ति भलङ्कार होता है, जैसे 'हे बैल, दूसरे के खेत से हट जा' इस प्रकार कोई ससूचन कह रहा है।

नहीं किव किसी प्रकार रिल्प्टगुप्त वस्तु को प्रकटकरे, वहीं विदृतोक्ति अलङ्कार होता है। 'कृपापेहि' इस कारिकार्घ के उदाहरण में, गूढ़ोक्ति की तरह ही वस्तु गुप्त है, किंतु यहीं किव ने 'सस्चनं' पद का प्रयोग कर उसे प्रगट कर दिया है, अतः यहीं विदृतोक्ति अलङ्कार है। जैसे—

हि बच्ची, विपाद मत कर (विष को खाने वाले शिव के पास न जा ), अस्यधिक वेग २२, २३ क्रव० कम्पः को वा गुरुस्ते किमिह बलिभदा जूम्मितेनात्र याहि । प्रत्याख्यान सुराणामिति भयशमनच्छद्मना कारियत्वा यस्मे लच्मीमदाद्वः स दहतु दुरितं मन्थमुग्धः पयोधिः॥

इदं परवञ्चनाय गुप्ताविष्करणम् । त्रपागुप्ताविष्करण यथा—

> दृष्टचा केशव । गोपरागहृतया किंचित्र दृष्टं मया तेनेह स्खिलतास्मि नाथ ! पितता किं नाम नालम्बसे । एकस्त्वं विषमेषुखित्रमनसां सर्वोबलानां गति-गोंच्येव गदितः सलेशमवताद्वोष्टे हरिर्धिश्चरम् ॥

अत्र कृष्णस्य पुरतो विषमे परिस्खलनमिमिहितवत्यास्तं कामयमानाया गोपि-काया वचने विषमपथस्खलनपतनत्राणसंत्रार्थनारूपेण मिटिति प्रतीयमानेनार्थेन गुप्तं विविक्षितमर्थान्तरं सलेशं ससूचनमित्यनेनाविष्कृतम्। एतं नेषधादिषु,

वाले श्वास को छोड़ दे (पवन को छोड़ दे), यह तेरे महान् कम्प क्यों है, (तुझे जल के रचक (कम्प—क जल पातीति कम्प) वरुण से क्या, वह तो तेरे गुरु है, अथवा तुझे प्ररूण से क्या, तथा बृहस्पित से क्या), इस बल का नाश करने वाली जँभाई से क्या लाम (तुझे वल के शत्र इन्द्र से क्या लाम) इस प्रकार लच्मी के मय को शांत करने के व्याज से अन्य देवताओं के वरण का प्रत्याख्यान कर मथन के कारण मूर्ज समुद्र ने जिस विष्णु के लिए लच्मीप्रदान की, वह विष्णु आप लोगों के पापों को जला दे।

यहाँ 'प्रत्याख्यानं' इत्यादिः तृतीय चरण के द्वारा कवि ने गुप्त वस्तु का आविष्करण कर दिया है, अतः विवृतोक्ति अलङ्कार है ।

कभी कवि लजा के द्वारा गुप्त वस्तु को उदाटित कर देता है। त्रपागुप्ताविष्करण का उदाहरण निम्न है —

कोई गोपिका कृष्ण से कह रही है:-

'हे केशव, गायों से उद्दी धूळ से तिरोहित आँखों से में मार्ग को न देख सकी, इसिए में मार्ग में गिर पड़ी हूँ। हे नाथ, गिरी हुई मुझे क्यों नहीं उठाते हो ? उन बळहीन छोगों के तुम ही अकेले आश्रय हो, जो मार्ग में चळने से श्रांत होकर गिर पड़े हैं, (हे केशव, गोपाळक तुम्हारे प्रति प्रेमाविष्ट होने के कारण में उचित अनुचित का विचार नहीं कर सकी हूँ इसी से में मार्गश्रप्ट हो गई हूँ, हे नाथ, चिरत्र से श्रप्ट मेरा आलम्बन क्यों नहीं करते ? कामदेव के द्वारा खिन्न मन वाळी खियों के तुम्हीं एक मात्र आश्रय हो )—इस प्रकार गोपी के द्वारा व्याजपूर्वक कहे गये कृष्ण आप छोगों की सदा रजा करें।

यहाँ कृष्ण के सम्मुख विपममार्ग में परिस्तलन की चात कहती हुई, कृष्ण के साथ रमण करने की इच्छा वाली गोपिका के इस वचन में विषम पथरखलन, तथा गिरने से वचाने की प्रार्थना वाले अर्थ के झट से प्रतीत होने पर, इस के द्वारा गुप्त विवित्तत 'रमणरूप' अर्थ किव ने 'सलेश' पद के द्वारा स्चित कर स्पष्ट कर दिया है। इसी तरह नैपधादि में 'मेरा चित्त लंका में निवास करने की इच्छा नहीं करता ( मेरा चित्त नल 'चेतो नलं कामयते मदीयं नान्यत्र कुत्रापि च साभिलाषम्' इति दमयन्तीवा-क्यादिकमप्युदाहरणम् । इदं शब्दशक्तिक्रोडीकृतगुप्ताविष्करणम् । अर्थशक्तिमृलगुप्तार्थाविष्करणं यथा—

> गच्छाम्यच्युत ! दर्शनेन भवतः किं तृप्तिरुत्पद्यते किं चैवं विजनस्ययोहेतजनः संभावयत्यन्यथा । इत्याममणभङ्गिसूचितवृथावस्थानखेदालसा-माश्चिष्यन् पुलकोत्कराख्चिततनुर्गोपी हरिः पातु वः ॥

अत्र 'गच्छाम्यच्युत ' इत्यामन्त्रऐन 'त्वया रन्तुं कामेच्छया स्थितं तत्र लब्धम्' इत्यर्थशक्तिलभ्यं वस्तु तृतीयपादेनाविष्कृतम् । सर्वमेतत्कविनिबद्धवक्तृगुप्ताविष्करणोदाहरणम् ।

कविराप्ताविष्करणं यथा—

सुभ्रु । त्वं क्रुपितेत्यपास्तमशनं त्यक्ताः कथा योषितां दूरादेव विवर्जिताः सुरभयः स्नगन्धधूपादयः । कोपं रागिणि मुख्र मय्यवनते दृष्टे प्रसीदाधुना सत्य त्वद्विरहाद्भवन्ति द्यिते ! सर्वा ममान्धा दिशः ॥

को चाहता है), और कोई दूसरी जगह मेरी अभिलापा नहीं (मेरा मन किसी दूसरे राजा में साभिलाप नहीं है')—इत्यादि दमयतीवाक्यादि भी विवृतोक्ति के ही उदाहरण हैं।

यहाँ शब्दशक्ति (रिलप्ट प्रयोग तथा अभिधामूलाव्यक्षना) के द्वारा गुप्त वस्तु का प्रकटीकरण पाया जाता है। अर्थशक्ति म्ल गुप्त वस्तु के प्रकाशन का उदाहरण निम्न पद्य है।

'हे अच्युत, मुझे जाने भी दो, भला तुम्हारे दर्शन से क्या वृष्टि मिल सकती है! इस तरह हमें एकात में खड़े देख कर, तुम्हीं सोचो, ऐसे-चैसे लोग, क्या समझेंगे?-इस प्रकार आमत्रण (सम्बोधन) तथा भावभगी के द्वारा अपने व्यर्थ के रुकने की वेदना से दुखी गोपिका को वाहुपाश में पकड़ आनन्द से रोमांचित हो आलिंगन करते कृष्ण आप लोगों की रचा करें।'

('तुम वहे मूर्ज हो, न्यर्थ ही क्यों समय खो रहे हो, तुम्हारे दर्शन या वाह्य सुरतादि से तो कोई तृष्ठि मिल नहीं रही, हम लोगों के बारे में लोगों ने यह तो समझ ही लिया होगा, फिर तुम रतिक्रीड़ा में प्रवृत्त क्यों नहीं होते'—यह गोपी का आशय है, जो 'ह्त्यामन्त्रण-भिक्कस्चितवृथावस्थानखेदालसाम्' पद के द्वारा कवि ने स्पष्ट कर दिया है।)

यहाँ 'गच्छाम्यच्युत' इस सम्बोधन के द्वारा 'तुमने रमण करने के लिए मुझे रोका था, वह मुझे प्राप्त न हो सका' इस प्रकार अर्थशक्ति लम्य वस्तु को किन ने पद्य के तृतीयचरण के द्वारा प्रकट कर दिया है। यह सब किनिवद्धवक्ता के द्वारा गुप्त आशय के प्रकटीकरण के उदाहरण हैं।

कभी कभी कवि स्वयं भी अपने गुप्त आशय को स्पष्ट करता है, जैसे निम्न प्र में:— 'हे सुन्दर भौंहों वाली हे प्रिये (हे दृष्टि), तुम नाराज हो ऐसा समझ कर मैंने खाना पीना भी छोब दिया, युवतियों की वार्ते करना छोढ़ दिया, सुगन्धित मालाएँ, गन्धधूपादि २५६

- क्षत्र तावदीर्ष्योमानकलुषितद्यिताप्रसादनव्यापारविधिः प्रतीयते । दृष्टिरो-गार्तस्य दृष्टिं प्रत्याकोशो विविक्षतार्थः । स च 'दृष्टे' इत्यस्य पदस्य प्रदुतोच्चारगोन सबुद्धिरूपतामवगमय्याविष्कृतः । कविनिवद्धवक्तृगुप्तं परवञ्चनार्थं, कविगुप्तं स्वप्नौढिकथनार्थमिति भेदः ॥ १४४॥

दश् युक्त्यलङ्कारः

युक्तिः परातिसन्धानं क्रियया मर्मगुप्तये । त्वामालिखन्ती दृष्ट्वाऽन्यं धनुः पौष्पं करेऽलिखत् ॥ १५६ ॥

अत्र 'पुष्पचापलेखनिकयया मन्मथो मया लिखितः' इति भ्रान्त्युत्पादनेन स्वानुरागरूपमर्मगोपनाय परवञ्चन विवक्षितम् ।

यथा वा-

दम्पत्योर्निशि जल्पतोर्गृहशुकेनाकर्णितं यद्वच-स्तत्प्रातर्गुरुसंनिधौ निगदतस्तस्यातिमात्रं वधू'। कर्णालम्बितपद्मरागशकलं विन्यस्य चब्चूपुटे ब्रीडार्ता विद्धाति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्॥

भी दूर से छोड़ दिए। मुझे पैरों पड़ा ( मुझे छुका ) देखकर अव तो मेरे प्रति प्रसन्न होवो, हे प्रिये, तुम्हारे विना मेरे लिए सारी दिशाएँ सून्य ( अन्धी ) हो गई हैं, यह सच है।

(यहाँ प्रिया के पच में 'दृष्टे' ससम्यंतपद है, जब कि नेत्र के पच में वह संबोधन है।)
यहाँ ईर्ध्यामान के द्वारा कषायित प्रिया को प्रसन्न करने की चेष्टा प्रतीत हो रही है।
किंतु विविचत अर्थ आँख की पीडा से पीडित किसी रोगी का दृष्टि के प्रति आक्रोश है।
यह अर्थ 'दृष्टे' इस पद के प्लुत उच्चारण करने पर उसे सबोधन का रूप बनाकर आविष्कृत
किया गया है। कविनिबद्धवक्ता के द्वारा गुप्त वस्तु का वर्णन दूसरे को ठगने के लिए किया
जाता है, जब कि किव के द्वारा गुप्त वस्तु का वर्णन कि की प्रौढि बताने के लिए किया
जाता है।

८९ युक्ति श्रलंकार

१५६—जहाँ अपने मर्म (रहस्य) का गोपन करने के छिए किसी चेष्टा से दूसरों की वचना की जाय, वहाँ युक्ति अलकार होता है। जैसे (कोई दूती नायक से कह रही है) नायिका तुम्हारा चित्र वना रही थी, पर किसी को समीप आता देखकर उसने हाथ में पुष्प के धनुष का चित्र वना दिया।

यहाँ 'पुष्पधनुष का चित्र बनाने की किया के द्वारा मैंने कामदेव का चित्र बनाया है' इस आंति को उत्पन्न कर अपने प्रेम को छिपाने के छिए दूसरे की वचना विवक्तित है।

अथवा जैसे-

'रात के समय रितक्रीडा करते नायक नायिका ने जो वार्ते की थीं, वे गृहशुक ने सुन छी थीं, प्रातः काल के समय वह तोता उन सारी वार्तों को घर के वहे लोगों के सामने कहने लगा। इसे देखकर लजित नायिका (वहू ) ने अपने कान में लटकते माणिक के इकड़ेको उसकी चींच में डाल दिया और इस प्रकार दाडिम के वीज के वहाने उसकी वाणी 'को वन्द कर दिया।' अत्र शुक्रवाड्मुद्रणया तन्मुखेन स्वकीयरहस्यवचनशुश्रूषुजनवञ्चनं कृतम् । व्याजोक्तावाकारगोपनं युक्तौ तदन्यगोपनिमिति भेदः । यद्या, व्याजोक्तावप्युक्त्या ने गोपनिमह तु कियया गोपनम् ; इति भेदः । एवं च 'क्षायान्तमालोक्य हरिं प्रतोल्याम्' इति श्लोकेऽपि युक्तिरेव ।। १४६ ।।

६० लोकोक्त्यसङ्खारः

लोकप्रवादानुकृतिलोंकोक्तिरिति भण्यते । सहस्व कतिचिन्मासान् मीलयित्वा विलोचने ॥ १५७ ॥

अत्र लोचने मीलियत्वेति लोकवादानुकृतिः। यथा वा मदीये वरदराजस्तवे—

7

नामैव ते वरद<sup>ा</sup> वार्व्छितदातृभावं व्याख्यात्यतो न वहसे वरदानमुद्राम् । विश्वप्रसिद्धतरविष्रकुलप्रसूते-र्यक्षोपंचीतवहनं हि न खल्वपेच्यम् ॥ अत्रोत्तरार्धे लोकवादानुकारः ॥ १४७॥ ६१ द्वेकोक्त्यलद्वारः

छेकोक्तिर्यत्र लोकोक्तेः स्यादर्थान्तरगर्भिता।

यहाँ तोते की वाणी को बद कर उसके द्वारा अपने रहस्यवचन को सुनने वाले गुरुजनों की वंचना की गई है। ज्याजोक्ति तथा युक्ति में यह मेद है कि ज्याजोक्ति में भाकार का गोपन किया जाता है, युक्ति में भाकार से भिन्न वस्तु का गोपन किया जाता है। अथवा ज्याजोक्ति में उक्ति के द्वारा गोपन होता है, यहाँ किया के द्वारा यह दोनों का अन्तर है। इस मत के अनुसार 'आयान्तमालोक्य हरिः प्रतोक्यां' इत्यादि ज्याजोक्ति के प्रसंग में उद्घत पद्य में भी युक्ति अलंकार है।

#### ९०. लोकोक्ति श्रलंकार

१५७—जहाँ ठोक प्रवाद ( मुहावरा, ठोकोक्ति आदि ) का अनुकरण किया जाय, वहाँ ठोकोक्ति अलंकार होता है, जैसे ( कोई नायक विरिह्मणी नायिका को संदेश मेज रहा है ) 'है सुद्रि, आंखे मींच कर कुछ महीने और गुजार छो'।

यहाँ 'छोचने भीलविरवा' यह लोकवादानुकृति है। अथवा जैसे अप्पयदीिकत के ही वरदराजस्तव में—

हे चरद, आप का नाम ही याचक को ईम्पित वस्तु देने के भाव को न्यक्त करता है, अतः आप वरदमुदा को धारण नहीं करते। संसारप्रसिद्ध ब्राह्मणकुळ में उत्पन्न न्यक्ति से केवळ यज्ञोपवीत को धारण करने की ही आज्ञा नहीं की जाती।

यहीँ उत्तरार्ध में छोकोक्ति का प्रयोग किया गया है।

#### ९१. छेकोक्ति अलंकार

१५८ जहाँ छोकोक्ति के प्रयोग में कोई दूसरा अर्थ छिपा हो, वहाँ छेकोक्ति अर्छकार होता है। जैसे, हे मित्र सौँप ही सौँप के पाँव जानता है। - अत्र तावदीष्यीमानकलुषितद्यिताश्रसादनव्यापारविधिः प्रतीयते । दृष्टिरो-गार्तस्य दृष्टिं प्रत्याक्रोशो विवक्षितार्थः । स च 'दृष्टे' इत्यस्य पदस्य प्ळुतोचारणेन सबुद्धिरूपतामवगमय्याविष्कृतः । कविनिबद्धवक्तृगुप्तं परवञ्चनार्थः, कविगुप्तं स्वप्नीदिकथनार्थमिति भेदः ॥ १४४॥

द्रध् यु<del>ष</del>त्यलङ्कारः

युक्तिः परातिसन्धानं क्रियया मर्मगुप्तये । त्वामालिखन्ती दृष्ट्वाऽन्यं धनुः पौष्पं करेऽलिखत् ॥ १५६ ॥

अत्र 'पुष्पचापलेखनिकयया मन्मथो मया लिखितः' इति भ्रान्त्युत्पादनेन स्वानुरागहृपमर्मगोपनाय परवञ्चनं विवक्षितम् ।

यथा वा-

दम्पत्योर्निशि जल्पतोर्गृहशुकेनाकर्णितं यद्वच-स्तत्प्रातर्गुरुसनिधौ निगदतस्तस्यातिमात्रं वधूः । कर्णालम्बितपद्मरागशकलं विन्यस्य चञ्चूपुटे ब्रीडार्ता विद्धाति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम् ॥

भी दूर से छोड़ दिए। मुझे पैरों पड़ा ( मुझे झुका ) देखकर अब तो मेरे प्रति प्रसन्न होवो, हे प्रिये, तुम्हारे बिना मेरे लिए सारी दिशाएँ शून्य ( अन्धी ) हो गई हैं, यह सच है।

(यहाँ प्रिया के पच में 'दप्टे' ससम्यंतपद है, जब कि नेत्र के पच में वह सबोधन है।)
यहाँ ईर्प्यामान के द्वारा कषायित प्रिया को प्रसन्न करने की चेष्टा प्रतीत हो रही है।
किंतु विविध्तत अर्थ ऑंख की पीहा से पीडित किसी रोगी का दृष्टि के प्रति आक्रोश है।
यह अर्थ 'दप्टे' इस पद के प्लुत उच्चारण करने पर उसे संबोधन का रूप बनाकर आविष्कृत
किया गया है। कविनिबद्धवक्ता के द्वारा गुप्त वस्तु का वर्णन दूसरे को ठगने के लिए किया
जाता है, जब कि किव के द्वारा गुप्त वस्तु का वर्णन कि की प्रौढि बताने के लिए किया
जाता है।

८९ युक्ति श्रलंकार

१५६ — जहाँ अपने मर्म (रहस्य) का गोपन करने के छिए किसी चेष्टा से दूसरों की वंचना की जाय, वहाँ युक्ति अलकार होता है। जैसे (कोई दूती नायक से कह रही है) नायिका तुम्हारा चित्र बना रही थी, पर किसी को समीप आता देखकर उसने हाथ में पुष्प के धनुष का चित्र बना दिया।

यहाँ 'पुप्पधतुप का चित्र वनाने की किया के द्वारा मैंने कामदेव का चित्र बनाया है' इस आति को उत्पन्न कर अपने प्रेम को छिपाने के छिए दूसरे की वचना विवक्तित है।

अथवा जैसे-

'रात के समय रितक्रीडा करते नायक नायिका ने जो वातें की थीं, वे गृहशुक ने सुन हिं थीं, प्रात काल के समय वह तोता उन सारी वातों को घर के बढ़े लोगों के सामने कहने लगा। इसे देखकर लजित नायिका (बहू) ने अपने कान में लटकते माणिक के डकड़े को उसकी चोंच में डाल दिया और इस प्रकार दाडिम के बीज के बहाने उसकी वाणी को वन्द कर दिया।'

अत्र शुकवार्सुद्रणया तन्मुखेन स्वकीयरहस्यवचनशुश्रूषुजनवञ्चनं कृतम् । व्याजोक्तावाकारगोपनं युक्तौ तदन्यगोपनिमति भेदः । यद्वा, च्याजोक्तावप्युक्तयाः गोपनिम इति भेदः । एवं च 'क्षायान्तमालोक्य हरिं प्रतोल्याम्' इति श्लोकेऽपि युक्तिरेव ।। १४६ ॥

. ६० स्रोकोक्त्यसङ्कारः

लोकप्रवादानुकृतिलोंकोक्तिरिति भण्यते । सहस्य कतिचिन्मासान् मीलयित्वा विलोचने ॥ १५७ ॥

अत्र लोचने भीलियत्वेति लोकवादानुकृतिः। यथा वा मदीये वरदराजस्तवे—

नामैव ते वरद<sup>ा</sup> वाव्छितदारुभावं व्याख्यात्यतो न वहसे वरदानसुद्राम् । विश्वप्रसिद्धतरविप्रकुलप्रसूते-र्यज्ञोपंचीतवहनं हि न खल्वपेच्यम् ॥ अत्रोत्तरार्यं लोकवादानुकारः ॥ १४७॥

६१ र्छको<del>फ्त</del>्यलङ्कारः

# छेकोक्तिर्यत्र लोकोक्तेः स्यादर्थान्तरगर्भिता।

यहाँ तोते की वाणी को यद कर उसके द्वारा अपने रहस्यवचन को सुनने वाले गुंस्जनों की वंचना की गई है। व्याजोक्ति तथा युक्ति में यह भेद है कि व्याजोक्ति में आकार का गोपन किया जाता है, युक्ति में आकार से भिन्न वस्तु का गोपन किया जाता है। अथवा व्याजोक्ति में उक्ति के द्वारा गोपन होता है, यहाँ क्रिया के द्वारा यह दोनों का अन्तर है। इस मत के अनुसार 'आयान्तमालोक्य हरिः प्रतोक्यां' इत्यादि व्याजोक्ति के प्रसंग में उद्धत पद्य में भी युक्ति अलंकार है।

### ९०. लोकोक्ति श्रलंकार

१५७—जहाँ लोक प्रवाद ( मुहाबरा, लोकोक्ति आदि ) का अनुकरण किया जाय, वहाँ लोकोक्ति अलकार होता है, जैसे ( कोई नायक विरहिणी नायिका को सदेश भेज रहा है ) हि सुंदरि, आंखे भींच कर हुछ महीने और गुजार लोग।

यहाँ 'छोचने मीलयिखा' यह लोकवादानुकृति है। अथवा जैसे अप्पयदीचित के ही वरदराजस्तव में—

हे वरद, आप का नाम ही याचक को ईप्सित वस्तु देने के भाव को न्यक्त करता है, अत आप वरद्मुदा को धारण नहीं करते। संसारप्रसिद्ध ब्राह्मणकुळ में उरपन्न न्यक्ति से केवळ यज्ञोपवीत को धारण करने की ही आज्ञा नहीं की जाती।

यहाँ उत्तरार्ध में लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है।

९१. छेकोक्ति अलंकार

१५८ जहाँ लोकोक्ति के प्रयोग में कोई दूसरा अर्थ लिपा हो, वहाँ लेकोक्ति अलंकार-होता है। जैसे, हे मित्र साँप ही साँप के पाँव जानता है।

## भुजङ्ग एव जानाते भुजङ्गचरणं सखे ! ॥ १५८ ॥

केनचित्कस्यचिद्वत्तान्तं पृष्टस्य समीपस्थमन्यं निर्दिश्य 'अयमेव तस्य वृत्तान्तं जानाति' इत्युक्तवतोऽयमद्देः पादानिहरेव जानातीति लोकवादानुकारः । अत्र स चाय च लोकविदिते धनार्जनादिव्यापारे सहचारिणाविति विदितविषय-तया लोकोक्त्यनुवादस्य प्रयोजने स्थिते रहस्येऽप्यनङ्गव्यापारे तस्यायं सहचर इति मर्मोद्घाटनमपि तेन गर्मीकृतम् ।

यथा वा-

मलयमरुतां त्राता याता विकासितमञ्जिकाः परिमलमरो भग्नो ग्रीष्मस्त्वमुत्सहसे यदि । घन ! घटय तं त्वं निःस्नेहं य एव निवर्तने प्रमवति गवां किं निश्वन्नं स एव धनंजयः॥

अत्र धनलिप्सया प्रोषिताङ्गनासखीवचने 'य एव गवां निवर्तने प्रभवति स एव धनंजयः' इत्यान्ध्रजातिप्रसिद्धलोकवादानुकारः । अत्रातिसीन्द्येशालिनी-मिमामपहाय धनलिप्सया प्रस्थितो रसानभिज्ञत्वाद्गोप्राय एव । तस्य निवर्तकस्तु धनस्य जेता धनेनाकृष्टस्य तिद्वसुखीकरणेन प्रत्याचेपकत्वादित्यर्थोन्तरमि गर्भीकृतम् ॥ १४८॥

किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का घुत्तान्त पूछा, इस पर कोई व्यक्ति पास में खड़े व्यक्ति को देखकर इस आशय से कि 'यही उसके घृत्तान्त को जानता है' इस छोकोक्ति का प्रयोग करता है कि 'साँप ही साँप के पाँव जानता है'। यहाँ 'वह व्यक्ति तथा यह दोनों धनार्जनादिव्यापार में सहचारी हैं', इस बात के प्रस्थात होने से छोकोक्ति के प्रयोग के प्रयोजन रूप रहस्य अनगब्यापार (कामन्यापार) में भी यह उसका मित्र है, इस प्रकार इस उक्ति के द्वारा रहस्य का उद्घाटन किया गया है। अतः इस छोकोक्ति में दूसरा अर्थ छिपा है। अथवा जैसे निम्न पद्य में—

कोई सखी विरहिणी नायिका के प्रति नायक को उन्मुख करने के लिए बादल के वहाने नायक से कह रही है—'मल्य पर्वत से आने वाले दिल्लणानिल के समूह चले गये हैं (नायिका ने बसत ऋतु विरह में ही बिता दी है), खिली हुई मिल्लका के सुगध के भार वाला श्रीष्म भी समाप्त हो गया है। हे वादल, यदि तुम उत्साह करो, तो उस स्नेह ऋत्य नायक को इससे मिला सकते हो। शतुओं के द्वारा हरी गई गायों को वापस लौटाने में जो समर्थ हो, वही 'धनजय' (अर्जुन) कहलाता है।

(यहाँ चतुर्थ चरण में एक भोर भर्जन के द्वारा राजा विराट की गार्यों को छौटा छाने की पौराणिक कथा की ओर सकेत किया गया है, दूसरी भोर यह उक्ति आध्रदेश में प्रसिद्ध छोकोक्ति है।)

धन की इच्छा से विदेश गये नायक की विरहिणी पत्नी की सखी के इस वचन में 'जो गायों को छीटाने में समर्थ हो, वही धनजय है' इस आंध्रछोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ यह अभिप्राय है कि अत्यधिक सौन्दर्य शालिनी नायिका को छोड़ कर धन की इच्छा से विदेश गया नायक रसज्ञ न होने के कारण वैल के समान मुर्ख है। उसे वह ला सकता

### ६२ चक्रोक्त्यलङ्कारः

# वक्रोक्तिः श्लेषकाकुम्यामपरार्थप्रकल्पनम् । मुख्य मानं दिनं प्राप्तं नेह नन्दी हरान्तिके ॥ १५६ ॥

अत्र 'मानं मुख्न, प्रयाता रात्रिः' इत्याशयेनोक्तायां वाचि नन्दिनं प्राप्तं मा मुख्नेत्यर्थान्तरं स्रेपेण परिकल्पितम्।

यथा वा--

अहो केनेदशी बुद्धिर्रारुणा तव निर्मिता १। त्रिगुणा श्रृयते बुद्धिनं तु दारुमयी कचित्॥

इदमविकृतऋषवकोक्तेरदाहरणम्।

विकृतश्लेषवकोक्तेर्यथा-

भवित्री रम्भोरः ! त्रिदशवदनग्लानिर्घुना

स ते रामः स्थाता न युधि पुरतो लन्मणसखः।

है जो उसे धन से विमुख बना सके अतः वह धन का विजयी होगा, इस अर्थोतर की मतीति इस लोकोक्ति से हो रही है। अतः यहाँ छेकोक्ति अलंकार है।

### ९२. वकोक्ति श्रलंकार

१५९—जहाँ रलेप या काकु में से किसी एक के द्वारा अर्थांतर की कल्पना की जाय, वहाँ वक्रोफि अलकार होता है। जैसे, (कोई नायक नायिका से मान छोड़ने को कह रहा है। हे प्रिये, मान को छोड़ दे, देख अब तो दिन हो गया (तूरात भर मान करके बैठी रही, अब तो प्रसन्ध हो जा) (इसमें 'मुख मा निदनं प्राप्तं' से—'पास आये नन्दी को न छोड़ना' यह अर्थ लेकर नायिका उत्तर देती है—) 'यहाँ नदी कहाँ है, अरे नंदी तो शिव जी

यहाँ 'मान छोड़ दो, रात चली गई' इस आशय से कही नायकोक्ति में नायिका ने 'पास आये नंदी को न छोड़ देना' यह अर्थान्तर करपना की गई है, अतः यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। अथवा जैसे—

कोई नायक ईर्प्यामान-कथायित नायिका से कह रहा है—अरी कठोर इदये, किसने तेरी यह बुद्धि इतनी कठोर (दारुगा, लकड़ी के द्वारा) बना दी है ? (नायिका का उत्तर है—) बुद्धि त्रिगुण (सन्त, रजस्, तमस्) से युक्त तो सुनी जाती है, लकड़ी से बनी तो कहीं न सुनी गई है।

(यहाँ 'दारुणा' पद (स्त्रीलिंग प्रथमैकवचन रूप) — कठोर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसी का वक्षोक्ति से 'दारुणा' (नपुंसक तृतीयैकवचन रूप) — लकड़ी के द्वारा यह अन्य अर्थ कित्यत किया गया है।)

यह अविकृतरलेपवक्रोक्ति का उदाहरण है। विकृतरलेपवक्रोक्ति का उदाहरण निम्न है:-रावण सीता से कह रहा है:--'हे रम्भोरु सीते, अब देवताओं के मुख की शोभा फीकी पढ़ जायगी, वह तेरा राम रुपमण के साथ युद्ध में न ठहर पायगा, यह वानरों की सेना अब घोर विपत्ति का सामना करेगी (अथवा अब स्वर्ग में चली जायगी)।' इसका उत्तर इयं यास्यत्युचैविंपदमधुना वानरचमू-र्लिघिष्ठेदं षष्ठाध्वरपरविलोपात् पठ पुनः ॥

सर्वमिदं शब्दश्लेषमृलाया वक्रोक्तेरुदाहरणम्।

अर्थश्लेषमूलाया वक्रोक्तेर्यथा-

भिक्षार्थी स क यातः सुतनु । बिलमखे ताएडवं काद्य भद्रे ! मन्ये घृन्दावनान्ते क नु स मृगशिशुर्नेव जाने वराहम् । बाले । किबन्न दृष्टो जरठवृषपितर्गोप एवास्य वेत्ता लीलासंलाप इत्थं जलनिधिहिमवत्कन्ययोस्नायतां नः ॥

काका यथा-

असमालोच्य कोपस्ते नोचितोऽयमितीरिता। नैवोचितोऽयमिति तं ताडयामास् मालया।।

अत्र नैवोचितोऽयमिति काक्कस्वरविकारेणोचित एवेत्यर्थान्तरकल्पनम् ॥१४६॥

## **१३ स्वभावोक्त्यसङ्कारः**

# स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वर्णनम् ।

देते हुए सीता कहती है 'इस उक्ति के प्रत्येक चरण से छुठे अचर के पर अचर (सप्तम) का लोप कर फिर से पढ़ो'—(इस प्रकार सप्तमाचर का लोप करने पर अर्थ होगा—'अब रावण के मुख की ग्लानि होने वाली है, लदमण के साथ राम युद्ध में खबे रहेंगे, वानरों की सेना उच्च पद (विजय) को प्राप्त करेगी)।

उपर्युक्त ये सब उदाहरण शब्दरलेषमूला वक्रोक्ति के हैं।

अर्थं रलेषमूलावकोक्ति का उदाहरण निम्न है:--

लक्सी आकर पार्वती से पूछती हैं—'वह भिन्नार्थी कहाँ गया ?'

पार्वती उत्तर देती हैं:—'हे सुतनु, वह विलक्षे यज्ञ में गया है।' 'हे भद्र भाज ताण्डव कहाँ होगा ?' 'शायद वृन्दावन में होगा ।' 'वह मृगशिश्च ( महादेव के द्वारा हाथ में धारण किया मृग शिश्च ) कहाँ है ?' 'मुक्षे वराह का पता नहीं है।' 'हे वाले, उस वृद्धे बैल का मालिक ( अथवा वह वृद्धा वैल ) कहीं नहीं दिखाई दिया।' 'इसे तो ब्वाला ही जान सकता है'—इस प्रकार लदमी तथा पार्वती का लीलासलाप हमारी रहा करे।

(यहाँ रुप्सी शिवपरक उक्ति कहती हैं, पार्वती अर्थश्रुपेमय वक्रीक्ति के द्वारा उसे विष्णुपरक बनाकर अर्थान्तर की करूपना कर लेती हैं)।

काकु वकोक्ति जैसे,

कोई नायक ईर्प्यामानाविष्ट नायिका से कहता है—'विना सोचे समझे तेरा कोप करना ठीक नहीं।' यह कहने पर नायिका काकु के द्वारा उत्तर देती है—'यह भी ठीक नहीं है' तथा उसे माठा से पीटती है।

इस प्रकार यहाँ 'यह भी उचित नहीं है' इस काकु स्वर के विकार के द्वारा 'उचित' ही है' यह अर्थान्तर किएत किया गया है।

#### ९३ स्वभावोक्ति श्रलकार

१६० - किसी पदार्थ की जाति, गुण, क्रिया के अनुसार उसके स्वभाव का वर्णन करने

# कुरङ्गेरुत्तरङ्गाक्षैः स्तब्धकर्णिरुदीक्ष्यते ॥ १६० ॥

यथा वा---

तौ संमुखप्रचिततौ सिवचे गुरूणां मार्गप्रदानरभसस्खिततावधानौ । पार्श्वोपसर्पणमुभाविप भिन्नदिकं कृत्वा मुहुर्मुहुरूपासरतां सत्तज्जम् ॥ १६० ॥

६४ भाविकासद्वारः

भाविकं भूतभाव्यर्थसाक्षात्कारस्य वर्णनम् । अहं विलोकयेऽद्यापि युध्यन्तेऽत्र सुरासुराः ॥ १६१ ॥

स्थानभीषणत्वोद्भावनपरमिद्म्।

यथा वा—

अद्यापि तिप्रति दृशोरिद्मुत्तरीयं धर्तुं पुरः स्तनतदात्पतितं प्रवृत्ते । वाचं निशस्य नयनं नयनं ममेति किंचित्तदा यदकरोत्स्मितमायताक्षी ॥ १६१ ॥

पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसे, चचल ऑलॉ वाले, स्तव्धकर्ण हिरन देख रहे हैं। ( यहाँ हिरणों के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है।) अथवा जैसे—

कोई नायक-नायिका घर के वड़े छोगों के पास एक दूसरे की ओर चले। वे एक दूसरे को रास्ता देने की तेजी में सावधानी भूछ जाते हैं, इससे उनके विपरोत अंग वाये-दायें अंग एक दूसरे से वार-वार रगड़ खा जाते हैं। इसके वाद वे छजित हो कर वहाँ से भग जाते हैं।

( यहाँ सलज व्यक्तियों की क्रिया का स्वाभाविक वर्णन है।)

#### ९४. भाविक श्रलकार

१६१—जहाँ मूत काल या भविष्यत् काल की वस्तु का वर्तमान (साम्रारकार) के ढंग पर वर्णन किया जाय, वहाँ भाविक अलंकार होता है। जैसे, मैं आज भी यह देख रहा हूँ, कि यहाँ देवता व देत्य युद्ध कर रहे हैं।

यहाँ स्थान की भीपणता वताने के लिए भूत काल की घटना को प्रस्यम् के रूप में कहा गया है।

अयवा जैसे-

किसी नायिका का स्तनवस्त्र नीचे गिर गया था। उसने मेरा वस्त्र (नयन) कहाँ है, मेरा वस्त्र (नयन) कहाँ हैं इस प्रकार मुसकराते व मुसकराहट के कारण स्फीत झाँखों को घारण करते कुछ कहा। नायक कह रहा है—मुझे आज भी ऐसा प्रतीत होता है, जैसे नायिका का उत्तरीय आज भी मेरी आँखों के सामने है, और स्तनतट से गिरे उसको मैं पकड़ने ही जा रहा हूँ कि वह मुसकुराहट से स्फीत आँखों वाली भेरा नयन कहाँ है, मेरा नयन कहाँ है, इस प्रकार कह रही है।

#### ६४ उदात्तालङ्कारः

# उदात्तमृद्धेश्वरितं श्लाघ्यं चान्योपलक्षणम् । सानौ यस्याभवद्युद्धं तद्वधूर्जेटिकिरीटिनोः ॥ १६२ ॥

इदं ऋाध्यचरितस्यान्याङ्गत्वे उदाहरणम् । ऋद्ध्युदाहरणं यथा—

> [ विधुकरपरिरम्भादात्तनिष्यन्दपूर्णेः शशदृषदुपक्लुमेरालवालेस्स्णाम्। विफलितजलसेकप्रक्रियागीरवेण व्यरचि स हतचित्तस्त्र भैमीवनेन॥]

रह्मसम्भेषु संकान्तैः प्रतिबिम्बरातैर्वृतः । ज्ञातो लङ्केश्वरः कुच्छादाखनेयेन तत्त्वतः ॥ १६२ ॥

६६ श्रत्युक्त्यलङ्कारः

अत्युक्तिरद्भुतातथ्यशौर्यौदार्यादिवर्णनम् । त्विय दातरि राजेन्द्र! याचकाः कल्पशाखिनः ॥ १६३ ॥

(यहाँ भूतकाछ की घटना को नायक ने वर्तमान के उग पर कहा है। अतः भाविक अलंकार है।)

#### ९५ उदात्त श्रलकार

१६२—जहाँ समृद्धि का वर्णन हो, अयवा किसी अन्य वस्तु के अंग के रूप में श्लाध्य चरित का वर्णन हो, वहाँ उदात्त अलकार होता है, जैसे (यह वही पर्वत है) जिसके शिखर पर शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था।

यहाँ कारिकार्ध का उदाहरण श्लाघ्य चरित वाला उदाहरण है। समृद्धि के वर्णन वाला उदाहरण निम्न है '—

नैपधीय चरित के द्वितीय सर्ग से दमयन्ती के उपवन का वर्णन है। 'दमयन्ती के उस उपवन ने, जिसमें चन्द्रमा की किरणों के आर्छिंगन (स्पर्श) से चूते हुए रस से भरे, चन्द्रकान्तमणियों के वने वृष्ठों के आल्वाल के द्वारा वृष्ठों की जलसेक किया व्यर्थ हो गई थी, हंस का मन हर लिया (हस को हतिचत्त बना दिया)।

यहाँ दमयन्ती के उपवन की समृद्धि का वर्णन पाया जाता है, अत' उदात्त अलंकार है। इसी का दूसरा उदाहरण यह है :—

हनुमान् वास्तविक छनेश्वर (रावण) को इसिछिए कठिनता से जान पाये कि वह समाभवन के रत्नस्तम्भों में प्रतिफिछत सैकड़ों प्रतियिंवों से विरा हुआ था।

यहाँ रावण के सभाभवन की समृद्धि का वर्णन होने से उदास अलकार है।

## ९६ श्रत्युक्ति श्रलकार

१६६—जहाँ होयं, उदारता भादि का अद्भुत तथा झुठा ( अतथ्य ) वर्णन किया जाय, ( जहाँ किसी के होर्यादि को हार्डे ही वड़ा चड़ा कर यताया जाय ), वहाँ अस्युक्ति अलंकार इयमौदार्यात्युक्तिः । शौर्यात्युक्तिर्यथा—

राजन् ! सप्ताप्यकूपारास्त्वत्प्रतापाग्निशोषिताः । पुनस्त्वद्वेरिवनिताबाष्पपूरेण पूरिताः ॥

संपद्त्युक्तावुदात्तालङ्कारः । शौर्यात्युक्तावत्युक्तयलङ्कार इति भेदमाहुः ।

अनयोरनवद्याङ्गि । स्तनयोर्जृम्भमाणयोः । अवकाशो न पर्याप्तस्तव बाहुततान्तरे ॥ अल्पं निर्मितमाकाशमनालोच्येव वेधसा । इदमेवंविध भावि भवत्याः स्तनमण्डलम् ॥

इति सदसदुक्तितारतम्येनातिशयोत्तयत्युत्तयोर्भेदः ॥ १६३ ॥

े होता है। जैसे, (कोई कवि राजा की दानवीरता की प्रशंसा करते कहता है) हे राजन्,
सुम्हारे दाता वनने पर करुपचुत्त भी याचक वन गये हैं।

यहाँ राजा की उदारता (दानशीलता) की अत्युक्ति है। शौर्य की अत्युक्ति का उदाहरण निम्न है:—

कोई किव किसी राजा की वीरता का अस्युक्तिपूर्ण वर्णन करता है:—हे राजन्, सुम्हारी प्रतापाप्ति के ताप से सार्वों समुद्र सुख गये थे, किंतु तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियों के अश्रुप्रवाह से वे फिर भर दिये गये।

उदात्त तथा अत्युक्ति में यह भेद है कि सम्पत्ति (समृद्धि) का अत्युक्तिमय वर्णन होने पर उदात्त होता है, शौर्यादि का अत्युक्तिमय वर्णन होने पर अत्युक्ति।

अतिशयोक्ति तथा अत्युक्ति दोनों में खास भेद यह है कि अतिशयोक्ति में असदुक्ति मात्र होती है, जब कि अत्युक्ति अत्यन्त असदुक्ति होती है। इस प्रकार अतिशयोक्ति तथा अत्युक्ति में मात्रात्मक या तारतिमक भेद है। इसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ दोनों का एक एक उदाहरण देते हैं, जिससे यह भेद और स्पष्ट हो जाय।

'हे प्रशस्त अगों वाली सुन्दरि, इन बढ़ते हुए स्तनों के लिए तेरे दोनों बाँहों के धीच पर्याप्त स्थान नहीं है।'

( इस पद्य में सम्बन्धे असम्बन्धरूपा अतिशयोक्ति है। यहाँ भी कवि ने अतथ्य या असत् उक्ति का प्रयोग किया है, पर वह उतनी प्रवल नहीं है, जितनी कि अगले पद्य में।) ब्रह्मा ने यह सोचे बिना ही कि तुम्हारा स्तनमण्डल इतना विशाल हो जायगा, आकाश बहुत छोटा बनाया।

( यहाँ अस्युक्ति है, क्योंकि अस्यन्त असत् उक्ति का प्रयोग पाया जाता है।)

टिप्पणी—अत्युक्ति का समावेश अतिशयोक्ति में नहीं हो सकता। यद्यि यहा भी अतथ्य का वर्णन तो होता है, तथापि वह अद्मुत होता है। अद्मुत विशेषण के कारण यहाँ स्रमण के अतथ्य का वर्णन की मावना है।

( अनयोरित्यत्रासदुक्तिमात्रम् । अरूपमिति पद्ये स्वत्यन्तासदुक्तिरिति तारतम्येनेस्पर्यः । तथा चाद्धतेति विशेषणादस्यन्तातथ्यरूपस्वठामान्नातिशयोक्ताविवयाप्तिरिति मावः ।

( चिन्द्रिका पृ० १७८)

### ६७ निचन्त्यलङ्कारः

निरुक्तियोंगतो नाझामन्यार्थत्वप्रकल्पनम् । ईट्येश्वरितीर्जाने सत्यं दोषाकरो भवान् ॥ १६४ ॥

यथा वा—

पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा । अद्यापि तत्तुत्यकवेरभावादनामिका सार्थवती वभूव ।। १६४ ।।

६८ प्रतिषेघालङ्कारः

प्रतिषेधः प्रसिद्धस्य निषेधस्यानुकीर्तनम् । न द्वतमेतित्कतव ! क्रीडनं निश्चितः शरैः ॥ १६५॥

निर्ज्ञातो निषेधः स्वतोऽनुपयुक्तः वादर्थान्तरं गर्भीकरोति । तेन चारुत्वान्विन्तोऽय प्रतिषेधनामालङ्कारः । उदाहरण युद्धरङ्गे प्रत्यविष्ठमान शाकुनिक प्रति विद्रधवचनम् । अत्र युद्धस्थाक्षचृतः वाभावो निर्ज्ञात एव कीर्त्यमानस्तत्रैव तव

### ९७ निरुक्ति श्रलकार

१६४—जहाँ यौगिक अर्थ के द्वारा (योग के द्वारा) किन्हीं वस्तुओं के नाम की अन्यार्थ कर्पना की जाय, वहाँ निरुक्ति अल्कार होता है, जैसे (कोई विरहिणी चन्द्रमा को फटकारती कह रही है) तुम्हारे इस प्रकार हमें सताने से यह सिद्ध होता है कि तुम सचमुच दोषावर (दोषों की खान, दोषा (रात्रि) के करने वाले-चन्द्रमा) हो।

यहाँ चन्द्रमा का नाम 'दोषाकर' है, जिसका अर्थ नये ढंग से 'दोष+आकर' ( दोषों की खान) किल्पत किया गया है। अतः यहाँ निरुक्ति अलंकार है। इसी का दूसरा उदाहरण निम्न है :—

'पुराने जमाने में जब कभी किवयों की गणना की जाती थी तो कालिदास का नाम किनिष्टिका अंगुलि पर स्थित रहता था। आज भी कालिदास के समान कोई किव न हुआ इसलिए किनिष्टका के बाद की अगुलि धनामिका सार्थवती हो गई।

यहाँ 'अनामिका' नाम की ब्युत्पित (निरुक्ति) कि ने दूसरे उस से यह की है कि कालिदास के बाद किसी किवि के उसके समान प्रतिभाषाली न होने के कारण असली अगुलि पर गिनने को कोई नाम न मिला, अतः उसका 'अनामिका' (न विद्यते किवनाम यस्यां सा) नाम सार्थक हो गया।

## ९८ प्रतिषेध श्रलकार

१६५—जहाँ प्रसिद्ध निपेध का वर्णन किया जाय, वहाँ प्रतिपेध अलंकार होता है, जैसे ( युद्ध में स्थित किसी धूतकीढारत व्यक्ति से कोई कह रहा है ) हे धूर्त, यह जुए का खेळ नहीं है, यह तो तीच्या वाणों का खेळ है।

प्रसिद्ध निपेध स्वतः अनुपयुक्त होने के कारण किसी अन्य अर्थ को प्रगट करता है। इसिटिए चारुता से युक्त होने के कारण यह प्रतिपेध नामक अलकार कहलाता है। उदाहरण किसी चतुर व्यक्ति का वचन है, जो युद्धस्थल में स्थित किसी धूतकार (शाकुनिक) से कहा गया है। यहाँ युद्ध स्वय ही धूतकीहा से भिन्न है, यह प्रसिद्ध वात है, किंतु इस प्रागलभ्यं न युद्धे न्युत्पत्तित्रहोऽस्तीत्युपहासं गर्मीकरोति, तच कितव' इत्यनेना-विष्कृतम् ।

यथा वा—

न विषेण न शस्त्रेण नामिना न च मृत्युना । अप्रतीकारपारुष्याः स्त्रीभिरेव स्त्रियः कृताः ॥

अत्र स्त्रीणां विषादिनिर्मितत्वाभावः प्रसिद्ध एव कीर्त्यमानस्तासां विषाद्यति-शायि कौर्यमित्यमुमर्थं व्यक्तीकरोति, स चाप्रतीकारपारुष्या इति प्रतीकारवद्भ्यो विषादिभ्यस्तासां विशेषं दर्शयता विशेषग्रोनाविष्कृतः ॥ १६४॥

### ११ विध्यलङ्कारः

सिद्धस्यैव विधानं यत्तमाहुर्विध्यलंकृतिम् । पश्चमोदश्चने काले कोकिलः कोकिलोऽभवत् ॥ १६६ ॥

निर्ज्ञातविधानमनुपयुक्तिवाधितं सद्योन्तरगर्भीकरयोन चारुतरमिति तं विधिनामानमलङ्कारमाहुः । उदाहरयो कोकिलस्य कोकिलत्वविधानमनुपयुक्तं सदितमधुरपञ्चमध्वनिशालितया सकलजनहृद्यत्वं गर्भीकरोति । तच्च 'पञ्चमोद्- ख्वने' इति कालविशेषयोनाविष्कृतम् ।

निर्ज्ञात निपेध का वर्णन इसिलए किया गया है कि इस उक्ति से 'अरे धूतकार तेरी कुशलता तो अज्ञकीडा में ही है, युद्ध के विषय में तू क्या जाने' इस प्रकार का उपहास व्यक्षित हो रहा है। इसको 'कितव' शब्द के द्वारा प्रगट किया गया है।

भथवा जैसे-

स्त्रियों की परुपता (कठोरता) का कोई प्रतीकार नहीं है। वे न तो विप से वनाई गई है, न शस्त्र से, न अग्नि से या मृत्यु से ही। वस्तुत स्त्रियों की रचना स्त्रियों के ही उपादान कारण से की गई है।

यहाँ स्त्रियों का विपादि के द्वारा न बनाया जाना प्रसिद्ध ही है, किंतु उसका वर्णन इसिलए किया गया है कि वह इस चात की ज्यक्षना करा सके कि स्त्रियाँ विपादि से भी अधिक करू हैं। यह ध्यंजना 'अप्रतीकार-पारुष्या' इस पद के द्वारा ही रही है, जिसका भाव है कि विपादि का तो कोई इलाज भी है, पर स्त्रियों की परुषता का कोई इलाज नहीं, अतः वे इन सबसे बढ़ कर करू हैं।

### ९९. विधि श्रलंकार

१६६—जहाँ पूर्वतः सिद्ध वस्तु का पुनः विधान किया जाय, वहाँ विधि अलकार होता है (यह प्रतिपेध सलकार का विलक्षल उलटा है), जैसे, पञ्चम स्वर के प्रगट करने के समय ही कोयल कोयल होती है।

जहाँ प्रसिद्ध पूर्वसिद्ध वस्तु को, जो किसी युक्ति के द्वारा वाधित नहीं है, फिर से वर्णित किया जाय, वहाँ किसी अन्य अर्थ की स्याजना के अतिशय सोंदर्ग के कारण इसे विधि नामक अलकार कहते हैं। उदाहरण में, को किल का को किल वनना अनुपयुक्त है, इसके द्वारा मधुर पद्धमस्वर के कारण समस्त विश्व को प्रिय होने का भाव व्यंग्य है। यह 'पद्धमोदंचने काले' के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अथवा जैसे,

यथा वा ( ह॰ राम॰ २।१० )-

हे हस्त दक्षिण ! मृतस्य शिशोर्द्विजस्य जीवातवे विसृज शूद्रमुनौ कृपाणम् । रामस्य गात्रमसि निर्भरगर्भखिन्न-सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ? ॥

अत्र रामस्य स्वह्स्तं प्रति 'रामस्य गात्रमिस'इति वचनमनुपयुक्तं सत् 'रामस्य' इत्यनेन स्वस्यात्यन्तनिष्करणत्वं गर्भीकरोति । तच्च 'निर्भरे'त्यादिविशे-षयोनाविष्कृतम् । यद्यप्यनयोविं धिनिषेधयोरुदाहरयोषु व्यङ्ग-यान्यर्थान्तरसंक्र-मितवाच्यरूपाणि तथापि न ध्वनिभावास्पदानि, स्वोक्तयेव व्यङ्ग-यविशेषा-विष्करणात् । व्यङ्ग-याविष्करयो चालङ्कारत्वमेवेति प्राक्प्रस्तुताङ्कुरप्रकरयो व्यव-स्थितत्वात् । पूर्वं बाधितौ विधिप्रतिषेधौ आन्तेपभेदत्वेनोक्तौ । इह तु प्रसिद्धौ विधिप्रतिषेधौ तत्प्रतिर्द्धान्द्वनावलङ्कारत्वेन वर्णिताविति भेदः ॥ १६६ ॥

१०० हेत्वलङ्कारः

हेतो हेंतुमता सार्घ वर्णनं हेतुरुच्यते । असाबुदेति श्रोतांशुर्मानच्छेदाय सुभ्रुवाम् ॥ १६७॥

उत्तररामचरित से राम की उक्ति है। वे अपने दाहिने हाथ से कह रहे हैं:—हे द्विण हस्त, ब्राह्मण के मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए तू श्रृद्वमुनि की ओर खड्ग उठा ले। अरे तू उस निष्करुण राम के शरीर का अंग है, जिसने गर्भ से खिन्न सीता को वनवास दे दिया। तुझे करुणा कहाँ से ?'

यहाँ राम के द्वारा अपने ही हाथ के लिए प्रयुक्त वचन 'तू राम के शारीर का अग है' ठीक नहीं दिखाई पड़ता, किंतु 'रामस्य' इस पद के द्वारा यहाँ राम के अत्यधिक निर्दय होने के भाव को व्यक्त करता है। यह 'निर्भर' इत्यादि विशेषण के द्वारा प्रगट किया गया है। यर्णी विधि तथा प्रतिषेध के इन उदाहरणों में व्यंग्यार्थ अर्थोन्तरसंक्रमितवाच्यरूप पाये जाते हैं, तथापि इन्हें ध्वनिकाव्य के उदाहरण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उक्ति के द्वारा ही व्यंग्यविशेष को प्रगट कर दिया गया है। जहाँ व्यंग्य स्पष्ट हो जाय, वहाँ अलंकार ही माना जाना चाहिए, इस वात की स्थापना हम प्रस्तुताकुर अलंकार के प्रकरण में कर चुके हैं। पूर्ववाधित विधिनिषेध को हमने आचेप अलकार के मेद माना है। यहाँ वर्णित विधि प्रतिपेध नामक अलंकार प्रसिद्ध होने के कारण (पूर्व वाधित न होने के कारण) उनके प्रतिद्वन्द्वी हैं, अतः वे अलग से अलकार माने गये हैं (तथा इनका आचेप के उन मेदों में अन्तर्भाव नहीं हो सकता)।

१००. हेतु श्रलकार

१६७—जहाँ हेतुमान् (कार्य) के साथ हेतु (कारण) का वर्णन किया जाय, वहाँ हेतु नामक अलकार होता है।

जैसे, यह चन्द्रमा सुद्र भींहीं वाछी रमणियों के मान का खंडन करने के लिए उदय हो रहा है। यथा वा-

<u>: 3</u>

एष ते विद्रुमच्छायो मरुमार्ग इवाघरः । कस्य नो तनुते तन्वि ! पिपासाकुलितं मनः ? ॥

माने नेच्छति वारयत्युपशमे चमामालिखन्यां हियां स्वातन्त्रये परिवृत्य तिष्ठति करौ व्याघूय धेर्ये गते। कृष्णे । त्वामनुबञ्जता फलिमयत्प्राप्तं जनेनामुना यत्स्पृष्टो न पदा स एव चरणी स्प्रष्टु न सम्मन्यते।।

इत्याद्युदाहरणम् ॥ १६७॥

हेतुहेतुमतोरैक्यं हेतुं केचित् प्रचक्षते । लक्ष्मीविलासा विदुषां कटाक्षा वेङ्कटप्रभोः ॥ १६८ ॥

यहाँ 'चन्द्रमा का उद्य होना' हेतु (कारण ) है तथा रमिणयों के मान का खण्डन होना हेतुमान् (कार्य) है। यहाँ चन्द्रोद्य का वर्णन रमणीमानच्छेद के साथ किया गया है, अत यह हेतु नामक अलंकार का उदाहरण है।

इसी अलकार के अन्य उदाहरण निम्न हैं .--

है सुन्दरि, मरुस्थल के मार्ग के समान विद्रमच्छाय (विद्रुम मणि के समान लाल कातिवाला, चुर्चों की छाया से रहित) तेरा अधर, बता तो सही, किसके मन को प्यास से स्याकुल नहीं बना देता?

यहाँ 'विद्युमच्छाय' में रलेप है। इस पद्य में तन्त्री के पद्मरागसददा अधरोष्ट हेतु (कारण) तथा उसके दर्शन से चुवनेच्छा का उदय हेतुमान् (कार्य) दोनों का साथ साथ वर्णन किया गया है, अतः यह हेतु अलंकार का उदाहरण है।

हेतु का अन्य उदाहरण निम्न है:—

कोई किव तृष्णा की भर्सना करता कह रहा है। जब मान की इन्छा न थी, शांति मना कर रही थी, छजा पृथ्वी पर गिर पढ़ी थी, स्वतन्त्रता मुँह मोदे खड़ी थी, धेर्य हाथ मछ मछ कर पछता कर चछा गया था, हे तृष्णो, उस समय तेरा अनुसरण करते हुए क्यक्ति ने जो फल प्राप्त किया, वह यह है कि जिस व्यक्ति को हम पैर से भी छूना पसंद नहीं करते थे, वही नीच आज अपने पर भी नहीं पकड़ने देता।

यहाँ तृष्णा रूप हेतु का वर्णन उसके कार्य के साथ साथ किया गया है, अतः इसमें हेतु अलकार है।

१६८—कुछ आलंकारिक हेतु तथा हेतुमान् के अभेद (ऐक्य) को हेतु अलंकार मानते हैं। जैसे, वेंकटराज (नामक राजा) के कटाच विद्वानों के लिए लचमी के विलास हैं।

टिप्पणी-यह उद्भट।दि आलकारिकों का मत है। उनकी परिमाप। यह है -

'हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदताहेतुः।'

यहाँ वेंकटराज के कृपाकटाज विद्वानों के लिए सम्पत्ति के कारण हैं, यह भाव अभीष्ट है, किन्तु हेतु (कटाच ) तथा हेतुमान् (लदमीविलास) दोनों का ऐक्य स्थापित कर दिया गया है, यहाँ कटाचों को ही विद्वानों के लक्मीविलास बताकर दोनों में सामाना-विकरण्य स्थापित कर दिया गया है, अतः हेतु नामक अलकार है। अत्र च कार्यावश्यंभावतच्छेन्यादिप्रत्यायनार्थः कार्यकारणाभेद्व्यपदेशः। क्षपके सादृश्यादभेद्व्यपदेशः। इह कार्यकारणभावादिति भेदः॥

यथा वा,

आयुर्वानमहोत्सवस्य विनतक्षोणीभृता मूर्तिमान् विश्वासो नयनोत्सवो मृगदृशां कीर्तेः प्रकाशः परः। आनन्दः कलिताकृति' सुमनसां वीरिष्ठयो जीवित धर्मस्यैव निकेतनं विजयते वीरः कृतिङ्गेश्वरः॥

अत्र दानमहोत्सवायुष्करत्वादिनाऽध्यवसिते राज्ञि तदायुष्ट्वादिव्यपदेशः ॥ १६८॥

इत्थं शतमलङ्कारा लक्षयित्वा निदर्शिताः । प्राचामाधुनिकानां च मतान्यालोच्य सर्वतः ॥ १६९ ॥

श्रथ रसवदाधलङ्काराः

रसभावतदाभासभावशान्तिनिबन्धनाः । चत्वारो रसवत्मेय ऊर्जस्वि च समाहितम् ॥ १७० ॥ भावस्य चोदयः सन्धिः शबलत्विमिति त्रयः ।

यहाँ कार्य तथा कारण में अभेदस्थापना इसिलए की गई है कि तत्तत् कारण से तत्तत् कार्य अवश्य तथा शीघ्र ही होने वाला है। वेंकटराज के कृपाकटाच से विद्वानों को निश्चय ही शीघतया लघमीप्राप्ति होगी, इस भाव के लिए दोनों में अभिज्ञता स्थापित की गई है। रूपक तथा हेतु में यह भेद है कि वहाँ साहश्य के कारण अभेद स्थापित किया जाता है, जब कि हेतु में यह अभेद कार्यकारणमाव के कारण स्थापित किया जाता है।

हेतु के इस भेद का उदाहरण निम्न पद्य है ---

वीर क्रिंगराज की जय हो, वे नम्न राजाओं के छिए दानमहोत्सव की आयु हैं, रमणियों के छिए नेत्रों को भानद देनेवाले मूर्तिमान् विश्वास हैं। क्रीर्ति के दूसरे प्रकाश हैं, देवताओं (या सज्जनों) के छिए साकार भानंद हैं, जयल्डमी के जीवन हैं, तथा धर्म के निवास स्थान हैं।

यहाँ किंहिंगराज दानमहोत्सव में आयु देने वाले हैं, इस कार्य के द्वारा राजा (कारण) के साथ अमेद स्थापित कर दिया गया है, इस प्रकार उसको ही 'आयु' वता दिया गया है।

(यहाँ कार्यकारणभाव को छेकर आने वाछी प्रयोजनवती कचणा का वीजरूप में होना जरूरी है। इसमें ठीक वही सरणि पाई जाती है, जो 'क्षायुर्धृतम्' वाछी छच्णा में।)

१६९—इस प्रकार प्राचीन तथा नवीन आलकारिकों के मतों की आलोचना करते हुए सौ अलकारों का लचण देकर उनके उदाहरण उपन्यस्त किये गये हैं।

#### रसवत् श्रादि श्रलङ्कार

१७०—रस, भाव, रसाभास-भावाभास और भावशान्ति क्रमश रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्व तथा समाहित ये चार अलकार होते हैं। इनके अतिरिक्त भावोदय, भावसधि तथा भावशवलता ये तीन अलंकार भी होते हैं। भावपरक इन सात अलकारों से भिन्न

# अष्टी प्रमाणालङ्काराः प्रत्यक्षप्रमुखाः क्रमात् ॥ एवं पञ्चद्शान्यानप्यलङ्कारान् विदुर्वधाः ॥ १७१ ॥

तत्र विभावानुभावव्यभिचारिभिरभिव्यक्षितो रितहासशोकादिश्चित्तवृत्ति-विशेषो रसः, स यत्रापरस्याङ्गं भवति तत्र रसवदलङ्कारः । विभावानुभावाभ्याम-भिव्यक्षितो निर्वेदादिस्त्रयस्त्रिशद्भेदो देवतागुरुशिष्यद्विजपुत्रादावभिव्यच्यमाना रितश्च भावः । स यत्रापरस्याङ्गं तत्र प्रेयोलङ्कारः । अनौचित्येन प्रवृत्तो रसो भावश्च रसामासो भावाभासश्चेत्युच्यते, स यत्रापरस्याङ्गं तदूर्जस्व । भावस्य प्रशाम्यद्वस्था भावशान्तिः । तस्यापराङ्गत्वे समाहितम् । भावस्योद्गमावस्था भावोद्यः । द्वयोविरुद्धयोभीवयोः परस्परस्पर्धाभावो भावसन्धः । बहूनां भावानां पूर्वपूर्वोपमर्देनोत्पत्तिभीवश्वत्वता । एतेषामितराङ्गत्वे भावोद्याद्या-स्त्रयोऽलङ्काराः।

#### १०१ तत्र रसवद्लङ्कारः

तत्र रसवदुदाहरणम्-

मुनिर्ज्यति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः । येनैकचुलके दृष्टी दिव्यी तौ मत्स्यकच्छपौ ॥

साठ प्रत्यसादि प्रमाणों को भी कान्यालकार माना जाता है। इस प्रकार सालंकारिक ऊपर वर्णित २०० सलंकारों से इतर इन १५ सलंकारों की भी गणना करते हैं।

विभाव, अनुमाव, तथा ब्यभिचारिमाव के द्वारा अभिव्यक्त रितहासशोकादि वाली चित्तवृत्ति रस कहलाती है, यह रस जब किसी अन्य रस का अंग हो जाता है, तो वहाँ रसवत् अलकार होता है। विभाव और अनुभाव के द्वारा अभिव्यक्त निर्वेदादि संचारिमाव में तैंतीस प्रकार का होता है। देवता, गुरु, शिप्य, शाह्मण, पुत्र आदि के प्रति अभिव्यक्त रित भाव कहलाती है। यह रितमाव जहाँ अन्य रितमाव का अग वन जाय, वहाँ प्रेय अलकार होता है। अनौचित्य के द्वारा प्रवृत्त रस या भाव रसामास या सावामास कहलाता है, वह जहाँ अन्य रसमावामास का अग हो, वहाँ उर्जिस्व अलंकार होता है। जहाँ कोई भाव की अवस्था शांत हो रही हो वह मावशान्ति है। जहाँ एक मावशांति अन्य का अंग हो वहाँ समाहित अलंकार होता है। किसी भाव के उत्पन्न होने की अवस्था को मावोदय कहते हैं। जहाँ दो परस्पर विरोधीमाव एक ही काक्य में परस्पर स्पर्धा करते हुए वर्णित किये जाय वहाँ मावसिष्ठ होती है। जहाँ अनेक माव एक साथ एक दूसरे को हटाते हुए उत्पन्न हों, वह भावशवलता है। इनके एक दूसरे के अंग वन जाने पर भावोदय, मावसिष्ठ, मावशवलता नामक अलकार होते है। (जहाँ ये अन्य के अंग नहीं वनते, वहाँ इनका ध्वनित्व होता है।)

१०१ रसवत् श्रलकार

रसवत् का उदाहरण जैसे,

'उन योगिराज महात्मा अगस्त्यमुनि की जय हो, जिन्होंने केवल एक चुक्लू में ही उन मलौकिक मत्स्य तथा कच्छप का दर्शन किया।' अत्र मुनिविषयरतिरूपस्य भावस्या क्तरसोऽङ्गम्।

यथा वा 💳

अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तर्नावमर्दनः । नाम्युरुजघनस्पर्शी नीवीविसंसनः करः॥

अत्र करुणस्य शृङ्गारोऽङ्गम् ॥ १०२ प्रेयोलङ्कारः

प्रेयोलङ्कार एव भावालङ्कार उच्यते । स यथा ( गं॰ छं॰ )— कदा वाराणस्याममरतिटनीरोधिस वसन् वसानः कौपीनं शिरिस निद्धानोऽख्जलिपुटम् । अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन ! प्रसीदेत्याकोशित्रिमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥

भत्र शान्तिरसस्य 'कदा' इतिपदसुचितिश्चन्ताख्यो व्यभिचारिभावोऽङ्गम् । यथा वा—

अत्युचाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधयः

यहाँ एक चुरुद्ध में अछीकिक मत्स्य, कच्छप का दर्शन अद्भुत रस की व्यक्षना कराता है, यह अञ्जतरस मुनिविषयक रितमान का अग बनकर अगस्य मुनि की वंदना में पर्यवसित हो रहा है। अतः अञ्जतरस के अंग बन जाने के कारण यहाँ रसवत् अछंकार है। अथवा जैसे,

'यह वहीं (मूरिश्रवा का) हाथ है, जो करधनी को खींचता था, पुष्ट स्तर्नों का मर्दन करताथा, नाभि, ऊरु तथा जघन का स्पर्श करता था और नीवी को ढीला कर देताथा।'

यहाँ महाभारत के युद्ध में मरे हुए राजा भूरिश्रवा की पिनयाँ विलाप कर रही हैं। विलाप के समय वे उसके हाथ को देखकर उसकी श्रद्धार लीलाओं का स्मरण करने छगती हैं। इस उदाहरण में प्रमुख रस करुण है और श्रद्धार उसका अग यन गया है, अत यहाँ भी पूर्वोक्त उदाहरण की भौति रसवत् अलकार ही है।

# १०२ प्रेयस् श्रलकार

प्रयस् अलंकार को ही भाव अल्कार वहा जाता है। उदाहरण के लिए,

वह दिन कव आयगा, जब मैं वाराणसी में गगा के तट पर रहता हुआ, कीपीन लगाकर, सिर पर प्रणामार्थ अञ्जल धारण किये, 'हे भगवन, हे पार्वती के पित, त्रिपुर का नाश करने वाले त्रिनयन महादेव, मेरे ऊपर प्रसन्न होओ' इस प्रकार चिह्नाता हुआ अपने जीवन के दिनों को चण की तरह ज्यतीत करूगा।

यहाँ शातरस की व्यजना हो रही है। इसी उदाहरण में 'कदा' (वह दिन कब आयगा) इस पद के द्वारा चिन्ता नामक न्यभिचारीभाव की न्यजना हो रही है। यह 'विन्ता' न्यभिचारीभाव शान्तरस का अग है, अतः यहाँ प्रेयस् अल्कार है। अथवा जैसे,

'चारों ओर वड़े वहे पहाब ठठे हुए हैं, विशाल समुद्र लहरा रहे हैं, हे भगवति प्रिटेंव इन महान् पर्ववों और विशाल सागरों को धारण करते हुए भी तुम किंचिन्मात्र स्तानेतानिप विश्वती किमिप न श्रान्तासि तुभ्यं नमः। आश्चर्येण मुहुर्मुहुः स्तुतिमिति प्रस्तोमि यावद्भव-स्तावद्विश्वदिमां स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिताः॥

अत्र प्रमुविषयरतिभावस्य वसुमतीविषयरतिभावोऽङ्गम्।।

१०३ ऊर्जस्व्यलङ्कारः

ऊर्जस्वि यथा,---

त्वत्प्रत्यर्थिवसुन्धरेशतरुणीः सन्त्रासतः सत्वरं यान्तीर्वीर ! विलुप्टितुं सरभसं याताः किराता वने । तिष्ठन्ति स्तिमिताः प्ररूढपुलकास्ते विस्मृतोपक्रमा-स्तासामुत्तरलैः स्तनैरतितरां लोलरपाङ्गरिप ।।

्र अत्र प्रभुविषयरतिभावस्य शृङ्गाररसाभासोऽङ्गम् । े यथा वा—

त्विय लोचनगोचरं गते सफलं जन्म नृसिंहमूपते !।

भी नहीं थकती, तुम्हें नमस्कार है' मैं इस प्रकार वार वार आश्चर्यचिकत होकर पृथ्वी की स्तुति करता हूँ। राजन्, ज्योंही मैं पृथ्वी की अतुलभारचमता की प्रशसा करने लगता हूँ, त्योंही मुझे इस पृथ्वी को भी धारण करने वाले तुम्हारे सुजदण्डों की याद आ जाती है और तुम्हारे मुजों की अतुलभारचमता को देखकर तो मेरा आश्चर्य और वढ़ जाता है, मैं मूक हो जाता हूँ, तुम्हारी अलौकिक शक्ति की प्रशंसा करने के लिए मैं शब्द तक नहीं पाता, मेरी वाणी वन्द हो जाती है।

यहाँ किन का राजा के प्रति रितमान न्यंग्य हैं, साथ ही पृथ्वी के प्रति भी किन का रितमान न्यंजित हो रहा है। इनमें राजिनप्यक रितमान अगी है, पृथ्वीनिपयक रितमान अगी है, पृथ्वीनिपयक रितमान अगी। अतः भान के अग बन जाने के कारण यहाँ प्रेयस् अठकार है।

कर्जस्वि अलंकार वहाँ होगा जहाँ रसामास या भावाभास अंग हो जाय-

'हे वीर तुम्हारे दर से तेजी से वन में भगती हुई तुम्हारे शञ्च राजाओं की रमणियों को लूटने के लिए किरात लोगों ने तेजी से उनका पीछा किया। जब वे उनके पास पहुँचे तो उनके अल्यधिक चचल स्तनों और लोल अपागों से स्तब्ध और रोमाचित होकर वे किरात अपने वास्तविक कार्य ( लूटमार करने ) को भूल गये।'

यहाँ किव का अभीष्ट आश्रय राजा की वीरता की श्रशसा करना है कि उसने सारे शत्रु राजाओं को जीत लिया है, और उनकी रमणियाँ हर के मारे जगल जगल घूम रही हैं। यहाँ किव काराजविषयक रितमाव अगी है। शत्रु नृपत्तकियों के सौंदर्य को देखकर किरातों का उनके प्रति सुग्ध हो जाना रसानौचित्य है, अत. यहाँ श्रुगार रस का आभास है। यह श्रुगाररसाभास राजविषयकरितभाव का अंग है, अत यहाँ ऊर्जस्व अलकार है।

टिप्पणी—पृद्गार रस वहाँ होता है नहाँ रितमाव उभयनिष्ठ होता है, अनुमयनिष्ठ होने पर वह मुद्दारामास है।

अथवा जैसे—

'हे राजन्, तुम्हारे भञ्ज राजा युद्ध में तुमसे आद्र पूर्वक यह निवेदन इसते हैं—हि

अजनिष्ट ममेति सादरं युधि विज्ञापयति द्विषां गणः॥ अत्र कवेः प्रमुविषयस्य रतिमावस्य तद्विषयद्विषद्गणरतिरूपो भावाभासोऽङ्गम्॥

## १०४ समाहितालङ्कारः

समाहितं यथा—

पश्यामः किमियं प्रपद्यत इति स्थैर्यं मयालिम्बतं
किं मां नालपतीत्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याश्रितः।
इत्यन्योन्यविलक्षदृष्टिचतुरे तस्मिन्नवस्थान्तरे
सञ्याजं हसितं मया घृतिहरो मुक्तस्तु बाष्पस्तया।।
अत्र शृक्षारस्य कोपशान्तिरङ्गम् ॥

#### १०४ भाषोदयालङ्कारः

भावोदयो यथा ( नैषघ॰ ९।६६ )— तदद्य विश्रम्य दयातुरेधि मे दिनं निनीषामि भवद्विलोकिनी। अदर्शि पादेन विलिख्य पत्रिणा तवैव रूपेण समः स मस्त्रियः॥

नृसिंहराज, तुम्हें देखने पर मेरा जन्म सफल हो गया है—तुम्हारे जैसे वीर के दर्शन हमारे सौभाग्य के सुचक हैं'।

यहाँ किन की राजनिषयक रित (भाव) न्यिक्षत हो रही है। इसी सम्बन्ध में राजा के शत्रुकों के द्वारा की गई राजनिषयकरित के आभास की भी न्यजना हो रही है। यह दितीय रितमान का आभास प्रथम रितमान का अंग है। अतः यहाँ ऊर्जस्नि अछंकार है।

टिप्पणां—शञ्च राजा के प्रति रित होना अनुचित है, अत यहाँ रितमाव न होकर रित-भावामास है।

# १०४ समाहित श्रलंकार

जहाँ मावशांति संग वन कर आये, वहाँ समाहित अलकार होता है, जैसे,

कोई नायक अपने मिन्न से प्रणयकोप का किस्सा सुना रहा है। नायक और नायिका एक दूसरे पर कोप करके बेंदे हैं। नायक यह सोच कर कि देखें यह नायिका क्या करती है, चुप्पी साध लेता है और नायिका का मान-मनौवन नहीं करता। जब नायक बिलकुल चुप्पी साध लेता है तो नायिका यह सोच कर कि यह दुष्ट मुझसे क्यों नहीं बोलता है और अधिक कुपित हो जाती है। इस प्रकार चुप्पी साध कर दोनों एक दूसरे को विना किसी लच्य के दिष्ट से देखते रहते हैं। इसी अवस्था के बीच नायक किसी बहाने से (किसी अन्य कारण से) हँस देता है। वस फिर क्या है, नायिका के आँसू का बाँध दृट जाता है और वह जोरों से रो पढ़ती है।

यहाँ नायिका के कोप नामक सचारीभाव की शांति हो रही है। यह भावशांति इस कान्य के अंगी रस श्वगार का अंग है, अत यहाँ समाहित अलंकार है।

#### १०५ भावोदय श्रलकार

जहाँ भावोदय रसादि का अंग वने वहाँ भावोदय अलकार होता है, जैसे— इन्द्रादि देवताओं के दूत वनकर आये हुए नल से दमयन्ती कह रही है—'हे दूत, तुम अब शान्त होकर मेरे प्रति दयालु वनो,मैं तुम्हें देखती हुई अपना दिन विता देना चाहती

# अत्र नलं प्रति दमयन्त्या औत्सुक्यरूपभावस्योदयः शृङ्गाररसस्याङ्गम् ॥ १०६ भावसन्ध्यलङ्कारः

🖹 भावसन्धिर्यथा—

एकाभूत् कुसुमायुघेषुधिरिव प्रव्यक्तपुङ्कावली जेतुमझलपालिकेव पुलकेरन्या कपोलस्थली । लोलाक्षीं क्षणमात्रभाविविरहक्लेशासहां पश्यतो द्रागाकणयत्रश्च वीर । भवतः प्रौढाहवाडम्बरम् ॥ अत्र रमणीप्रेम-रणौत्सुक्ययोः सन्धिः प्रभुविषयमावस्याङ्गम् ॥ १०७ भावश्चलालङ्कारः

भावशबलं यथा-

हूँ। हंस ने अपने पैर से जिस मेरे प्रिय का चित्र बना कर दिखाया था वह रूप में तुम्हारे

यहाँ नल के प्रति दमयन्ती का औस्तुक्यभाव जागृत हो रहा है। यह औस्तुक्यभाव का उदय नल विषयक श्रहाररस का अंग है अत यहाँ भावोदय अलंकार है।

#### १०६ मावसधि ऋलंकार

जहाँ भावसिंध रसादि का अंग वने वहाँ भावसंधि अलंकार होता है, जैसे-

कोई किव अपने आश्रयदाता राजा की वीरता की प्रशासा कर रहा है। है वीर! शह राजा पर आक्रमण करने युद्धस्थल में जाने के लिए प्रिया से विदा लेवे तुम्हारी विचित्र अवस्था हो जाती है। प्रिया से विदा लेते समय चणमर वाद होने वाली उसकी विरहचाम दुःसह अवस्था को देख कर तुम्हारी एक कपोलस्थलों प्रेम के कारण ठीक इसी वरह रोमां-चित हो जाती थी, जैसे वह कामदेव के बाणों को रखने का तरकस हो जिसके किनारों पर वाणों के पख स्पष्ट दिखाई दे रहे हों और अन्य कपोलस्थली गमीर संप्राम की तैयारी को देख कर तथा रणवाय सुन कर उत्साह के कारण ठीक ऐसे ही रोमांचित हो जाती है, जैसे विजय के लिए प्रस्थान करने वाले राजा की मगलपालिका (कुशादिसे वनी मार्गपाली) हो।

यहाँ एक ओर राजा रमणीगत प्रेम से युक्त है, दूसरी ओर रणीत्सुक्य से, इस प्रकार रति तथा औत्सुक्य दोनों भावों की सिंघ है; जो राय कवि की राजविषयक रति का अगहै।

टिप्पणी-ठीक इसी से मिलते जुलते माव की निम्न प्राकृत गाथा है -

एकतो रुअह पिआ सणत्तो समर तूरणिग्घोसो । पेम्मेण रणरसेण स महस्स होलाइस हिससम् ॥

१०७. भावशवल त्रालकार

जहाँ अनेकों भाव घुछे भिछे चित्रित किये जायँ, दो से अधिक भाव एक दूसरे के बाद एक दम दिल में उठें, वहाँ भावशवछता नामक असंख्यकमध्वनि होगी। जहाँ यह भावशवछता किसी अन्य रसभावादि का संग वन कर आय, वहाँ भावशवछ अलंकार भावशवछता किसी अन्य रसभावादि का संग वन कर आय, वहाँ भावशवछ अलंकार

प्रस्तुत पद्य विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ अक से उद्धत माना जाता है, यद्यपि यह पद्य उसमें उपलब्ध नहीं होता।

टिप्पणी—कुछ लोगों के मत से यह पथ शुक्र की पुत्री देवयानी की देखते हुए राजा ययाति

काकार्ये शशलदमणः क च कुल १, भूयोऽपि दृश्येत सा, दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् । किं वद्त्यन्त्यपकल्मषाः कृतिधयः, खप्नेऽपि सा दुर्लभा, चेतः ! खास्थ्यमुपेहि, कः खलु युवा धन्योऽधरं घास्यति १॥

अत्र वितर्कीत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादैन्यधृतिचिन्तानां शबलता विप्रलम्भ-शृङ्कारस्याङ्कम् ।

कहाँ तो यह धुरा काम और कहाँ चन्द्रवश ? क्या वह फिर कभी देखने को मिलेगी ? हमलोगों का शास्त्रज्ञान प्रमादादि दोषों को शांत करने के लिए हैं। अरे, उस सुन्दरी का मुख क्षोध के समय भी रमणीय था। अत्यधिक पवित्र आत्मा वाले विद्वान् मेरी इस कामासक दशा को देखकर क्या कहेंगे ? अब तो वह सुन्दरी स्वम में भी दुर्लंभ है। हे चित्त, स्वस्थ हो जावो। पता नहीं वह कौन भाग्यशाली युवक होगा, जो उस सुंदरी वे अधर का पान करेगा।

यहाँ 'कहाँ धकार्य और कहाँ चन्द्रकुल' के द्वारा वितर्क नामक सचारीमाव की ध्यंजन होती है। ठीक दूसरे ही चण सुन्द्ररी के दर्शन की बात औत्सुक्य की व्यजना कराती है उसके बाद मित नामक संचारीभाव 'कामासिक को शान्त करने के लिए शास्त्रज्ञान है हस वाक्य के द्वारा व्यजित हो रहा है। अगले वाक्य में स्मरण (स्पृति) नामक संचार है, जहाँ कोपदशा में भी कान्त सुद्री मुख का स्मरण किया जा रहा है। अगले वाक्य में विद्वानों से शका उपस्थित होती है, यहाँ शका नामक सचारीभाव है। 'वह सुन्दर्र स्वम में भी दुर्लभ है' इसमें देन्य सचारी माव व्यजित हो रहा है। चित्त को स्वस्थ होने को कहना 'एति' का व्यजक है और सुन्दर्री के अधरध्यन करने वाले सौभाग्यशाली युव के विषय में सोचना 'चिन्ता' की व्यजना कराता है। इस प्रकार इस पद्य में उपर्युच द सचारी भावों की शबलता पाई जाती है, अत यहाँ भावशबल लक्कार है। यह स्वय विष्र लभ शक्तार का अग वनकर क्षाती है, अत यहाँ भावशबल लक्कार है।

टिप्पणी—इस पद्य के सबध में रिसकरजनीकार की एक आपित है। उनका कहना है वि 'काकाय' इत्यादि पद्य में मम्भटादि ने भावशवलता को अर्गा (प्रधान) माना है, अग नहीं, यह कारण है कि यह पद्य काल्यप्रकाश में भावशवलताध्विन के प्रकरण में उदाहृत किया गया है उसी प्रकरण में मन्मट ने वताया है कि यधि भावशान्त्यादि स्वय शृङ्गारादि रसों के अग होते हैं तथापि कभी—कभी वे स्वय भी मुख्य रस में अगी वन जाते हैं (तभी उन्हें ध्विन कहा जाता है वि जैसे किसी नौकर के विवाह में प्रधानता नौकर की ही हो जाती है, तथा राजा भी उसके विवाह से शामिल होते समय उसके पीछे-पीछे ही चलता है वैसे ही कभी—कभी भावशान्त्यादि भी सहदर को विशेष चमत्कृत करने के कारण अगी वन जाते हैं। (राजानुगतविवाहप्रवृत्तमृत्यवत्। मन्मट ने भावशवलता के गुणीभृतव्यग्यत्व (अलंकारत्व) का उदाहरण दूसरा ही पद्य दिया है —

परयेत्कश्चित् चल चपल रे का स्वराष्ट् कुमारी, हस्तालम्बं वितर ह ह हा ब्युक्कमः क्वासि यासि । हत्यं पृथ्वीपरिवृढ भवद्विद्विपोऽरण्यवृत्तेः, कन्या कचिद्द फलकिसलयान्याददानाऽभिधत्ते ॥

(दे० रसिकरजनी पृ० २६१-६२

#### १०८ प्रत्यचालङ्कारः

प्रमाणालङ्कारे प्रत्यक्षं यथा-

क्रान्तकान्तवदनप्रतिबिम्बे भग्नबालसहकारसुगन्धौ । स्वादुनि प्रणदितालिनि शीते निववार मधुनीन्द्रियवर्गः ॥

यथा वा---

किं तावत्सरिस सरोजमेतदारादाहोस्विन्मुखमवभासते युवत्याः। संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्धिच्चोकैर्चकसहवासिनां परोक्षैः॥ पूर्वत्र प्रत्यक्षमात्रम्, इह तु विशेषदर्शनजन्यसंशयोत्तरप्रत्यक्षमिति भेदः।

#### १०८. प्रत्यक्ष श्रलंकार

् भारतीय दर्शन में प्रमा या ज्ञान के साधनरूप में कुछ 'प्रमाण' (प्रमीयते अनेन इति 'प्रमाणं—जिसके द्वारा यथार्थज्ञान प्राप्त हो सके) माने हैं। भारतीयदर्शन के पाटकों को पता होगा कि अलग-अलग दर्शन ने प्रमाणों की भिन्न भिन्न संख्या मानी है, उदाहरण के लिए चार्वाक केवल एक ही प्रमाण (प्रत्यज्ञ) मानते हैं, तो नैयायिक चार प्रमाण (प्रत्यज्ञ, अनुमान, उपमान, शाब्द)। अप्पयदी जित ने यहाँ दस प्रकार के प्रमाण माने हैं। भारतीय दार्शनिकों में अकेले पौराणिक ऐसे हैं, जो इन दसों प्रमाणों को मानते हैं, वाकी दार्शनिक इनमें से किन्हीं का निषेध करते हैं, किन्हीं का अन्य प्रमाणों में अन्तर्भाव मानते हैं। जहाँ इस प्रकार के प्रमाणों के आधार पर किसी ज्ञान की उपलब्धि का वर्णन किया जाय, वहाँ तत्त्व प्रमाण अलंकार होगा। ये दस प्रकार के प्रमाण अलंकार ये हैं:— १. प्रत्यज्ञ, २. अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द, ५. स्मृति, ६. श्रुति, ७. अर्थापत्ति, ८. अनु-पल्विम, ९. संभव, १० ऐतिहा।

प्रत्यच नामक प्रमाणालकार जैसे,

मह पण शिशुपालवध के दशम सर्ग से उद्धत किया गया है। इसमें रैवतक पर्वत पर किये गये यादवों के विलास व-सधपान का वर्णन है। 'प्रियतमा के सुन्दर चदन के प्रतिविंद वाली, कुचले हुए बाल सहकार (आम्रिविशेष) की सुगध के समान सुगधवाली, स्वादिष्ठ तथा शीतल मिद्ररा ने, जिसकी सुगन्ध से आकृष्ट भीरे गुजार कर रहे थे, पाँचों इन्द्रियों को तृस कर दिया।' यहाँ नेत्रादि पाँचों इन्द्रियों के विषय रूप, रसादि का वर्णन किया गया है, जिनकी प्रमा प्रत्यन्त प्रमाण से ही होती है, अतः यहाँ प्रत्यन्त अलकार है।

अथवा जैसे---

यह पर्य शिश्चपालवंघ के अष्टमसर्ग के जलविहारवर्णन से लिया गया है। 'इस तालाव में यह कमल सुनोभित हो रहा है क्या ? अथवा यह किसी युवती का मुख भासित हो रहा है ? इस प्रकार चणभर सदेह में पड़े रह कर, देखने वाले किसी विलासी व्यक्ति ने उन रमणीगत विलासों (विन्वोंकों ) को देख कर, जो कमलों (वगुलों के साथियों ) में - नहीं पाये जाते, यह निर्णय कर लिया कि यह युवती का मुख ही है।'

यहाँ भी प्रस्यचदर्शन से यथार्थ ज्ञान हो रहा है। प्रथम उदाहरण तथा द्वितीय उदाहरण में यह भेद है कि उसमें केवल प्रस्यच का वर्णन हुआ है, यहाँ पहले संक्षय है, तदनंतर विशेष दर्शन के कारण (विन्वोकादि के कारण) प्रत्यचानुभव हो रहा है।

#### १०६ श्रनुमानालङ्कारः

अनुमान यथा--

यथा रन्ध्र व्योम्रख्चलजलदधूमः स्थगयति
स्फुलिङ्गानां रूप दधित च यथा कीटमणयः।
यथा विद्युज्ज्वालोल्लसितपरिपिङ्गाख्य कक्कभस्तथा मन्ये लग्नः पथिकतरुखण्डे स्मरदवः॥

यथा वा--

यत्रैता लहरीचलाचलहशो व्यापारयन्ति भ्रुवी यत्तत्रैव पतन्ति संततममी मर्भस्पृशो मार्गणाः। तचकीकृतचापपुङ्कितशरभ्रेङ्खत्करः क्रोधनो धावत्यप्रत एव शासनधरः सत्यं तदासां स्मरः॥ पूर्व रूपकसंकीर्णम्, इदमतिशयोक्तिसकीर्णमिति भेदः।

#### १०९ झनुमान श्रलकार

जहाँ किसी प्रत्यच हेतु के द्वारा किसी परोध साध्य की अनुमिति हो, वहाँ अनुमा प्रमाण होता है, जैसे धुएँ को देख कर पर्वत में जलती आग का अनुमान (पर्वतोऽ विद्यान , धूमात्)। जब यही अनुमान कान्यगत एव कविप्रतिभोख्यापित होता है तो अनुमान अलकार होता है, जैसे,

'चूँकि संचल बादलों के धुएँ ने सारे आकाशरन्त्र को ढँक दिया है, जुगन् (कीटमणि चिनगारियों के रूप को धारण कर रहे हैं, और समस्त दिशाएँ विजली की लपट । प्रकाश से पीली हो गई हैं, इसलिये ऐसा अनुमान होता है कि विरही जनों । वृत्त-समृह में कामदेव रूपी दावानल जल उठा है।

टिप्पणी—कुछ भिद्वान् सभवत इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अठकार मानेंगे। इस पद्य व अनुमानप्रणाली यों होगी। पिथकतरुखण्ड स्मरटावानरुवत्। ध्योमव्यापिजलद्भूमवस्वात् कीटमणिरूपस्फुलिंगवरवात्, ककुञ्चापिविष्कुवालोञ्जसितत्वात् च॥

अथवा जैसे,

जहाँ कहीं छहरों के समान चचळ नेत्रवाळी ये रमणियाँ अपनी मोहिं चळाती है वहीं मम तक स्पर्श करने वाले ये (कामदेव के) वाण निरन्तर गिरा करते हैं। इर देसकर यह अनुमान किया जा सकता है कि हाथ में धनुष को खींचे हुए तथा तीच पुख वाळे वाणों से सुशोभित, कुद्ध कामदेव, इनकी आज्ञा का पाळन करने के लिए इनके आगे आगे दौड़ा करता है।

टिप्पणी-अनुमान प्रयोगः-

प्ताश्चक्रीकृतचाप-सदापुरोधावदाज्ञाकरमदनका । मर्मभेदिवाणपाताश्रयर्श्नुसज्ञास्थानकत्वात्॥

इन दोनों उदाहरणों में यह भेद है कि प्रथम में रूपक तथा अनुमान का सकर है द्वितीय में अतिशयोक्ति तथा अनुमान का। प्रथम में जल्द कीटमणि तथा विद्यूत ज्वाल, पर भूम, स्फुलिंग, अग्निज्वाला तथा दावानल का आरोप किया गया है, यह रूपक अनुमान का अग वन कर आया है, अतः अगागिमाव सकर है। दूसरे पद्य में रमणियों शुद्धानुमानं यथा-

निलीयमानैर्विहर्गेनिमीलिझ्य पङ्कजैः । विकसन्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रविः ॥

यथा वा---

सौमित्रे ! ननु सेव्यतां तरुतल चएडाग्रुरुज्नम्भते, चरुडांशोर्निशि का कथा ? रघुपते ! चन्द्रोऽयमुन्मीलित । वत्सैतद्विदितं कथं नु भवता ?, धत्ते कुरङ्गं यतः, कासि प्रेयसि ! हा कुरङ्गनयने ! चन्द्रानने ! जानिक ! ॥

#### ११० उपमानासङ्कारः

उपमानं यथा-

. तां रोहिणीं विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डले । यस्तन्वि <sup>।</sup> तारकान्यासः शकटाकारमाश्रितः ॥

के कराचचेप साथ ही साथ हृद्य का विद्ध होना कार्यकारण का पौर्वापर्यविपर्यय रूप अतिशयोक्ति है, जो अनुमान का अंग यन कर आई है, यहाँ भी अंगांगिभाव सकर है। शुद्ध अनुमान का उदाहरण यह है —

'पची घोंसलों में धुस रहे है, कमल मुकुलित हो रहे हैं और माल्ती विकसित हो

रही है-इन साधनों से यह अनुमान होता है कि सूर्य अस्त हो गया है।'

यहाँ पिचयों का घोंसले में छिपना आदि साधनों के द्वारा सूर्य का अस्तगमन रूप साध्य अनुमित हो रहा है।

अनुमान प्रयोग -

- (१) अयकालः सूर्यास्तमयवान् । पत्तिनिलीयमानताद्याश्रयस्वात् ॥
- (२) रविरस्तगमनवान् । तादृशकालसमन्धित्वात ॥

अथवा जैसे,

विरहातुर राम चन्द्रमा को सूर्य समझ कर लच्मण से कह रहे हैं—'हे लच्मण, इस पेड़ के तले का जाओ, देखो, यह सूर्य (तीच्ण किरणों वाला) जोरों से तप रहा है।' 'हे रह्यपति, रात में सूर्य कहाँ आया, यह तो चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है।' 'हे वस्स, यह चन्द्रमा है, सूर्य नहीं, यह तुम्हें कैसे पता चला', 'क्योंकि इसके अदर हिरन है' 'हा, हे हिरन के समान नेत्रवाली, चन्द्र के समान मुख वाली प्रिये, जानिक, तुम कहाँ हो?

यहाँ लदमण की इस उक्ति में कि यह सूर्य नहीं चन्द्रमा है, क्योंकि इसमें हिरन है, अनुमान है।

टिप्पणी--अयं चन्द्रः ।

कुरंगघारित्वात्।

११० उपमान श्रलकार

उपमान जैसे-

तुम इस ज्योतिर्मण्डल में उस तारक-समूह को रोहिणी समझो, जहाँ तारे इस तरह सजे हों, जैसे शकट (गाई) का आकार।

२४, २४ कुव०

अत्र मन्मथिमवातिसुन्दरं दानवारिमिव दिन्यतेजसम् । शैलराजिमव धेर्यशालिनं वेद्मि वेद्धटपतिं महीपतिम् ॥ पूर्वोदाहरणे उपमामूलभूतमितदेशवाक्यं दर्शितम् । अत्रातिदेशवाक्यार्थसा-दृश्यप्रत्यक्षरूपसुपमानं फलेन सह दर्शितमिति विशेषः ।

#### १११ शब्दप्रमाणालङ्कारः

शब्दप्रमाणं यथा ( कुमार॰ ५१८१ )—

विवृष्यता दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साधु भाषितम् । यमामनन्त्यात्मभुवोऽपि कारणं कथं स लद्यप्रभवो भविष्यति ?।। अत्र शिवः परमेष्ठिनोऽपि कारणमित्यत्र 'यो ब्रह्माणं विद्घाति पूर्व'

इस उदाहरण में शकट के आकार के द्वारा रोहिणी नचत्र को उपमिति के आधार पर पहचानना कहा गया है। यहाँ उपमिति अळकार है।

इन राजाओं में वेंकटपित नामक राजा को मैं कामदेव के समान अत्यधिक सुंदर, विष्णु (दानवारि) के समान दिख्य तेज वाला तथा हिमालय के समान घेर्यशाली

समझता हूँ।

यहाँ पहले उदाहरण में उपमामूलभूत अतिदेशवाक्य का प्रदर्शन किया गया है। इस दूसरे उदाहरण में अतिदेशवाक्य के अर्थभूत साइश्य से विशिष्ट भौतिक विण्ड (वेंकट-पित के सींदर्शिद) का प्रत्यच रूप उपमान जो उपमिति का कारण है, अपने फल (उप-मिति) के साथ दर्शाया गया है। अत दोनों में यह भेद है।

टिप्पणी—जिस प्रकार अनुमान में परामर्श का महत्त्व होता है, वैसे ही उपमान में अतिदेश वाक्य का। अतिदेशवाक्य उपमान का धर्म उपमेय में अतिदेश करता है। जैसे "यथा गौस्तथा गवयः" यह अतिदेशवाक्य है। इस वाक्य को मुनने के बाद जब कभी कोई व्यक्ति वन में जाकर गवय को देखता है, तो उसे 'गोसहशः गवयः' या 'यथा गौस्तथा गवयः' वाक्य (अतिदेश वाक्य) का स्मरण हो आता है। जपर के उदाहरण में भी 'शक्टसहशा रोहिणी' इस अतिदेश वाक्य का सकेत किया गया है।

#### १११ शब्द अलकार

शब्दप्रमाण, जैसे-

टिप्पणी—आप्त पुरुष के वाक्य को शब्दप्रमाण माना जाता है (आप्तवाक्य शब्द )। यथार्थं वस्तु का उपदेश देनेवाले को आप्तपुरुष कहा जाता है। यह आप्तवाक्य दो तरह का हो सकता है —१ अलीकिक और २ लीकिक। अलीकिक शाब्दप्रमाण के अन्तर्गत श्रुति (वेद ) का समावेश होता है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं। लीकिक शब्द के अतर्गत मान्य गुर्वादिकों के वचन समाविष्ट होते हैं।

यह पद्य कुमारसंभव के शिवपार्वतीसंवाद से उद्धत है। पार्वती झहाचारी को उत्तर दे रही है.—

'हे ब्रह्मचारिन्, तुमने शिव के दोपों को बताते हुए उन्हें अळच्यजन्मा कहा है, ठीक है। क्योंकि जिस शिव रूप परम ब्रह्म को वेद ब्रह्मा (आत्मभू) का भी कारण (उत्पादक) मानते हैं, उनकी उत्पत्ति जानी ही कैसे जा सकती है ?'

यहाँ शिव ब्रह्मा के भी कारण ( उत्पादक ) हैं, इसकी पुष्टि में 'जो सबसे पहले ब्रह्मा को बनाता है' ( यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व ) इस श्वतिवाक्य को शब्दप्रमाण के रूप में इति श्रुतिरूपं शब्दप्रमाणसुपन्यस्तम्। एवं स्मृतिपुराणागमलौकिकवाक्यरूपा-एयपि शब्दप्रमाणान्युदाहरणीयानि।

#### ११२ स्मृत्यलङ्कारः

तत्र स्मृतिर्यथा—

वलात्कुरुत पापानि सन्तु तान्यकृतानि वः । सर्वोन् वलकृतानर्थानकृतान् मनुरव्रवीत् ॥

पृवं श्रुतिरिममतार्थे प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता। इहं तु स्मृतिरनिमनतार्थे तद्दूषण-परेण प्रमाणतया नीतेति भेदः । आचारात्मतुष्टचोरिप मीमांसकोक्तधर्मप्रमाणयो-वेंदशब्दानुमापकतया शब्दप्रमाण एवान्तर्भावः ।

तत्राचारप्रमाणं यथा ( नैपष॰ ९११३ )—

महाजनाचारपरम्परेदृशी स्वनाम नामादृदते न साधवः। अतोऽभिघातुं न तदुत्सहे पुनर्जनः किलाचारमुचं विगायति॥

उपन्यस्त किया है। इसी प्रकार स्मृति, पुराण, भागम, छौकिक वाक्य आदि को भी शब्द-प्रमाण के रूप में उदाहृत किया जा सकता है।

#### ११२. स्मृति ञ्चलंकार

जहाँ मनुस्मृति आदि को प्रमाण के रूप में उपन्यस्त किया जाय, वहाँ स्मृति अलंकार होता है, जैसे—

कोई नास्तिक अपने मत की पुष्टि में मनु के वचनों को उद्घत करता हुआ कह रहा है:—'हे मनुष्यों, वलात्कार से तुम पाप करो, तुम्हें कोई फल नहीं होगा क्योंकि वल से किये हुए कमों को मनु महाराज ने 'अकृत' कमें (जिनका कोई फल नहीं मिलता) कहा है।

प्रथम उदाहरण (विदृण्वता इत्यादि) में अभीए अर्थ की पुष्टि के लिए श्रुति (वेद) का प्रमाण दिया गया है। पर दोनों में यह भेद है कि पहले में श्रुतिवाक्य अभीए। ये के पोपक रूप में उपन्यस्त हुआ है, दूसरे में यह स्ट्रितिवाक्य समस्त अभीए अर्थों को दुए संकेतित करते हुए उपन्यस्त किया गया है। कुछ मीमांसकों ने आचार तथा आत्मतुष्टि नामक दो धर्मप्रमाणों को माना है, किंतु ये दोनों वेद शब्द के द्वारा अनुमित होते हैं, अतः इन दोनों का शब्दप्रमाण में ही अन्तर्भाव हो जाता है। आचार तथा आत्मतुष्टि के उदाहरण निम्न हैं। आचारप्रमाण जैसे—

इन्द्रादि का दूत वनकर नल दमयन्ती के पास जाता है। दमयन्ती उसका नाम पूछती है। नल ऐसे समय पर बढ़ी उलझन में फँस जाता है, वह न तो अपनी असलियत ही बताना चाहता है, न झूठ़ ही वोलना चाहता है। इस उलझन से वचने का वह तरीका निकाल ही लेता है।

'हे देमयन्ति, महापुरुषों के सदाचार की यह परिपाटी वनी आती है कि सज्जन व्यक्ति अपने मुँह से अपना नाम नहीं छेते । इसिछए अपना नाम छेना आचार-परंपरा का भंग करना होगा । में इस परंपरा का भंग नहीं कर सकूँगा, अपना नाम छेने का उत्साह नहीं करूँगा, क्योंकि छोग आचार का भंग करने वाले की निंदा करते हैं।'

> 'क्षारमनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च । श्रेयस्कामो न गृह्वीयाज्ज्येष्टापत्यकलत्रयो.॥

आत्मतृष्टिप्रमाण यथा ( शाकुन्तले १।१९ )—

असंशयं क्षत्रपरिमहश्चमा यदार्यमस्थामभिलािष मे मनः । सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥

अत्र दुष्यन्तेनात्मतुष्ट्या शकुन्तलापरित्रहस्य धर्म्यत्वं श्रुत्यनुमतमनुमीयते। एवं श्रुतिलिङ्गादिकमपि मीमांसोक्त प्रमाण सभवदिहोदाहर्तव्यम्।

#### ११३ श्रुत्यलङ्कारः

तत्र श्रुतिर्यथा—

त्वं हि नाम्नेव वरदो नाधत्से वरमुद्रिकाम्। न हि श्रुतिप्रसिद्धार्थे लिङ्गमाद्रियते बुधैः॥

अत्र करिगिरीश्वरस्य वरद इत्यिभधानश्चत्या सर्वोभिलिषतदानृत्वं समर्थि-तम्। लिङ्ग यथा-

विदितं वो यथा स्वार्था न मे काश्चित्प्रवृत्तयः। ननु मूर्तिभिरष्टाभिरित्थभूतोऽस्मि सूचितः॥

अत्र शिवस्य श्रुतिप्रसिद्धसर्वीपकारकपृथिव्याद्यष्टमूर्तिपरिमहिलद्गेन तत्प्रवृ-

आत्मतुष्टिप्रमाण जैसे—

शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। पहले तो उसे सदेह होता है कि कहीं वह ऋषिकन्या तो नहीं, पर बाद में उसे अपने मन पर विश्वास हो उठता है। वह सोचता है—'यह सुंदरी नि सदेह चत्रिय के द्वारा पाणिग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र (आचारमय) मन इसके प्रति अभिलाषुक हो रहा है। सज्जन ज्यक्तियों के समन सदिग्ध वस्तुओं के उपस्थित होने पर, उनकी अतःकरण की मृत्तियाँ ही निश्चय का प्रमाण बनती हैं।'

यहाँ दुष्यन्त ने आत्मतृष्टि के द्वारा शकुन्तलापरिप्रह धर्मोचित तथा वेदसम्मत है, इस वात का अनुमान कर लिया है। इसी प्रकार मीमासाशास्त्र में उक्त श्रुति, लिंग आदि प्रमाण भी यहाँ उदाहत किये जा सकते हैं।

#### ११३ श्रुति श्रलकार

श्रुति अछकार जैसे--

'तुम तो केवल नाम मात्र से 'वरद' हो, 'वरमुद्रिका' को नहीं धारण करते। जहाँ श्रुति का अर्थ प्रसिद्ध होता है, वहाँ विद्वान् लोग 'लिंग' की आवश्यकता नहीं समझते।'

यहाँ 'करिगिरीश्वरस्य वरद ' (वह हाथीरूपी पर्वतों का वरद है) इस श्रुति के द्वारा वह समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, यह सूचित किया गया है।

छिंग जैसे-

'मुझे तुम्हारे स्वायों का पता लग गया है, जहाँ तक मेरी इच्छा का प्रश्न है, वह कुछ नहीं है। मैं तो अपनी आठों प्रकार की ( पृथिव्यादि ) मूर्तियों के द्वारा परार्थप्रवृत्त हूँ, यह स्पष्ट ही है।'

यहाँ शिव, वेदादि में समस्त ससार के उपकारी रूप से प्रसिद्ध पृथिन्यादि अष्टमूर्ति को धारण करते हैं, अतः इस लिंग के द्वारा शिव की समस्त प्रवृत्तियाँ लोकानुप्रह त्तीनां लोकानुप्रहैकप्रयोजनत्वं समिथतम्। लिङ्गस्यापि मृ्लभूतवेदानुमापकतया वैदिकशब्दप्रमाण एवान्तर्भावः। एवं लौकिकलिङ्गानामपि लौकिकशब्दोन्नायक-तया लौकिकशब्दप्रमाण एवान्तर्भाव । अतः—

लोलद्भूलतया विपक्षदिगुपन्यासे विष्तं शिर-स्तद्वृत्तान्तपरीक्षग्रेऽकृतनमस्कारो विलक्षः स्थितः। ईषत्ताम्रकपोलकान्तिनि मुखे दृष्टयानतः पादयो-रुत्सृष्टो गुरुसंनिधावपि विधिद्यभ्यां न कालोचितः॥

इत्यादिषु चेष्टारूपं प्रमाणान्तरं नाशङ्कनीयम् । कचिछव्दप्रमाणकल्पकतया चम-त्कारो यथा (नैपघ० ४।५२)—

के लिए ही होती हैं, इस बात की स्चना की गई है। लिंग भी बस्तुत' अपने मूल वेद-' वाक्य के द्वारा ही अनुमान कराता है, अतः वह वैदिक शब्द प्रमाण में अंतर्भावित हो जाता है। इसी तरह जहाँ छौकिक लिंग के द्वारा किसी बात का पता चले, वहाँ वह छौकिक लिंग छौकिक शब्द के द्वारा उद्घावित होने पर छौकिक शब्दप्रमाण में अन्तर्मृत हो जायगा। इसीलिए निम्न पद्य जैसे प्रसर्गों में छौकिक शब्द प्रमाण ही है, चेष्टा नामक अन्य कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, (अन्य चेष्टारूप प्रमाण की शंका नहीं करना चाहिए)।

कोई नायक किन शा नायिका के घर से लौटा है। ज्येश नायिका उसे आता देख रही है। वह नायक को अपना कोध स्चित कर देना चाहती है, पर पास में सास-समुर खहे हैं। गरुजनों के पास रहते हुए भी नायिका तथा नायक ने अपने कीप तथा मान-प्रसादन की किया को स्चित कर ही दिया। उन दोनों ने श्वसुरादि के सम्मुख भी तत्सम-यानुकूल कार्य नहीं छोडा। जब नायिका ने नायक को आते देखकर सपत्नी नायिका के निवासस्थान की ओर चचल आँखों के द्वारा इशारा किया (-तुम वहाँ से आ रहे हो ना १), तो नायक ने निर हिला दिया (में वहाँ से नहीं आ रहा हूँ)। जब नायिका ने उसके वृत्तान्त को जानने का इशारा किया तो नायक ने उसे कोई नमस्कार नहीं किया और लजित होकर (अपराध स्वीकार कर) खड़ा रह गया, जब नायिका ने गुस्से के कारण अपने मुख को कुछ हल्के लाल कपोल वाला बना लिया, तो नायक ने उसके पैरों की ओर नजर डाली (में पैरों पर झककर तुम्हारा मान-प्रसादन करता हूँ)। इस प्रकार दोनों ने गुरुओं के सामने भी अपनी अपनी भावना की व्यंजना करा ही दी।

कहीं कहीं शब्दप्रमाण को किएत वनाकर चमत्कार उपस्थित किया जाता है। जैसे—

विरहिवद्ग्ध दमयन्ती चंद्रमा को फटकारती हुई कह रही है। 'हे चन्द्र, मेरे प्राणों को कप्ट देने से तुग्हें क्या फायदा है। मूर्ख (जद-शीतल) तू यह समझता है कि मरने के वाद राजा भीम की पुत्री दमयती का मन मुझ में प्रविष्ट करेगा। (मरने पर मृत व्यक्तियों का मन चन्द्रमा में प्रविष्ट होता है-ऐसा श्रुतिवाक्य है।) तुग्हें यह पता नहीं है कि देवता (विद्यध-वेदच्च पण्डित) काम ने उस वेदवाक्य (श्रुति) का मुझे यह अर्थ वताया है कि वह नल मुख रूपी इन्दुपरक है। भाव यह है यदि मेरी मौत भी हुई तो मेरा मन तुझमें प्रवेशकर नल के मुख-चन्द्रमें प्रवेश करेगा, क्योंकि कामदेवरूपी वेदच्च पडित ने मुझे उस श्रुति का अर्थ यही बताया है।

किमसुभिर्ग्लपितैर्जंड । मन्यसे मिय निमज्जतु भीमसुतामनः । मम किल श्रुतिमाह तदर्थिकां नलमुखेन्दुपरां विद्युधः स्मरः ॥

अत्र म्रियमाणानां मनश्चन्द्रं प्रविशतीत्येतदर्थिकायाः श्रुतेर्नलमुखचन्द्रविष-यत्वे कल्पिते तथा व्याख्यातृस्मरवाक्यं प्रमाणतयोपन्यस्तम् ।

# ११४ अर्थापस्यलङ्कारः

अर्थापत्तिर्यथा-

निर्णेतुं शक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि । अन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्थितिः।।

यथा वा--

व्यक्तं बलीयान् यदि हेतुरागमाद्पूरयत् सा जलिं न जाह्नवी । गङ्गौघनिर्मार्त्सतशम्मुकन्धरासवर्णमणः कथमन्यथा भवेत् १॥

यहाँ मरते हुए लोगों का मन धन्द्रमा में प्रवेश करता है, इस अर्थवाली घेदोिक (श्रुति) का विषय नलमुखचन्द्र को किएत कर लिया गया है, और उसकी पुष्टि में उस प्रकार की न्याक्या करने वाले न्याक्याता (वेद्ज्ञ) कामदेव के वाक्य को प्रमाण के रूप में पेश किया गया है।

#### ११४ अर्थापत्ति अलकार

जहाँ किसी अनुपपद्यमान अर्थ को देखकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना की जाय वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण होता है (अनुपपद्यमानार्थदर्शनात् तदुपपादकीभूतार्थान्तरकल्पन-मर्थापत्ति।), जैसे 'पीनो देवदत्तो दिवा न मुङ्क्ते'-मोटा देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता, इस प्रसगमें यदि देवदत्त कभी नहीं खाता तो मोटा नहीं रह पाता, इसिलए यह कल्पना की जाती है कि 'वह रात में खाता है' (अर्थात् रात्रो मुङ्क्ते)। जहाँ काष्य में अर्थापत्ति प्रमाण हो वहाँ अर्थापत्ति अलकार होगा। जैसे,

हे नितविनि, तुम्हारा मध्यभाग इतना सूचम है कि प्रत्यच्च तो दिखाई नहीं देता, छेकिन फिर भी हम किसी तरह इस निर्णय पर पहुँच ही जाते हैं कि तुम्हारे मध्यभाग का अस्तित्व अवश्य है। क्योंकि अगर तुम्हारा मध्यभाग न होता, तो यह पयोधरभार कहाँ उहरता। चूँकि यह पयोधरभार कहीं टिका है, अतः कल्पना होती है कि जिस पर यह टिका है वह मध्यभाग भी अवश्य है।

अथवा जैसे-

यह पद्य शिश्चपालवध के द्वादशसर्ग से यमुनावर्णन का है। पुराणादि में समुद्र में गंगा के गिरने का उल्लेख है, जो रग में रवेत हैं। पर यदि हेतु (तर्क) प्रकट रूप में आगम (पुराणादि) से अधिक बलवान् है, तो ऐसा जान पहता है कि समुद्र को कृष्णवर्णा यमुना ने जाकर पूर्ण किया है, रवेत रंग की गगा ने नहीं। क्योंकि यदि समुद्र को यमुना न पूर्ण करती तो समुद्र का जल गगा के वेग के द्वारा तिरस्कृत किया हुआ शिव के कंठ के समान नीले रग का क्यों होता ? चूँकि समुद्र का रंग नीला है, अतः तर्क सिद्ध करता है कि यमुना ने ही उसे पूर्ण किया है, गगा ने नहीं।

#### ११४ अनुपलब्ध्यलङ्कारः

अनुपलिघर्यथा-

स्फुटमसद्बलग्नं तिन्व ! निश्चिन्वते ते तद्तुपलभमानास्तर्कयन्तोऽपि लोकाः। कुचिगिरिवरयुग्मं यद्विनाधारमास्ते तदिह मकरकेतोरिन्द्रजालं प्रतीमः॥

#### ११६ सम्भवालङ्कारः

संभवो यथा-

अभूतपूर्व मम भावि किं वा सर्व सहे में सहजं हि दुःखम्। किंतु त्वरमें शरणागतानां पराभवो नाथ । न तेऽनुरूपः॥

यथा वा ( मालती॰ १।६ )---

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नेष यत्रः।

#### ११५ श्रनुपलिघ श्रलंकार

अनुपल्टिय को अभाव भी कहते हैं। किसी वस्तु के अभाव को ग्रहण करने के लिए अनुपल्टिय या अभावप्रमाण की कल्पना की जाती है। यही प्रमाण कान्य में प्रयुक्त होने पर अनुपल्टिय अलंकार होता है, जैसे—

कोई कि किसी नायिका के मध्यभाग की सूचमता और कुचों के विस्तारभार तथा भीनत्य की व्यंजना करा रहा है—'हे तन्वि, वहे—वहे तर्कशील व्यक्ति भी जब तुम्हारे मध्यभाग को प्रत्यच प्राप्त नहीं कर पाते तो इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि तुम्हारा मध्यभाग 'है ही नहीं' (असत् है)। मध्यभाग के अनस्तित्व के कारण तुम्हारे टोनों कुचरुपी पर्वत जो विना आधार के टिके हैं, यह कामदेव का जादू (इन्द्रजाल) है, ऐसा विश्वास हो रहा है।

#### ११६. समव श्रलंकार

सभव जैसे—

कोई भक्त ईश्वर से कह रहा है—'हे स्वामिन्, मेरे कोई अभूतपूर्व (नया) दुःख तो होगा नहीं, जिस प्रकार के दुःखों का में अब तक सामना कर चुका हूँ, ठीक वैसे ही दुःख भविष्य में भी होने वाले हैं। दुःख तो मेरा सहज अनुभव है, अतः सब तरह के दुःख को मैं सह सकता हूँ। पर कष्ट इस बात का है कि तुम्हारी शरण में आये लोगों का ठीक नुम्हारी ही आंखों के सामने दुखी होना तुम्हारे योग्य नहीं जान पहता।

यहाँ दु'खादि की संभावना संभवप्रमाण के आधार पर सिद्ध है। भथवा जैसे, मालतीमाघव में भवमूति की निम्न उक्ति।

जो लोग दूसरों की (या मेरी) कृतियों को अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं, यह काच्यकृति उन लोगों के लिए नहीं की जा रही है। ऐसी संभावना है कि भविष्य में मेरे ही समान धर्मवाला कोई व्यक्ति अवस्य पैदा होगा, या अभी भी कहीं विद्यमान होगा, मैं यह रचना उसी व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ। यह काल अनन्त है, साथ ही यह पृथ्वी भी बहुत

# उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्यय निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥

यथा वा---

भ्रातः पान्थ । कुतो भवान्नगरतो वार्ता न वा वर्तते बाढं न्नूहि युवा पयोदसमये त्यक्तवा प्रियां जीवति । सत्यं जीवति जीवतीति कथिता वार्ता मयापि श्रुता विस्तीणी पृथिवी जनोऽपि विविधः किं कि न सभाव्यते ?।।

अन्नाद्योदाहरणे 'अभूतपूर्वं मम भावि किं वा' इति सभवन्नमाणिसद्धार्थो दिश्तिः । द्वितीयोदाहरणे संभवोपपादकं कालानन्त्यादिकमिप दिशतम् । तृतीयोदाहरणे तु सभवोऽपि कण्ठोक्त इति भेदः ।

#### ११७ ऐतिह्यालङ्कारः

ऐतिह्य यथा--

कल्याणी बत गाथेय लौकिकी प्रतिभाति मे । एति जीवन्तमानन्दो नर वर्षशतादिष ॥ अत्र 'लौकिकी गाथेयम्' इत्यनिर्दिष्टप्रवक्तृकप्रवाद्पारम्पर्येह्रपता दर्शिता ॥

वड़ी है। इसिलिए मुझे पूरा विश्वास है कि किसी काल या देश में मेरा समानधर्मा अवश्य पैदा होगा।

यहाँ 'काल व पृथ्वी अनन्त है' इसके द्वारा सभावना की गई है। यहाँ भी सम्भव अलकार है।

सथवा जैसे---

कोई पिथक नगर में िपया को छोद कर आया है। कोई ग्रामीण व्यक्ति उसे देखकर पूछता है—'भाई राहगीर, कहाँ से आ रहे हो ?' 'नगर से' 'वहाँ की कोई वार्ता नहीं है ?' 'हाँ, है।' 'तो, कहो।' 'वहाँ का यही हाल है कि युवा व्यक्ति वर्षाकाल में िपया को छोद कर भी जी रहा है।' 'क्या सचमुच जी रहा है ?' 'हाँ वह जिन्दा है, यह वात मैंने भी सुनी है। पृथ्वी वहुत वदी है, मनुष्य भी कई तरह के होते हैं, इसलिए इस ससार में कीन सी वस्तु समान्य नहीं ?'

यहाँ प्रथम उदाहरण में 'मेरे लिए अभूतपूर्व दुःख कौन हो सकता है' इसके द्वारा सम्भवप्रमाणसिद्ध अर्थ की सूचना दी गई है। द्वितीय उदाहरण में सभावना के कारण रूप काल आदि की अनन्तता की सूचना की गई है। तीसरे उदाहरण में सभावना को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, यह इन तीनों उदाहरणों में भेद है।

#### ११७ ऐतिह्य श्रलकार

प्रेतिह्य जैसे-

मुझे यह छौकिक उक्ति बहुत कल्याणकारिणी प्रतीत होती है कि जीते हुए मनुष्य को, चाहे सौ वर्ष में ही क्यों न हो, आनन्द अवश्य मिछता है।

यहाँ छौकिकी गाथा के द्वारा, इस उक्ति के कहने वाले का पता नहीं और यह उक्ति परम्परा से चली का रही है, इस वात की सूचना की गई है।

# ( श्रथ संस्पृत्रसङ्गरौ---)

अयतेपामलङ्काराणां यथासम्भवं कचिन्मेलने लौकिकालङ्काराणां मेलन इव चारुत्वातिशयोपलम्भान्नरसिंहन्यायेन पृथगलङ्कारावस्थितौ तन्निणयः क्रियते। तत्र तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदालङ्कारमेलने ससृष्टिः। नीरक्षीरन्यायेना-स्फुटभेदालङ्कारमेलने सङ्करः। स चाङ्काङ्किभावेन समप्राधान्येन सन्देहेन एक-वाचकानुप्रवेशेन च चतुविधः। एवं नृसिंहाकाराः पञ्चालङ्काराः।

#### ११८ श्रलङ्कारसंख्िः

तत्रालङ्कारसंसृष्टिर्यथा ( माघ॰ ६११४ ),— इसुमसौरभलोभपरिश्रमद्श्रमरसम्श्रमसंभृतशोभया ।

# (संसृष्टि और संकर)

जिस तरह दो या अधिक छोिकिक धाभूवणों को मिलाकर एक नई डिजाइन बना देने से वे अलंकार अधिक चारुता उत्पन्न करते हैं, ठीक वैसे ही ये काव्यालंकार भी एक दूसरे से मिल कर काव्य में चारुतातिशय पैदा करते हैं। जिस तरह मनुष्य तथा सिंह मिलकर नरिसंह बनते हैं और वे दोनों का समन्वय होते हुए भी अलग कोटि में गृहीत होते हैं, इसी प्रकार अनेक अलंकारों का समन्वय भी 'नरिसंहन्याय' से पृथक् अलकार के रूप में निर्णीत किया जाता है। जहाँ अनेक अलकार एक दूसरे से इस तरह मिले हों कि वे प्रगट रूप में अलग-अलग दिखाई पढ़ते हों, दूसरे शब्दों में जहाँ तिलवण्डुलन्याय से मिश्रण हो, वहाँ संसृष्टि नामक अलंकार होता है।

जहाँ अनेक अलकार इस तरह मिश्रित हो गये हों कि वे स्पष्ट रूप में अलग-अलग प्रतीत नहीं होते हों, अर्थाव जहाँ वे दूध और पानी की तरह मिल जायँ (नीरचीरन्याय) वहाँ सकर अलकार होता है। यह सकर अलकार १. अंगांगिमाव रूप, २ समप्रधान्यरूप, १ सन्देहरूप, १ एकवाचकानुश्वेशरूप—चार प्रकार का होता है। इस प्रकार नृसिंह की तरह मिश्रित ढंग के अलकार पाँच प्रकार के होते हैं—एक तरह की संस्ष्टि और चार तरह का सकर।

#### ११८. ससृष्टि श्रलकार

जहाँ अनेक शब्दालंकार या अर्थालकार तिल और चावल की तरह एक दूसरे से मिश्रित हों, अर्थात जिस तरह तिल और चावल के मिल जाने पर भी देखने वाला, स्पष्टक्ष में दोनों को देख पाता है, तथा यह भी अन्दाज लगा सकता है कि उस मिश्रण में किसका अधिक अश है, वैसे ही अलंकारों का मिश्रण जहाँ इस तरह का हो कि सहदय को स्पष्ट पता लग जाय कि कौन कीन अलंकार उसमें हैं, साथ ही वह यह भी जान ले कि ये अलकार तिल और तण्डुल की तरह ही स्वतन्त्र हैं, तो वहाँ संस्तृष्टि अलकार होता है।

पहला उदाहरण शब्दालकारों की सस्षि का है, जो शिशुपालवध के पष्ट सर्ग से उद्घत है:—

'किसी अन्य नायिका ने जिसकी शोभा फूलों की सुगंध के लोभ से घूमते हुए भीरों ने अधिक वदा दी थी और जिसके वालों के कारण आंखें चंचल हो रही थीं, चलकर अपनी सुन्दर किंकणी के झणझणायित को उत्पन्न किया।

चितया विद्धे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलहशान्यया ॥

अत्र शब्दालङ्कारयोरनुप्रासयमकयोः संसृष्टिः। लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्निष्फलतां गता।।

अत्रोत्प्रेक्षयोरूपमायाश्चेत्यर्थालङ्काराणां संसृष्टिः ।

आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्यं मौलौ हठेन निहितं महिषासुरस्य । पादाम्बुज भवतु नो विजयाय मञ्जु-मञ्जीरसिञ्जितमनोहरमिवकायाः ॥

अत्र शब्दार्थीलङ्कारयोनुप्रासोपमयोः संसृष्टिः।

यहाँ ''अमद्भ्रमरसभ्रमसमृतशोभया' तथा ''कलमेखलाकलकलोलकलोल' में अनु-प्रास अलकार है, और ''लकलोऽलकलो' तथा 'क्लोऽलकलोल' में यमक अलंकार है। इस प्रकार एक ही कान्य में स्वतन्त्र रूप से दोनों अलकारों के अवस्थान के कारण यहाँ ससृष्टि अलंकार है।

प्रस्तुत पद्य भास के दरिद्रचारुद्त तथा दण्डी के कान्यादर्श में मिलता है—'अधकार ने मानो अगों को लीप दिया है, आकाश मानो काजल की सृष्टि कर रहा है। अन्धकार के कारण दृष्टि वैसे ही निष्फल हो गई है, जैसे दृष्ट पुरुप की सेवा न्यर्थ जाती है।

यहाँ प्रथमार्ध में दो उछोत्ता अलकार (लिम्पतीव, वर्पतीव) हैं, द्वितीयार्ध में उपमा अलकार है। इस प्रकार इन तीनों अर्थालंकारों की समृष्टि है, जो एक दूसरे से स्वतन्त्र होकर इस कान्य में अवस्थित हैं।

पहले उदाहरण में शब्दालकारों की समृष्टि पाई जाती है, दूसरे में अर्थालंकारों की, अब तीसरा उदाहरण ऐसा दिया जा रहा है, जहाँ शब्दालकार और अर्थालकार की एक कान्यगत समृष्टि हो।

भगवती अग्विका की स्तुति है। देवी अग्विका का चरण-क्रमल, जो सुन्दर न्यूपुरों के झणझणायित से रमणीय है, जिस पर आनन्द से भरे हुए इन्द्र ने माला चढ़ाई है और जो हठपूर्वक महिपासुर के मस्तक पर रक्खा गया है, हम लोगों की विजय का साधक वने (हमें विजयप्रदान करे)।

यहाँ 'आनन्दमन्यरपुरन्दरमुक्तमाल्य' 'मीली, मिहपासुरस्य' 'मंज्रमश्रीरिसिञ्जितमनीहरमिवकायाः' में अनुप्रास नामक शब्दालकार है, 'पादाग्नुज' (पाद अग्नुजिमिव) में
उपमा नामक अर्थालकार । यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि 'पादाग्नुज' में 'पादः
अग्नुजिमिव' इस प्रकार उपित समास ही है, मयूर्न्यंसकादि की तरह 'पाद एव अग्नुज'
वाला रूपक अलकार नहीं है। यदि यहाँ रूपक मान लिया जाय, तो उसमें उत्तरपद (अग्नुज) प्रधान हो जायगा, फलतः उसमें 'मञ्जीरिसिञ्जितमनोहर' का अन्वय घटित न हो सकेगा, जब कि 'पाद' को प्रधानता देने पर (लुहोपमा-धर्मवाचकल्रुसा उपमा) मान लेने पर, यह अन्वय सगत वैठता है। वस्तुतः यहाँ उपमा ही है, रूपक नहीं। इस प्रकार इस पद्य में शब्दालकार (अनुप्रास) तथा अर्थालकार (उपमा) की ससृष्टि है।

#### ११६ श्रद्गाङ्गिभावसङ्गरालङ्कारः

अङ्गाङ्गिभावसङ्करो यथा,---

तलेष्ववेपन्त महीरुहाणां छायास्तदा मारुतकम्पितानाम् । शशाङ्कसिंहेन तमोगजानां छनाकृतीनामिव गात्रखण्डाः ॥

अत्र 'शशाङ्कसिहेन'इति 'तमोगजानाम्'इति च रूपकम्। यद्यप्यत्र शशाङ्क एव सिंहः, तमांस्येव गजा इति मयूर्व्यंसकादिसमासाश्रयणेन रूपकवच्छशाङ्कः सिंह इव तमांसि गजा इवेत्युपमितसमासाश्रयणेनोपमापि वक्तुं शक्या, तथापि 'छ्नाकृतीनाम्'इति विशेषणानुगुण्याद्र्पकसिद्धिः। तस्य हि विशेषणस्य प्रधानेन सहान्वयेन भाव्यं, न तु गुणेन। 'गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्' इति

#### ११९ श्रंगांगिभावसकर श्रलंकार

जहाँ एक अलंकार दूसरे अलंकार का अंग वनकर उसका उपस्कारक हो, वहाँ अंगांगि-भाव संकर होता है, जैसे—

उस समय पवन के द्वारा कॅपाये गये घृचों की छाया उनके तले इस तरह कॉप रही थीं, मानो चन्द्रमा रूपी सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न शरीर वाले अन्धकार रूपी हाथियों के शरीर के टुकड़े कॉप रहे हों।

(यहाँ अतिशयोक्ति, रूपक तथा उछोत्ता ये तीन अलकार हैं। हाया के काँपने में हाथियों के शरीर के दुकहों की सम्मावना करना यह उछोत्ता अलकार है। चन्द्रमा पर सिंह का, तथा अन्धकार पर हाथियों का आरोप करने से उस अश में रूपक अलकार है। 'तमोगजाना' पद के साथ 'लूनाकृतीनां' जो विशेषण दिया गया है, वह हाथियों के पत्त में तो ठीक वैठता है, पर अन्धकार के पत्त में मुख्या वृत्ति से ठीक नहीं वैठता, अत यहाँ उसका अर्थ 'स्वरूपनाश' लेना होगा और इस प्रकार इस अंश में निगरणमूला अतिशयोक्ति होगी। यह रूपक तथा अतिशयोक्ति यहाँ उछोत्ता के अंग तथा उपस्कारक वनकर आये हैं, अतः यहाँ अगागिमाव संकर अलंकार है।)

इस उदाहरण में 'शशांकिंसिहेन' तथा 'तमोगजानां' इन दोनों स्थानों पर रूपक अठंकार है। यथि जिस प्रकार यहाँ मयूरव्यंसकादि समास का आश्रय ठेकर 'शशांक ही सिंह है' (शशांक एव सिंह:) 'अन्धकार ही हाथी हैं' (तमांसि एव गजा:) इस विग्रह के द्वारा रूपक अठंकार माना गया है, ठीक उसी प्रकार 'चन्द्रमा सिंह के समान' (शशाक्ष: सिंह इव) 'अन्धकार हाथियों के समान' (तमासि गजा इव) इस प्रकार उपितत समास के आधार पर विग्रह करने पर उपमा अठंकार भी माना जा सकता है, तथापि 'तमोगजानां' के साथ जो विशेषण (छ्नाकृतीनां) दिया गया है, वह केवठ 'गजानां' के साथ ही ठीक वैठता है अन्धकार के साथ नहीं। अतः विशेषण के केवठ उत्तर पदनिष्ठ होने के कारण यहाँ रूपक की ही सिद्धि होती है। विशेषण का अन्वय सदा प्रधान (विशेष्य) के साथ ही होना चाहिए, गुण के साथ नहीं। जैसा कि मीमांसासूत्र में ठिखा है कि 'गुणों में परस्पर कोई संयंघ नहीं होता क्योंकि दोनों का सम्बन्ध केवठ प्रधान (विशेष्य) से होता है।' ऐसी स्थिति में यदि उपितत समास मानकर विग्रह किया जायगा, तो वहाँ पूर्वपदार्थ की प्रधानता होने के कारण यहाँ 'शशांक' तथा 'तम.' की प्रधानता माननी पदेगी। पर उसके साथ 'छ्नाकृतीनां' का अन्वय सुख्यरूपेण घटित न

न्यायात् । उपिमतसमासाश्रयणे तस्य पूर्वपदार्थप्रधानत्वाच्छशाङ्कस्य तमसां च प्राधान्य भवेत् । तत्र चन विशेषणस्य मुख्यार्थान्ययस्यारस्यमस्ति । स्वरूपनाश-रूपोपचिरताकृतिलवनकर्तृत्वान्ययसभवेऽिप मुख्यार्थान्ययस्वारस्यमेवादरणीयम् । अतः स्वरूपनाशकोडीकरणप्रवृत्तया लक्षणामूलातिशयोकत्या रूपकिसिद्धिः । तच्च रूपकमुत्प्रेक्षाया अद्गं तदुत्थापकत्वात् । रूपकाभावे हि छाया छूनगात्रखण्डा इवावेपन्तेत्येतावदुक्तावुपमेव सिद्धश्चेत् , वेपनादिसाधम्योत् । न छायानां सद्यः कृत्तगात्रखण्डतादात्म्यसम्भावनारूपोत्प्रेक्षा । ननु शशाङ्केन छूनाकृतीनां तमसां गात्रखण्डा इवावेपन्तेत्येतावदुक्तावि सिद्धश्चत्युत्प्रेक्षा, तादात्म्यसम्भावनोप-युक्तछ्नाकृतित्वरूपाधिकविशेषणोपादानात् । सत्यम्; तथोक्तावाकृतिलवनादि-धर्मरूपकार्यसमारोपनिमित्ता शशाङ्कतमसोईन्नहन्तव्यचेतनवृत्तान्तसमारोपरूपा समासोक्तिरपेक्षणीया । एवमुक्तौ रूपकमिति विशेषः । एवं चात्रातिशयोक्तिरूप-कोत्प्रेक्षाणामङ्गाङ्किभावेन सङ्करः ।।

हो सकेगा। यदि कोई व्यक्ति यह उत्तर दे कि 'लूनाकृतीनां' वाले पद से उपचार (लच्चणा) से यह अर्थ ले लिया जायगा कि अन्धकार के स्वरूप का नाश हो गया है और इस प्रकार स्वरूपनाश की उपचार से व्यजना कराने वाले आकृतिलवन के कर्ता होने के कारण यह अन्वय शशांक तथा अन्धकार में घटित हो सकेगा, तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि इस प्रकार की पद्धति से अन्वय के सभाव्य होने पर भी मुख्यार्थान्वय की घटना को ही प्राथमिकता दी जायगी। इसिछए यहाँ उपमा नहीं मानी जा सकती। 'ल्लाक्रतीना' पद में स्वरूपनाश का निगरण करनेवाठी अध्यवसायपरकठचणामूला अतिशयोक्ति के द्वारा रूपक अलकार की पृष्टि होती है। यह रूपक उत्प्रचा का उत्थापक ( पोपक ) होने के कारण उसका अग है। रूपक को उत्प्रेचा का पोषक इसलिए माना गया है कि रूपक अलकार के अभाव में 'छाया कटे शरीर के दुकड़ों-सी काँप रही थी' इस अश में उपमा ही होती, सभावना नहीं, क्योंकि दोनों में वेपन आदि साधारण धर्म विद्यमान है। किंतु ऐसी स्थिति में छाया में हाल में काटे गये गात्रखण्डों की तादारम्यसमावना सभावित नहीं हो सकती, जो उत्पेचा के लिए भावश्यक है। यह उत्पेचा तभी घटित हो सकी है, जब रूपक का प्रयोग किया जाय । पूर्वपत्ती फिर शका करता है कि उत्प्रेचा की सिद्धि रूपक के विना भी हो सकती थी। यदि कवि यह कहता कि 'चन्द्रमा के द्वारा काटे गये अन्धकार के मानो हुकदे कॉप रहे होंं तो इस उक्ति का आश्रय लेने पर उत्प्रेचा सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तादात्म्यसम्भावना की पुष्टि के लिए अन्धकार के लिए 'लूनाकृतीना' विशेषण का उपादान कर लिया गया है। इस शका का उत्तर देते हुए उत्तरपत्ती कहता है, ठीक है, पर इस सरिण का आश्रय लेने पर हमें लवनादिधर्मरूप कार्य का समारोप करने के कारण चन्द्रमा तथा अन्धकार पर हन्ता तथा हन्तन्य के चेतन न्यवहार का समारोप करनी पहेगा और इस प्रकार प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यवहार समारोप की व्यजना होने के कारण समासोक्ति भठकार की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भी उत्प्रेचा की पुष्टि के छिए अन्य अठकार (समासोक्ति)को अपेचा होगी ही । प्रस्तुत उक्ति में यही भेद है कि यहाँ रूपक के द्वारा उट्येचा की पुष्टि की गई है। इस प्रकार यहाँ अतिशयोक्ति और रूपक उत्येचा के अग है, उट्येचा अगी और यहाँ इन तीनों का अगांगिभाव सकर है।

#### १२० समप्रधान्यसङ्करालङ्कारः

समप्राधान्यसङ्करो यथा-

अवतु नः सवितुस्तुरगावली समतिलङ्घिततुङ्गपयोधरा । स्फुरितमध्यगतारुणनायका म्रकतेकलतेव नभःश्रियः ॥

क्षत्र पयोधरादिशाञ्दरलेषमूलातिशयोत्त्याङ्गभूतयोत्थाप्यमानैव सविवृतुर-गावल्यां गगनलक्मीमरकतैकावलीतादात्न्योत्प्रेक्षा नभोलक्म्यां नायिकाञ्यवहार-समारोपरूपसमासोक्तिगर्भैनोत्थाप्यते । पयोधरशञ्दरलेषस्योभयोपकारकत्वात्, तत उत्प्रेक्षासमासोक्त्योरेकः कालः । परस्परापेक्षया चारुत्वसमुन्मेषश्चोभयोस्तुल्य इति विनिगमनाविरहात्समप्राधान्यम् ।

यथा वा,—

3

अङ्गुलीभिरिव केशसद्भयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभि'।

#### १२० समप्राधान्यसकर श्रलकार

जहाँ एक काव्य में अनेक अलंकार समान रूप से प्रधान हों तथा एक दूसरे के अंगांगी न हों, वहाँ समशधान्य सकर अलकार होता है। जैसे—

भगवान् सूर्यं की वह तुरगपक्ति हमलोगों की रचा करें, जो मानो भाकाश-लच्मी की वह मरकत्तमणिमय एकावली (हार) है, जिसने ऊँचे पयोधरों (मेघ, स्तन) का उल्लघन किया है और जो दीप्तिमान् मध्यस्थ अरुण (सूर्य सारिथ) के द्वारा नियत्रित है (अस्यिधक प्रकाशमान् मध्यस्थ रक्ताम नायक-मणि से युक्त है)।

यहाँ सबसे पहले पयोधर शब्द के श्लिप् प्रयोग से एकावलीगत पयोधर (स्तन) के द्वारा तुरगपक्तिगत पयोधर ( मेघ ) का निगरण प्रतीत होता है, अत यहाँ शब्दश्लेपमूला अतिशयोक्ति अलंकार है। यह अतिशयोक्ति अलकार अग वनकर सूर्य के घोड़ों की पक्ति ( सवितृतुरगावली ) पर आकाशलदमी की मरकतमय एकावली के तादातम्य की समावना कराता है, इस प्रकार अतिशयोक्ति उत्प्रेचा अलकार की प्रतीति में सहायक होती है। जिस समय यह उद्येचा अलकार प्रतीत होता है, ठीक उसी समय सहदय को यह भी र प्रतीति होती है कि यहाँ आकाश लच्मी पर चेतन नायिका के व्यवहार का समारोप कर दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत आकाशलच्मी के व्यवहार से अप्रस्तुत नायिका के व्यवहार की व्यजना होती है, क्योंकि एकावलीधारण चेतन नायिका का ही धर्म है, अचेतन आकाशलचमी का नहीं। यह समासोक्ति उत्येचा की प्रतीति के समय उसी के साथ घुली-मिली प्रतीत होती है। दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि उछोचा समा-सोक्तिगर्भ (समासोक्तिसिक्षिष्ट) हो कर ही प्रतीत होती है। अतिशयोक्ति के द्वारा इस सिक्षप्ट रूप की प्रतीति इसिछए होती है कि 'पयोधर' शब्द का श्विष्ट प्रयोग दोनों अलंकारों का उपस्कारक है, अत उत्प्रेचा व समासोक्ति दोनों की प्रतीति एककालाविद्यन होती है। यदि ऐसा है, तो इन दोनों में एक अलकार दूसरे अलकार का अग होगा, इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि दोनों अलकार एक दूसरे की अपेक्षा चमत्कार जनक हैं, तथा दोनों समानकोटिक हैं, अत. किसी एक अलंकार के दूसरे की अपेक्षा अधिक ेचमत्कारी न होने से दोनों का समप्राधान्य है।

अथवा जैसे--

'यह चन्द्रमा अपनी किरणों से अन्धकार को पकड़ कर वन्द कमल की आंखों वाले

कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥

अत्राडुलीभिरिवेति वाक्योक्तोपमया तत्प्रायपाठान्मुख्यकुड्मलीकरणिलङ्गानुगुण्याचोपमितसमासाश्रयणेन लब्धया सरोजलोचनमिति समासोक्तोपमयाङ्गभूतयोत्थाप्यमानेव शशिकर्त्वकिनशामुखचुम्बनोत्प्रेक्षा निशाशशिनोद्दीम्पत्यव्यवहारसमारोपरूपसमासोक्तिगभेवोत्थाप्यते । उपमयोरूभयत्रोत्थापकत्वाविशेषात् समासोक्तिगभेतां विना चुम्बनोत्प्रेक्षाया निरालम्बनत्वाच । ततस्रात्राप्युत्प्रेक्षासमासोक्त्योरेककालयोः समप्राधान्यम् । यद्यप्यत्रोपमाभ्यां शशिनिशागतावेव धर्मी समर्थ्येते, नतु शशि-नायकयोः निशा-नायकयोश्र साधारणी
धर्मी । साधारणधर्मसमर्पणं चोत्प्रेक्षासमासोक्त्योरपेक्षितम् । उत्प्रेक्षायाः प्रकृताप्रकृतसाधारणगुणिकयारूपनिमित्तसापेक्षत्वात् समासोक्तेविशेषणसाम्यमूलक-

रजनीमुख को ऐसे चूम रहा है, मानो वह अंगुलियों से केशपाश को पकड़ कर कमल के समान बद आंखों वाले (रजनी-) मुख को चूम रहा हो।

यहाँ 'अगुलियों के समान (किरणों से)' इस वाक्योक्त (वाच्य) उपमा के द्वारा यदि हम इस कान्य में उपमा अलंकार को मुख्य मान कर उस सदर्भ में अर्थ करें, तो 'कुट्मळीकृतसरोजळोचन' में 'कुट्मळीकरण' ( मुकुळित होना ) जो कि पुष्प या सरोज का असाधारण धर्म ( लिंग ) है, वह लोचन का भी असाधारण धर्म वन कर उपमित समास के द्वारा 'सरोजलोचन' के समास में उक्त वाच्योपमा का सहायक होता है। यह उपमा स्वयं अग वन कर चदमा के द्वारा निशामुखचुवनरूप (मानो निशामुख चूम रहा है) उत्प्रेचा की प्रतीति कराती है। उत्प्रेचा अलकार की प्रतीति के समय ही चन्द्रमा तथा रात्रि पर नायक-नायिका के ध्यवहार समारोप की व्यजना होती है, ध्योंकि चुवनक्रिया दम्पतिगत धर्म है, चन्द्रादिगत नहीं और इस प्रकार समासोक्ति की प्रतीति होती है। यह समासोक्ति उत्प्रेचा की प्रतीति के साथ ही घुळीमिळी प्रतीत होती है। क्योंकि 'अगुळी-भिरिव' तथा 'सरोजलोचन' वाली उपर्युक्त दोनों उपमाएँ उस्प्रेचा तथा समासोक्ति दोनों की प्रतीति में समानरूप से सहायक सिद्ध होती हैं, किसी एक ही अलकार की प्रतीति में विशेष सहयोग नहीं देती, साथ ही समासोक्ति भलकार की प्रवीति के विना चुवनक्रिया की सम्भावना ( उरप्रेचा ) की प्रतीति नहीं हो सकेगी। यहाँ समासोक्ति तथा उरप्रेचा द्रोनों अठकारों की प्रतीति एककाठाविष्ठित होती है, अतः ये समप्रधान हैं। भाव यह है, दम पर में प्रथम चण में दोनों उपमा की प्रतीति होती है नमनंतर है हमने चण में

त्वाच । तथापि वाक्योक्तोपमायामिवकारस्य 'मरीचिभिरिव' इत्यन्वयान्तरमभ्यु-पगम्यान्वयभेदलच्घस्य प्रकृताप्रकृतयोरेकैकविषयस्यार्थद्वयस्य समासोक्तोपमायां ें सरोजसदृशं लोचनम्' इति समासान्तरमभ्युपगम्य समासभेदलब्धार्थदृयस्य चाभेदाध्यवसायेन साधारएयं सम्पाद च तयोरुत्प्रेक्षासमासोक्त्योरङ्गता निर्वाहा। यद्वा,-इह प्रकृतकोटिगतानां मरीचितिमिरसरोजानामप्रकृतकोटिगतानां चाङ्ग-लिकेशसञ्चयलोचनानां च तनुदीघीरुणत्वनीलनीरन्ध्रत्वकान्तिमत्त्वादिना सद्द-शानां प्रातिस्विकरूपेण भेदवत् अनुगतसादृश्यप्रयोजकरूपेणाभेदोऽप्यस्ति क्योंकि उछेचा तथा समासोक्ति के लिए यह जरूरी है कि धर्म सामान्यनिष्ठ हो, विशेष-निष्ठ नहीं-यह इसलिए कि उछोचा में प्रकृत ( मुख ) तथा अप्रकृत ( चन्द्रादि ) की समान गुणक्रियारूप को लेकर उसके आधार पर प्रकृत में अप्रकृत की संभावना करना आवश्यक होता है, तथा समासोक्ति में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के छिए तुल्यविशेषण का 'प्रयोग किया जाता है—तथापि वानय में उपात्त (वानयोक्त) उपमा में प्रयुक्त 'इव' से 'मरीचिभिरिव' इस दूसरे ढग से अन्वय करके इस भिन्न अन्वय से प्राप्त अर्थद्वय से, जो कि प्रकृत (चन्द्रपत्त ) तथा अप्रकृत (नायकपक्ष ) दोनों में घटित होता है, समासोक्त उपमा ( सरोजलोचन इस समास में प्राप्त लुप्तोपमा ) के विग्रह में भी 'सरोजसद्दा लोचन' इस प्रकार भिन्न प्रकार का समासविष्रह मानकर, इससे प्रतीत अर्थह्य के छेने पर प्रकृत तथा अप्रकृत पत्त में अभेदप्रतीति होने के कारण [साधारणधर्म की सत्ता संपादित हो जायगी, इस सरिण में ये दोनों (वाक्योक्त तथा समासोक्त-'अगुळीभिरिव मरीचिभिः'

भाव यह है कि उपमा की प्रतीति करते समय हम इस सरिण का आश्रय ले सकते हैं कि नायक पत्त में अन्वित 'अंगुलि' तथा 'लोचन' को उपमेय मानकर चन्द्रपत्त में अन्वित 'मरीचि' तथा 'सरोज' को उपमान बना दिया जाय, तथा वाक्योक्त उपमा में इव का अन्वय 'मरीचिभि' के साथ करें तथा समासोक्त उपमा में 'सरोज के समान लोचन' (सरोजसदश लोचनं ) यह विप्रह करें, 'सरोज लोचन के समान' (सरोज लोचन मिव) नहीं। इस प्रकार की उपमासरिण का आश्रय लेनेपर तो साधारणधर्म नायकनायिका के पत्त में भी ठीक बैठ ही जाता है और इस तरह नायक-नायिका वृत्तात के पोषक उत्प्रेत्ता तथा समासोक्त अल्कारों का दोनों उपमाएँ अग हो ही जाती हैं।

तथा 'सरोजलोचनं' ) उपमाएँ, उत्पेचा तथा समासोक्ति को अंग वन सकती हैं।

सिद्धांतपत्ती एक दूसरी सरणि का भी सकेत करता है, जिससे ये उपमाएँ उत्प्रेत्ता व समासोक्ति के अंग मानी जा सकती हैं। हम देखते हैं इस कान्य में वर्णित कुछ पदार्थ प्रकृत (उपमेय) हैं, कुछ अप्रकृत (उपमान)। इनमें किरणें, अधकार तथा कमल प्रकृत हैं, क्योंकि ये चन्द्र और निशा से सबद्ध हैं तथा अगुलि, केशपाश और नेत्र अप्रकृत हैं, क्योंकि वे अप्रस्तुत नायक-नायिकादि से संबद्ध हैं। पर इतना होते हुए भी इनमें कुछ दृष्टि से समानता पाई जाती है, कुछ दृष्टि से असमानता। इन पदार्थों में यह समानता पाई जाती है कि किरणें तथा अंगुलि दोनों पतली, लंबी, तथा रक्ताम हैं (दोनों में तनु-प्रीर्धास्थित्स समान गुण विद्यमान है), अधकार तथा केशपाश दोनों नीले तथा सघन हैं (दोनों में नीलनीरन्ध्रस्वादि समान गुण पाया जाता है), और सरोज वथा लोचन दोनों सुन्दर हैं (दोनों में कांतिमत्त्व समानधर्म है)। इस दृष्टि से ये दोनों एक दूमरे के समान हैं, किन्तु इनका वास्तविक रूप भिन्न है, क्योंकि अंगुलि में जो 'अंगुलित्व' है वह 'मरीचि' में नहीं, वहाँ 'मरीचित्व' पाया जाता है। इस प्रकार इनमें केवल यही समानता है कि चात्र विवक्षित एव । भेदाभेदोभयप्रधानोपमेत्यालङ्कारिकसिद्धान्तात् । तत्र च प्रयाजकार्य्डनिष्कर्षन्यायेनाभेदगर्भताशोपजीवनेन साधार्य्यं सम्पाद्य प्रधान-भूतोत्प्रेक्षासमासोक्त्यद्गता निर्वोद्या । न हि प्रकाशशीतापनयनशिक्तमतः सीरतेजसः शीतापनयनशिक्तमात्रेण शीताळ्पयोगिता न दृष्टा ।।

एवमनभ्युपगमे च,—

'पार्य्ह्योऽयमसार्पितलम्बहारः क्लुप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन ।

दोनों में सादृश्य को स्थापित करने वाला एक साधारण धर्म पाया जाता है और इस साधारणधर्म की प्रतीति कराना कवि का स्वय का अभीष्ट है ही। इसलिए यहाँ भेदाभेदोन भयप्रधानोपमा मानी जायगी, ऐसा आलकारिकों का मत है।

टिप्पणी—साधर्म्य के तीन रूप माने जाते हैं —भेदप्रधान, अभेदप्रधान, भेदामेदप्रधान । विद्यनाथ ने बताया हैं कि उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा तथा स्मरण नामक अलकारों में साधारण धर्म भेदाभेदप्रधान होता है —

'साधर्यं त्रिविध भेदप्रधानमभेदप्रधान भेदाभेदप्रधान च । उपमानन्वयोपमेयोपमास्मरणानां भेदाभेदसाधारणसाधर्म्यमूल्स्वम् ॥१

इस प्रकार यहाँ प्रयानकाण्डनिष्कर्षन्याय से केवल अमेदमूलक अग को ही लेकर प्रकृत तथा अप्रकृत पन्न में साधारण्य सम्पादित किया जा सकता है, ऐसा करने पर ये दोनों उपमाएँ काव्य में प्रधानमूत (अगी) उद्योग्ता तथा समासोक्ति अलंकारों के अग बन जाती हैं। कोई यह शका करें कि जब मेदामेद्प्रधान साधर्म्य वाली उपमा में दो अश हैं तो आप केवल अमेद वाले अश को ही लेते हैं यह ठीक नहीं, इसका उत्तर देते हुए सिद्धान्तपन्नी एक युक्ति का प्रयोग करता है। हम देखते हैं कि सूर्य के तेज में दो गुण हैं, प्रकाश तथा उड मिटाने की चमता, यहाँ उण्ड से ठिटुरते हुए व्यक्ति के लिए सूर्य के तेज का प्रकाश वाला गुण गीण है, खास गुण उण्ड मिटाने की शक्ति ही है, इसी तरह उत्प्रेम्नादि के लिए इस उपमाद्वय के साधारणधर्म के अमेदाश की ही उपयोगिता सिद्ध होती है।

टिप्पणी—प्रयाजकाण्डनिष्कर्षन्यायः—दर्शपृणंमास में तीन प्रकार के याग होते हैं —पुरोे हारा, आज्य तथा साम्नाय । साम्नाय 'दिश्पय' को कहते हैं । इसके सम्पादन के लिए जितने धर्मे अपेक्षित हैं, उनका निरूपण करने के लिए प्रवृत्त ब्राह्मगमाग को तत्तत् काण्ड के नाम से पुकारते हैं । जैसे—पौरोडाशिक काण्डम, आज्यकाण्डम, साम्नाय्यकाण्डम इत्यादि । प्रकृत में पौरोडाशिक काण्ट में ५ प्रयाज विहित हैं —सिमस्प्रयाज, तन्नपारप्रयाज, इट्प्रयाज, विहिष् प्रयाज, स्वाहाकारप्रयाज । इन पाँचों को पौरोडाशिककाण्ड से निकाल कर सारे दर्शपूर्णमास का प्रकरण प्रमाण से अग माना गया है । अन्यथा समाख्या में पाँचों प्रयाज केवल पुरोडाश यागों के ही अग होंगे । अत जैसे प्रयाजकाण्ड पौरोडाशिक काण्ट से निकाल कर अभेदाश के कारण दर्शपूर्णमास में लगाया जाता है, वैसे ही यहाँ भी अभेदाश का हा प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों में साधारण्यसम्पादकत्व ठीक वैठ जायगा ।

सिद्धात पत्ती पूर्वपत्ती को अपनी वात पर राजी करने के लिए एक दलील रखता है कि हमारा मत न माना जायगा—अर्थात् भेदाभेदप्रधान उपमा में केवल अभेदाश की उपयोगिता न मानी जायगी—तो कई कान्यों में उपमा अलकार का निर्वाह नहीं हो सकेगा। उदाहरण के लिए हम निम्न कान्य ले लें —(रघुवश के पष्ट सर्ग में इन्दुमती स्वयवर के समय का पाण्ड्यराज का वर्णन है।)

'कन्धे पर लटकते हार वाला, हरिचन्दन के अङ्गराग से विभूषित यह पाण्ड्यदेश का

# . आभाति बालातपरक्तसानुः सनिर्झरोद्गार इवाद्रिराजः ॥'

्र इत्याद्युपमापि न निर्वहेत्। न ह्यत्राद्रिराजपाएड्ययोरुपमानोपमेययोरनुगतः साधारणधर्मो निर्दिष्टः। एकत्र बालातपनिर्झरौ, अन्यत्र हरिचन्दनहाराविति धर्मभेदात्। तस्मात्तत्र बालातपहरिचन्दनयोर्निर्झरहारयोश्च सदृशयोरभेदांशोप-जीवनमेव गतिः॥

'पिनष्टीव तरङ्गाप्रैः समुद्रः फेनचन्दनम्। तदादाय करैरिन्द्रिलम्पतीव दिगङ्गनाः॥'

इत्यत्रोत्प्रेक्षयोः कालभेदेऽपि समप्राधान्यम्। अन्योन्यनिरपेक्षवाक्यद्वयोपात्त-त्वात् । तदादायेति फेनचन्दनरूपकमात्रोपजीवनेन पूर्वोत्प्रेक्षानपेक्षणात् । न चैवं

्रनाजा इसी तरह सुशोभित हो रहा है जैसे झरने के प्रवाह से सुशोभित, प्रातःकाळीन सूर्य के प्रकाश से अरुणाभ तळहटियों वाळा हिमाळय पर्वत सुशोभित होता है।

इस उदाहरण में उपमा का निर्वाह न हो सकेगा क्यों कि यहाँ पर हिमालय (उपमान)
तथा पाण्ट्य (उपमेय) के लिए जिस समानता का उपयोग किया है वह साधारणधर्म
दोनों में नहीं पाया जाता। हिमालय के पत्त में प्रातः कालीन सूर्य के प्रकाश तथा झरने
का वर्णन है, पाण्ट्य के पत्त में हिरचन्दन तथा हार का, इस प्रकार दोनों धर्म एक दूसरे
से भिन्न हैं। इस प्रकार यहाँ भी उपमा अलकार की प्रतीति के लिए हमें समानधर्म वालातप-हरिचन्दन तथा निर्झर-हार के अभेदाश—वालातप और हरिचन्दन टोनों लाल हैं तथा
तत्तत् विषय को अवलिस करते हैं और निर्झर तथा हार दोनों स्वच्छ, तरल, आभामय
तथा प्रलम्ब हैं—को ही लेना पड़ेगा।

प्रनथकार एक और उदाहरण देता है, जहाँ दो अलकारों का समप्राधान्य पाया जाता है। इस उदाहरण में दो उखेचा अलकारों की प्रतीति भिन्न भिन्न काल में होती है तथापि ये दोनों कान्य में समानतया प्रधान है, अतः यहाँ भी समप्राधान्य संकर होगा—

यह समुद्र अपनी लहरों के द्वारा मानो फेन रूपी चन्दन को पीस रहा है। उस फेन चन्दन को लेकर चन्द्रमा अपनी किरणों (हाथों) से मानो दिशारूपी रमणियों को अवलिप्त कर रहा है।

यहाँ दो उछोत्ता हैं—'मानो पीस रहा है' (िषनप्टीव) और 'मानो छीप रहा है' (िलम्पतीव)। ये दोनों उछोत्ताएँ एक साथ क्रियाशील नहीं होती—पहले पेपण—क्रिया होती है, फिर लेपन क्रिया। अत. दोनों में काल भेद हैं। इतना होने पर दोनों सम प्रधान हैं, क्यों कि किव ने दोनों का प्रयोग एक वाक्य में न कर दो भिन्न वाक्यों में क्रिया है, तथा प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से स्वतन्त्र (िनरपेत्त ) है। क्यों कि दूसरी उछोत्ता (मानो वह लीप रहा है) जिसकी प्रतीति 'तदादाय' आदि उत्तरार्ध से होती है, पूर्वार्ध में उक्त 'फेनचन्दन' परक रूपक अलकार मात्र के द्वारा पुष्ट होती है, इसका 'पिनप्टीव' वाली उछोत्ता से कोई सवध नहीं है और पहली उरपेत्ता से वह स्वतन्त्र है। इस पर पूर्वपत्ती यह शिका करता है कि यिट ये दोनों उछोत्ताएँ एक दूसरे से निरपेत्त हैं, तो फिर इनका सकर मानना ठीक नहीं होगा। जैसे 'लिम्पतीव तर्मोगानि वर्पतीवाजन नम' इस उदाहरण में 'अन्धकार मानो अगों को लीप रहा है, आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है' इन दो उछोत्ताओं का सकर न मान कर सस्रिष्ट मानी जाती है, वैसे यहाँ भी 'पिनप्टीव' तथा

'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि' इतिवदुत्प्रेक्षाद्वयस्य ससृष्टिरेवेयमिति वाच्यम् । लौकिक-सिद्धपेषणलेपनपौर्वापर्यच्छायानुकारिणोत्प्रेक्षाद्वयपौर्वापर्येण चारुतातिशयसमु-न्मेषतः ससृष्टिवेषम्यात् । तस्माद्दशीदिवदेकफलसाधनतया समप्रधानिद-मुत्प्रेक्षाद्वयम् । एवं समप्रधानसङ्करोऽपि व्याख्यातः ॥

१२१ सन्देहसङ्करालङ्कारः

सन्देहसङ्करो यथा ( रष्ठ॰ ६१८५ ),— शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं जलनिधिमनुरूपं जहुकन्यावतीणी । इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः श्रवणकदु नृपाणामेकवाक्यं विवत्रुः ॥

अत्र 'इयम्' इति सर्वनाम्ना यद्यजं वृतवतीन्दुमती विशिष्टरूपेण निर्दिश्यते -

'लिम्पतीव' में ससृष्टि ही मान ली जाय। इस शंका का निराकरण करते हुए सिद्धांतपची का कहना है कि ऐसा मत देना ठीक नहीं। चयोंकि यहाँ पेषण तथा लेपन का जो सकेत किया गयाहै, वह इस वात का संकेत करता है कि कवि लीकिक पेषणिक्रया तथा लेपनिक्रया के पौर्वापर्य की समानता व्यक्त करना चाहता है। इस प्रकार यहाँ इन दोनों उछोचाओं के काल में जो पौर्वापर्य पाया जाता है, वह लीकिक चन्दनपेषण तथा चन्दनलेपन के पौर्वापर्य की तरह है। इसलिए यहाँ ससृष्टि की अपेचा अधिक चमत्कार पाया जाता है, अत. इसे ससृष्टि से भिन्न मानना होगा। (भाव यह है, जैसे कोई व्यक्ति पहले चन्दन पीसता है, फिर दूसरा व्यक्ति प्रेयसी आदि के उसका अगराग लगाता है, इसी तरह समुद्र मानो चन्दन पीसता है और चन्द्रमा दिगगनाओं को मानो चन्दन लेप कर रहा है—यहाँ दोनों क्रियाएँ एक दूसरे के वाद होती हैं, यह लीकिक साम्य अलंकारद्वय के समावेश में विशेष चारता ला देता है।) यद्यपि ये दोनों उछोक्षाएँ यहाँ एक दूसरे की अगमूत नहीं तथापि एक ही चमत्कार के साधन होकर आई हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्शपूर्णमासादि अनेक याग एक ही स्वर्गप्राप्त्यादि फल के साधन होते हैं। अत. ये दोनों समप्रधान हैं। इस प्रकार समप्रधान सकर की ब्याख्या की गई।

#### १२१ सर्देहसकर श्रलकार

जहाँ किसी स्थल में अनेक अलकारों का सन्देह हो, तथा अलंकारच्छाया ( अलंकार सौन्दर्य ) इस तरह की हो कि सहृदय की चित्तवृत्ति किसी विशेष अलकार के निश्चय पर न पहुँच पाये—यहाँ अमुक अलकार है अथवा अमुक-चहाँ सन्देह संकर होता है, जैसे—

रघुवश के इन्दुमती स्वयवर का प्रसग है। इन्दुमती ने अज का वरण कर लिया है। इस सम्बन्ध में कवि की उक्ति है —

समान गुणवाले अज तथा इन्दुमती के परस्पर योग से प्रसन्न पुरवासी स्वयंवर में वाये हुए अन्य राजाओं के कानों को कटु लगने वाले इन शब्दों का उच्चारण करने लगे—'यह (इन्दुमती) चिन्द्रका मेथयुक्त चन्द्रमा को प्राप्त हुई है, जह्नपुत्री गगा अपने योग्य समुद्र को अवतीर्ण हो गई है।' (यह इन्दुमती उसी प्रकार अज के साथ युक्त हुई है, जैसे चिन्द्रका मेधमुक्त चन्द्रमा के साथ और गगा समुद्र के साथ।)

यहाँ पूर्वार्ध में कौन सा अलकार है ? इस उक्ति में सम्भवतः निदर्शना हो सकती है,

तदा विम्बप्रतिविम्बभावापन्नधर्मविशिष्टयोः सदृशयोरैक्यारोपरूपा निदृशेना। यदि तेन सा स्वरूपेणैव निर्दिश्यते, विम्बभूतो धर्मस्तु पूर्वप्रस्तावात्समगुणयोग-प्रीतय इति पौरविशेषणाचावगम्यते, तदा प्रस्तुते धर्मिणि तद्वृत्तान्तप्रतिविम्ब-भूताप्रस्तुतवृत्तान्तारोपरूपं ललितमित्यनध्यवसायात् सन्देहः॥

यथा वा--

विलीयेन्दुः साक्षादमृतरसवापी यदि भवेत् कलङ्कस्तत्रत्यो यदि च विकचेन्दीवरवनम् । ततः स्नानकीडाजनितजडभावेरवयवेः कदाचिन्मुख्रेयं मदनशिखिपीडापरिभवम् ॥

अत्र 'यद्येतावत्साघनं संपद्येत तदा तापः शाम्यति' इत्यर्थे कविसंरम्भक्षेत्तदै-'तदुपात्तसिद्धचर्थमूह इति संभावनालङ्कारः । एतावत्साघनं कदापि न संभवत्येव,

क्योंिक यदि 'इयं' (यह) इस सर्वनाम के द्वारा 'अज का वरण करती हुई इन्दुमती' इस विशिष्टधर्मयुक्त इन्दुमती का सकेत किया गया है, तो 'विवप्रतिर्विवभाववाछे धर्म (गुण) से विशिष्ट सदश पदार्थों — इन्दुमती-चिन्दिका, इन्दुमती-गंगा में ऐक्य का आरोप व्यंजित होता है, अतः यहाँ निद्र्शना अलंकार है। किंतु यदि इन्दुमती का वर्णन विशिष्टधर्मसम्पन्न रूप में न कर सामान्यरूप में किया गया है, तो विवभूत धर्म की प्रतीति प्रसग के पूर्व वर्णन से तथा पुरवासियों के साथ प्रयुक्त 'समगुणयोगप्रीतयः' इस विशेषण से हो जाती है। ऐसी स्थित में प्रस्तुत धर्मी (इन्दुमती) में उससे संवद्ध चृत्तान्त (अजइन्दुमतीयोग) के प्रतिविवभूत अप्रस्तुतचृत्तान्त (चन्द्रचन्द्रिकायोग, जल निधिजद्द्रकन्यायोग) का आरोप करने के कारण यहाँ लिट्शन अलंकार माना जायगा। अतः सहदय किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाता कि यहाँ निद्र्शना माने या लिलत। इसलिए यहाँ सदेह संकर है।

अथवा जैसे निम्न उदाहरण में—

कोई विरिहिणी या विरही कामज्वाला से दृग्ध अपनी अवस्था का वर्णन कर रहा है। यिद स्वय चन्द्रमा ही पिघल कर अमृत रस की वावली वन जाय और उसके अन्दर का कलंक विकसित कमलों का चन (समूह) हो जाय, तो उस वावली में जान करने से शीतल अंगों से मैं कभी न कभी कामदेव रूपी अग्नि की ज्वाला को छोड़ सकता हूँ। माव यह है, मेरी यह कामज्वाला तभी समाप्त हो सकती है, जब मैं स्वय चन्द्रमा के पिघलने से चनी अमृतरसवापी में जान करूँ।

यहाँ यदि इतना साधन मिल जाय, तो मेरा ताप शान्त हो सकता है—यदि इस भाव की न्यक्षना करना किव को अभीए है, तो किसी लच्य की सिद्धि का तर्क ( कह ) करने के कारण संभावना अलंकार माना जायगा। किंतु यदि इस पद्य में किव का आशय यह हो—कि इतना साधन ( चन्द्रमा का गल कर अमृतरसवापी वन जाना तथा कलंक का इन्दीवर वन हो जाना ) कभी भी संभव नहीं है, इसलिए मेरी [तापशांति भी न हो सकेगी, वह आकाशकुसुम के सहश असम्भान्य है—तो उपात्त वस्तु के मिथ्यात्व की सिद्धि के कारण अन्य मिथ्या अर्थ की कल्पना की गई है, अतः यहाँ मिथ्याध्यवसिति अलंकार अतस्तापशान्तिरपि गगनकुसुमकल्पेत्यर्थे , कविसंरम्भश्चेदुपात्तिमध्यात्वसिद्धचर्थं मिध्यार्थान्तरकल्पनारूपा मिध्याध्यवसितिरित्युभयथासभवात् सदेहः।

एवम्— सिक्तं स्फटिककुम्भान्तःस्थितिखेतीकृतैर्जलैः। मौक्तिक चेक्षता सूते तत्पुष्पेस्ते सम यशः॥'

इत्यादिष्विप संभावनामिध्याध्यवसितिसंदेहसंकरो द्रष्टयः ॥

मुखेन गरलं मुख्जन्मूले वसित चेत्फणी ! फलसंदोहगुरुणा तरुणा कि प्रयोजम् ? ॥

अत्र महोरगवृत्तान्ते वर्ण्यमाने राजद्वाररूढखलवृत्तान्तोऽपि प्रतीयते । तत्र किं वस्तुतस्तथाभूतमहोरगवृत्तान्त एव प्रस्तुतेऽप्रस्तुतः खलवृत्तान्तस्ततः प्रतीयत इति समासोक्तिः। यद्वा-प्रस्तुतखलवृत्तान्तप्रत्यायनायाप्रस्तुतमहोरगवृत्तान्त-

होगा । अत. सहदय पाठक इस निर्णय पर नहीं पहुँच पाता कि यहाँ सम्भावना अलंकार है या मिथ्याध्यवसिति, फलतः यहाँ भी सदेह सकर है ।

ठीक इसी तरह निम्न उदाहरण में सम्भावना तथा मिथ्याध्यवसिति का सकर देखा जा सकता है:—

### (कोई किव राजा की प्रशंसा कर रहा है।)

हे राजन्, यदि स्फटिकमणि के घड़ों में रखने के कारण सफेद वने जल से सींचा गया मोती (का वीज ) किसी बेल को पैदा करे, तो उस बेल के पुष्पों के समान खेत तुम्हारा यश है।

यहाँ 'यदि ऐसा फूल हो तो तुम्हारे यश की तुलना की जा सकती है' इस प्रकार सभावना अलकार है, या 'मोती से कभी बेल नहीं पैदा होती, न ऐसी बेल के फूल ही, अतः तुम्हारे यश के समान पदार्थ कोई नहीं है' यह मिथ्याध्यवसिति अलकार ? इस प्रकार अनिश्चय के कारण यहाँ भी संदेह सकर है।

फलसमूह से छुके हुए ऐसे वृत्त से क्या फायदा, जिसकी जड़ में मुँह से जहर उगलता हुआ साँप निवास करता है ?

इस पद्य में महासर्प के वर्णन के द्वारा राजदरवार में रहने वाले हुए व्यक्तियों के युत्तान्त की व्यजना की गई है। यह पता नहीं चळता कि प्रस्तुत विषय कीन-सा है, सर्पवृत्तान्त वा खळवृत्तान्त, या दोनों ही प्रस्तुत हैं ? यदि सर्पवृत्तान्त को प्रस्तुत मानकर खळवृत्तान्त को अप्रस्तुत माना जाय तो यहाँ समासोक्ति अळकार होता है, क्योंकि यहाँ प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा तुल्य व्यापार के कारण अप्रस्तुत खळवृत्तान्त की व्यंजना हो रही है। पर साथ ही यह भी सदेह होता है कि कही यहाँ अप्रस्तुतप्रशसा न हो ? समव है, कि ने राजदरवार में प्रविष्ट खळों को देखकर अप्रस्तुत (सर्पवृत्तान्त) के द्वारा प्रस्तुत (खळवृत्तान्त) की व्यंजना कराई हो। साथ ही ऐसा भी सभव है कि यहाँ दोनों पच प्रस्तुत हों, तथा किसी किन ने प्रस्तुत सर्प का वर्णन करते हुए किसी समीपस्थ दुष्ट व्यक्ति के रहस्य का उद्घाटन भी किया हो, तथा किव का छदय दोनों का प्रस्तुतरूप में वर्णन करना रहा हो। यदि तीसरा विकल्प हो तो किर यहाँ दोनों पचों के प्रस्तुत होने के

एकस्मिन्वाचकेऽनुप्रवेशो वाच्ययोरेवालङ्कारयोः स्वारिसको वाच्यप्रतियोगिकत्वा-द्याचकस्येति मत्वार्थालङ्कारयोरप्येकत्राचकानुप्रवेशसंकरमुदाजहार—

> सत्पुष्करद्योतितरङ्गशोभिन्यमन्दमारब्धमृदङ्गवाद्ये। उद्यानवापीपयसीव यस्यामेणीदशो नाट्यगृहे रमन्ते॥

पुक्कवाचकानुप्रवेश संकर अर्थालंकारों का भी माना है। उनके मतानुसार पुकवाचकानुप्रवेश अर्थालकारों का ही शोभाधायक हो पाता है, क्योंकि वार्चक (पद) तो वास्य (अर्थ) का प्रतियोगी अर्थात् सबधी होता है। भाव यह है कि जब आचार्य एकवाचकानुप्रवेश सकर मानते हैं तो 'वाचक' पद के द्वारा वे वास्य (अर्थ) का सकेत करते ज्ञान पड़ते हैं, क्योंकि वासक तो वास्य से सदा संबद्ध रहता है। रूप्यक ने यही मानकर अर्थालकारों का भी पुकवाचकानुप्रवेश सकर माना है तथा उसका उदाहरण निम्न है:—

टिप्पणी—सस्ष्टि वाला रूपक तथा अनुप्रास का उदाहरण अलकारचद्रिकाकार वैधनाथ ने यह दिया है —

सो णिथ पुत्थ नामे जो एय महमहन्तलाअण्णं । तरुणाणेँ हिभअलुढिं परिसप्पंतिं णिवारेड् ॥

(इस गाँव में ऐसा कोई नहीं, जो जगमगाते सौंदर्यवाली, युवर्को के हृदयलुण्ठनरूप इस नायिका को धूमने से रोक सके)।

यहाँ 'णिश्य-प्रथ' में अनुप्रास हैं, 'तरुणाण हिअअलुडिं' में रूपक' यहाँ ये दोनों एकपदगत नहीं हैं, अत सस्रष्टि है।

रुय्यक ने एकवाचकानुप्रवेशसकर के प्रकरण में इसके तीन भेढ मानते हैं —(१) अर्थालकारों का एकवाचकानुप्रवेश, (२) शब्दार्थालकार का एकवाचकानुप्रवेश तथा (३) शब्दालकारों का एकवाचकानुप्रवेश।

वृतीयस्तु प्रकार एकवाचकानुप्रवेशसकरः। यत्रकस्मिन्वाचकेऽनेकालंकारानुप्रवेशः, न च सन्देहः। यथा—

> मुरारिनिर्गता नृन नरकप्रतिपन्थिनी । तवापि मूर्धिन गगेव चक्रधारा पतिज्यति ॥

अत्र सुरारिनिर्गतेति साधारणविशेषणहेतुका उपमा, नरकप्रतिपन्थिनीति श्किष्टविशेषण समुरथख्रोपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्केपश्चेकस्मिन्नेवशब्देऽनुप्रविष्टी, तस्योभयोपकारिरवात् । अत्र ययार्थरुलेपण सहोपमाया संकरस्तथा शब्दरुलेपेणादि सह ६२यते । यथा—

'सापुष्करघोतितरंगशोभिन्यमदमारव्धमृदंगवाधे । उद्यानवापीपयसीव यस्यामेणोद्दशो नाट्यमृदे रमन्ते ॥'

कत्र 'पयसीव नाट्यगृहे रमन्ते' इस्येतावतेव समुचितोपमा निष्पन्ना सत्पुरुपद्योति-तरग इति शट्दरलेपेण सहैकस्मिन्नेव शट्दे सकीर्णा। शट्दालकारयोः पुनरेकवाचकानु-भवेशेन सकरः पूर्वमुदाहतो 'राजित तटीयम्' इत्यादिना। एकवाचकानुप्रवेशेनैव चात्र सकीर्णस्वम्। (अलकारसर्वस्व १ २५५)

'जिस नगरी में हिरनियों के समान नेत्रवाली सुन्दरियों सुन्दर मृदंग से सदाब्द रगभूमि से सुशोभित तथा धीर एवं गंभीर मृद्ग तथा वाद्ययन्त्रों की ध्वनिवाले नाट्यगृह में इसी तरह रमण करती थीं, जैसे सुन्दर कमलों से सुशोभित तरग वाली उद्यानवापियों ( यगीचे की वावलियों ) के पानी में जलकीडा करती थीं।'

इस उदाहरण में पूर्वपत्ती, जो केवल शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का ही पुकवाचकातु-वेश संकर मानता है, श्रेप तथा उपमा का एकवाचकानुप्रवेश संकर मानेगा। उसके मत रे यहाँ नाट्यपृह तथा वाविट्यों का जल (वापीपय ) दोनों के लिए 'सरपुष्करद्योतित-गशोभिनि' यह विशेषण दिया गया है, जिसका नाट्यगृह के पच में 'सुदर मृदंग से ाशब्द रगमूमि से सुशोमित' तथा वापीपय के पन्न में 'सुंदर कमलों से सुशोभित तरंग ाला' अर्थ होता है, नतः यहाँ शञ्दसाम्य होने के कारण श्लेप अलकार है। इन्हीं के लिए अमन्दमारव्धमृद्गवाचे' (जिसमें गंभीर घ्वनि से मृद्ग तथा वाद्य वज रहे हैं ) विशेषण हा प्रयोग हुआ है, जो अर्थसाम्य के द्वारा उपमा की प्रतीति कराता है। ये दोनों ाव्दालंकार खेप तथा सर्योलकार उपमा एक ही वाचक शब्द 'इव' के द्वारा अतीत होते है, अत यहाँ शब्दार्थालंकार का ही एकवाचकानुप्रवेश है। अप्पयदीक्ति इस सत की नहीं मानते (तदपि न मन्यामहे)। उनका मत यह है कि 'सत्पुष्कर०' इत्यादि पद में नो श्किष्ट विशेषण पाया जाता है उससे श्लेपानुमाणित अभेदाध्यवसायरूपा अतिशयोक्ति परंकार की प्रतीति होती है, यह अतिशयोक्ति जिस अर्थसाम्य की प्रतीति कराती है, वहीं 'इव' शब्द के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, पूर्वपत्ती के मतानुसार शब्दसाम्य नहीं। स्योंकि 'इव' वाचक शब्द शब्दसाम्य की कभी प्रतीति नहीं करा पाता। यदि पूर्वपत्ती हेपानुप्राणित अमेदनिगरणरूपा अतिशयोक्ति से धर्मसाम्य की प्रतीति वाले मत की वीकार न करेगा, तो कई ऐसे स्थल होंगे जहाँ अलंकारप्रतीति न हो सकेगी। उदाहरण हे लिये 'अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्'। (१) अरे यह लालिमापूर्ण सन्ध्या वयं आकाश को छोब रही है; (२) अरे यह प्रेमभरी नायिका स्वयं वस्त्र का त्याग कर ही है, इस उक्ति में छिष्ट विशेषण के द्वारा समासोक्ति की प्रतीति कराई गई है। रदि यहाँ केवल शब्दसाम्य ही माना जायगा तथा अर्थसाम्य की अपेचा न की जायगी नो प्रेमार्द्रनायिकागत अपस्तुस वृत्तान्त की प्रतीति न हो सकेगी, तथा यहाँ समासोकि शळंकार न मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। जिस प्रकार इस उदाहरण में शब्दसास्य हे कारण वर्धसाम्य की प्रतीति मानना होगा, वैसे ही 'सत्पुष्कर॰' इत्यादि उदाहरण में मी मानना होगा। यदि यह कहा लाय कि वहीँ 'इव' शब्द शब्दसाम्य का वाचक है, तो इव शब्द के द्वारा शब्दसाम्य की प्रतीति होने पर भी 'इव' वस्तुतः उपमा (अयोछंकार) हा ही वाचक शब्द है, श्लेप ( शब्दालंकार ) का नहीं। कवि चाहे शब्द के द्वारा साम्य मतीति कराये या अर्थ के द्वारा, दोनों ही स्थलों में उपमा अलंकार ही मानना होगा। टिप्पणी—'सत्युष्करद्योतितरंग' शत्यादि पद्य के सबथ में अप्पयदीक्षित रूच्यक के मन से

अन्यथा

'यथा प्रह्लादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा। तथैव सोऽभूदन्वर्थी राजा प्रकृतिरञ्जनात् ॥'

इत्यत्राप्युपमा न स्यात् । न ह्यत्रान्वर्थनामरूपशन्दसाम्यं विना किञ्चिदर्थ-साम्यं कविविवक्षितमस्ति । त साद्यत्रैकस्मिन्नर्थं प्रतिपाद्यमाने अलङ्कारद्वयलक्षण-योगादलङ्कारद्वयप्रतीतिस्तत्र तयोरलङ्कारयोरेकवाचकानुप्रवेशः॥

यथा ( नैषध० २।६ )--

विधुकरपरिरम्भादात्तनिष्यन्दपूर्णैः शशिद्यपदुपक्लप्तरालवालेस्तरूणाम्। विफलितजलसेकप्रक्रियागौरवेण व्यरचि स हतचित्तस्तत्र भैमीवनेन ॥

सत्तष्ट नहीं। इसी प्रसग में पहले टिप्पणी में टब्धृत रुय्यक के मत से स्पष्ट है कि अलकार--सर्वस्वकार 'सरपुष्करधोतितरग' श्त्यादि पथ में शब्दार्थालकार का, उपमा तथा शब्द श्लेष का एकवाचकानुप्रवेशसकर मानते हैं। जब िक दीक्षित इस पद्य में इलेपिभत्तिक अध्यवसाय (अतिशयोक्ति) तथा उपमा इन दो अर्थालकारों का एकवाचकानुप्रवेशसकर मानते हैं। दीक्षित जी ने 'इति तदि न मन्यामहें के द्वारा रच्यक के मत से ही अरुचि प्रदर्शित की है।

सिद्धान्तपत्ती पुन अपने मत को पुष्ट करता कहता है, यदि पूर्वपत्ती इस मत को न

मानेगा तो निम्न उदाहरण में उपमा अलकार की प्रतीति ही न हो सकेगी।

'ससार को प्रसन्न रखने के कारण (प्रह्वादन करने के कारण) जैसे चन्द्रमा यथार्थ नामा है तथा संसार को तपाने के कारण तपन ( सूर्य ) यथार्थनामा है, वैसे ही वह राजा दिळीप प्रकृति का रञ्जन करने के कारण यथार्थरूप में राजा था।'

टिप्पणी—'चन्द्र' शब्द की ब्युत्पत्ति 'चिद्राह्मादने' थातु से हुई हैं—चन्द्रयति इति चन्द्र', जो लोगों को आहादित करे। इसी तरह 'तपन' शब्द की व्युत्पत्ति 'तप' धातु से दुई है 'तपति े इति तपन' जो ताप करे, तपे। 'राजा' शब्द की न्युत्पत्ति 'रज्' थातु से हुई है 'रक्षयित ( प्रजाः ) इति राजा'। इस प्रकार न्युत्पत्तिलम्य अर्थ के अनुसार स्वभाव वाले होने के कारण तत्तत चन्द्रादि अन्वर्थ ( यथार्थ ) हैं।

इस उदाहरण में अन्वर्थनामरूप शब्दसाम्य के विना कोई अर्थसाम्य कवि को अभीष्ट नहीं है। अतः कोरे शब्दालंकार-अर्थालकार का एकवाचकानुप्रवेशसकर मानने वाला मत और कोरे अर्थालंकारों का एकवाचकानुप्रवेश सकर मानने वाला मत दोनों ही ठीक न होने के कारण हम एकवाचकानुप्रवेश सकर किन्हीं भी उन दो अलकारों का मानते हैं, जहाँ एक अर्थ की प्रतीति के समय दो अलकारों के लचण घटित होने के कारण दो भलकारों की एक साथ प्रतीति हो।

जैसे.

'नैपधीयचरित के द्वितीय सर्ग का पद्य है। दमयन्ती के उस उपवन ने, जिसमें-चन्द्रमा की किरणों के आर्टिंगन ( स्पर्श ) से चृते हुए रस से भरे, चन्द्रकातमणियों के वने चुचों के आठवाठ के द्वारा वृत्तों की जठसेकिकया न्यर्थ हो गई थी, हस का मन हर छिया -( इस को इतचित्त बना दिया )।'

अत्र हि प्रतिपाद्यमानोऽर्थः समृद्धिमद्वस्तुवर्णनसुदात्तमिति लक्ष्णानुसारादुदात्तालङ्काररूपः, असम्बन्धे संबन्धकथनस्त्रियोक्तिरिति लक्ष्णाद्तिशयोक्तिः, रूपश्च। न च सर्वत्रोदात्तस्यासंबन्धे संबन्धकथनरूपत्वं निर्णीतमिति न विविक्तालङ्कारद्वयलक्षणसमावेशोऽस्तीति वाच्यम् ; दिव्यलोकगतसंपत्समृद्धिवर्णनादिघ्वतिशयोक्त्यस्पृष्टस्योदात्तस्य शौर्योदार्यदारिद्रचादिविषयातिशयोक्तिवर्णनेषूदात्तास्पृष्टाया अतिशयोक्तेश्च परस्परविविक्ततया विश्रान्तेः तयोश्चेहार्थवशसंपन्नसमावेशयोर्नाङ्काङ्किमावः। एकेनापरस्यानुत्थापनात् स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्यविशेषादर्शनाच । नापि समप्राधान्यम् ; येः शब्दैरिह संबन्धि वस्तु प्रतिपाद्यते तैरेव
तस्येव वस्तुनोऽसंबन्धे संबन्धक्रपस्य प्रतिपाद्यमानतया भिन्नप्रतिपादकशब्दव्यवस्थितार्थमेदाभावात् । नापि संदेहसङ्करः एकालङ्कारकोट्यां तदन्यालङ्कारकोटिप्रतिच्तेपाभावात् । तस्मादिहोदात्तातिशयोक्त्योरेकवाचकानुप्रवेशक्षिणः सङ्करः।

इस पद्य के द्वारा मतीत अर्थ में एक ओर समृद्धिशाली वस्तु का वर्णन होने के कारण उदात्त अलंकार तथा असंबंधे संबंधरूपा अतिशयोक्ति की प्रतीति हो रही है। यहाँ उपवन की समृद्धि के वर्णन में उदास अलंकार है (समृद्धिमद्दस्तुवर्णनमुद्गसम्), तथा दमयंती के वन में असंबद्ध वस्तुओं का भी संबंध बनाना अतिशयोक्ति है। कुछ लोग शायद यह शंका करें कि जहाँ कि समृद्धिशाली वस्तु का वर्णन होता है, वहाँ सर्वत्र 'असंबंधे संबंधकथन' होता ही है, वहाँ अतिशयोक्ति सदा रहती है, फलत यहाँ दो अलंकारों-उदात्त तथा अतिरायोक्ति के लक्षण घटित नहीं होते। पर यह शंका करना ठीक नहीं। क्योंकि कई स्थानों पर उदात्त अलंकार 'असंबंधे संबंधरूपा' अतिशयोक्ति के घिना भी देखा जा सकता है, यथा स्वर्गादिलोक की संपत्ति तथा समृद्धि का विर्णन करते समय उदात्त अलंकार तो होता है, पर वहाँ अतिशयोक्ति का स्पर्श नहीं होता। इसी तरह कई स्थलों में अतिशयोक्ति होती है, पर उदात्त नहीं, यथा श्रूरता, उदारता, दरिद्रता आदि के वर्णनों में उदास अलकार से अस्पृष्ट (रहित) अतिदायोक्ति पाई जावी है। अतः स्पष्ट है कि दोनों अलंकार परस्पर असंप्रक्त होकर भी स्थित रह पाते हैं। इस पद्य (विधुकर आदि ) में ये दोनों अलंकार केवल अर्थवंश के कारण ही एक साथ है। अतः ये एक दूसरे के अंग या अंगी नहीं हैं। क्योंकि यदि इनमें अंगांगिमाव होता तो एक अलंकार दूसरे का उत्थापक (सहायक) होता तथा उनमें एक स्वतंत्र (अंगी) होता दूसरा परतन्त्र (अंग), पर यहाँ न तो कोई किसी का सहायक ही है, न इनमें स्वातन्त्र्य-पारतन्त्र्य का परस्पर अस्तिस्व ही दिखाई देता है। इसी तरह इन दोनों अळंकारों का समप्राधान्य भी नहीं माना जा सकता । समप्रधान अळंकारों में प्रतिपादक शब्द तथा प्रतिपाद्य अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ जिन शब्दों के द्वारा समृद्धिशाली वस्तु की प्रसीति होती है, ठीक उन्हीं भव्दों से उसी वस्तु के असंवंध में सवधरूप की प्रतीति होती है। भाव यह है, जिस शब्दों से उदात्त की प्रतीति होती है, उन्हीं से अतिशयोक्ति ें भी प्रतीत हो रही है। अतः यहाँ प्रतिपादक शब्द तथा प्रतिपाद्य अर्थ के अभिन्न होने के कारण समप्राधान्य सकर न हो सकेगा। इसी तरह यहाँ सदेह संकर भी नहीं है, क्योंकि संदेह संकर में चिचवृत्ति एक अलंकार को मानने पर उसे अन्य कोटि के अलकार में फेंक देती है, अर्थात् सदेह सकर में एक अलंकार का निश्चम नहीं हो पाता यहाँ यह बात

#### १२३ सहरसङ्गरालङ्कारः

कचित्सङ्कराणामपि सङ्करो दृश्यते । यथा-

मुक्ताः केलिविसूत्रहारगलिताः समार्जनीभिर्हताः

प्रातः प्राङ्गणसीन्नि मन्थरचलद्वालाङ्विलाक्षारुणाः । दूराद्दाडिमबीजशङ्कितधियः कर्षन्ति केलीशुका यद्विद्वद्मवनेषु भोजनृपतेस्तत्त्यागलीलायितम् ।

अत्र ताविद्देषुणं संपत्समृद्धिवर्णनमुदात्तालङ्कारस्तन्मूलको 'बालाङ्घिलाक्षा-रुणा' इत्यत्र तद्गुणालङ्कारस्तत्रेव वच्यमाणभ्रान्त्युपपादकः पदार्थहेतुककाव्य-लिङ्गालङ्कारश्चेति तयोरेकवाचकानुप्रवेशसङ्करः । तन्मूलः 'शङ्कितिघयः' इत्यत्र भ्रान्तिमदलङ्कारस्ताभ्यां चोदात्तालङ्कारश्चारुतां नीत इति तयोश्च तस्य चाङ्गाङ्गि-भावेन सङ्करः । एवं विद्धद्गेहवेभवस्य हेतुमतो राज्ञो वितरणविलासस्य हेतोश्चा-भेदकथनं हेत्वलङ्कारः । स च राज्ञो वितरणविलासस्य निरितश्योत्कर्षाभि-व्यक्तिपर्यवसायी । एतावन्मात्रे कविसंरम्भश्चेदुक्तरूपोदात्तालङ्कारपरिष्कृते हेत्व-लङ्कारे विश्रान्तिः । वर्णनीयस्य राज्ञः कीदृशी सम्पदिति प्रश्नोत्तरत्या निरितश-

नहीं, क्योंकि दोनों की स्पष्टत निश्चित प्रतीति होती है। इसलिए यहाँ उदात्त तथा अतिहायोक्ति का एकवाचकानुप्रवेश सकर है।

#### १२३ सकरसकर श्रलकार

कहीं कहीं सकर भलकारों का भी सकर पाया जाता है, जैसे—

'यह भोजराज के त्याग की लीला है कि विद्वानों के घरों में, सुरतक्रीडा के समय दूटे हुए हारों से विखरे हुए, झाहू के द्वारा एक ओर हटाये हुए वे मोती, जो प्रातःकाल के समय आगन में धीरे धीरे चलती हुई वालाओं (रमणियों) के चरणों के लाचारस के कारण लाल हो गये हैं, दादिम के वीज की आति से युक्त बुद्धि वाले केलिशुकों के द्वारा खींचे जा रहे हैं।

यहाँ विद्वानों की सपत्ति तथा समृद्धि का वर्णन है, अत उदात्त अलकार है, इसी में 'वालाओं के चरणों की लाचा से लाल' इस उक्ति में तद्गुण अलकार है, तथा वहीं आगे कहे जाने वाले आति अलकार की प्रतीति कराने वाला पदार्थ हेतु कान्यलिंग अलकार भी है। इन तद्गुण तथा कान्यलिंग दोनों का एकवाचकानुप्रवेश सकर है। इन्हीं के द्वारा 'शिकतिधियः' इस पद से आंतिमान् अलकार प्रतीत हो रहा है। यह सकर तथा आतिमान् दोनों मिलकर उदात्त अलकार की शोभा वहाते हैं, अतः ये दोनों उदात्त अलकार के अग हैं, इस प्रकार अगागिमाव सकर है। इसके अतिरिक्त इस पद्य में विद्वानों के घर का वैभव रूप हेतुमान् (कार्य) तथा राजाभोज के दानवैभवरूप हेतु (कारण) का अभेद कथन (वह वैभव त्याग लीला का कार्य है, यह न कहकर, वह स्वय तुम्हारे त्याग की लीला है, यह कहना) हुआ है, अत यहाँ हेतु अलकार भी है। यह हेतु अलकार राजा भोज के दानवैभव के अत्यधिक उत्कर्ष की अभिन्यक्षना कराता है। यदि किव का भाव यही है, तो उपर्युक्त उदात्त अलकार के द्वारा पुष्ट हेतु अलकार में विश्वान्ति हो जाती है। पर ऐसा भी हो सकता है कि किव का भाव यह न रहा हो, किसी ज्यक्ति ने किव से

येश्वर्यवितरणरूपाप्रस्तुतकार्यमुखेन तदीयसम्पदुत्कर्षप्रशंसने कविसंरम्भश्चेत् कार्यनिवन्धनाप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारे विश्रान्तिः। कार्यस्यापि वर्णनीयत्वेन प्रस्तुत्वामिप्राये तु प्रस्तुताङ्करेऽपि विश्रान्तिः। अत्र विशेषानध्यवसायात् संदेहसङ्करः। किच विद्वद्गृहवैभववर्णनस्यासंबन्धे सवन्धकथनरूपतयाऽतिशयोक्तरदात्ता-लङ्कारेण सहैकवाचकानुप्रवेशसङ्करः। निरितशयवितरणोत्कर्षपर्यवसायिनो हेत्व-लङ्कारस्याप्यद्भतातथ्योदार्यवर्णनात्मकयात्युक्त्या सहैकवाचकानुप्रवेशसङ्करः। तन्मूलकस्याप्रस्तुतप्रशासालङ्कारस्य प्रस्तुताङ्कुरस्य वा राजसंपत्समृद्धवर्णनात्मको-दात्तालङ्कारेण सहैकवाचकानुप्रवेशसङ्करः। वाचकशब्दस्य प्रतिपादकमात्रपरतया व्यञ्जकसाधारययात्। एपां च त्रयाणामेकवाचकानुप्रवेशसङ्कराणां समप्राधान्य-सङ्करः। न ह्येतेषां परस्परमन्यत्राङ्कत्वमस्ति। उदात्तादिमात्रस्येव हेत्वलङ्कारादि-चारुतापादकत्वेनातिशयोक्तिसङ्करस्याद्गतयानपेक्षणात्। एवमत्र स्रोके चतुर्णा-मिप सङ्कराणां यथायोग्यं सङ्करः। एवमन्यत्राप्युदाहरणान्तराण्यूद्धानि।।

वर्णनीय राजामोज की दानशीलता के सवध में प्रश्न किया हो, जौर किव अतिशय दानवें भव के अनुसार कार्य का वर्णन कर उसके द्वारा राजा की प्रस्तुत समृद्धि की प्रशसा करना चाहता हो, यदि किव का भाव यह रहा हो तो अप्रस्तुत कार्य के द्वारा प्रस्तुत कारण की व्यजना वाली अप्रस्तुतप्रशसा माननी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि किव के लिए विद्वत्समृद्धिरूप कार्य का वर्णन ही प्रस्तुत रहा हो, किर तो यहाँ प्रस्तुतांकुर अलंकार होगा। इस प्रकार यहाँ हेतु, अप्रस्तुतप्रशसा तथा प्रस्तुतांकुर अलंकार में से कौन सा अलङ्कार है, इसका निश्चय नहीं हो पाता, अतः यहाँ संदेहसंकर है।

इसके अतिरिक्त इस पद्य में एक ही अर्थ के अन्तर्गत विद्वानों के गृहवैभव का वर्णन करते हुए असवधे संवंधकथनरूपा अतिशयोक्ति का उदात्त अलंकार के साथ एकवाचकातु-प्रवेश सकर भी पाया जाता है । यहीं नहीं, राजा के अत्यधिक दान देने के उस्कर्ष की प्रतीति करानेवाला हेतु अलंकार भी उसकी अद्भुत उदारता तथा आतिष्य का वर्णन करने वाली अत्युक्ति के साथ एकवाचकानुप्रविष्ट है, अतः हेतु एवं अत्युक्ति का एकवाचकानुप्रवेश संकर भी पाया जाता है। इस अलंकार के द्वारा प्रतीत अप्रस्तुतप्रशंसा या प्रस्तुतांकुर अलंकार का पुनः राजसमृद्धिवर्णनामक उदात्त अलंकार के साथ एकवाचकानुप्रवेश संकर होता है। इस सवंध में पूर्वपनी यह शका कर सकता है कि राजा की सपत्ति तथा समृद्धि की प्रतीति तो ध्यञ्जनागत है, अतः उसके अवाच्य (वाच्यातिरिक्त ) होने के कारण उसका वर्णन करने वाले उदात्त अलंकार के साथ एकवाचकानुप्रवेश कैसे हो सकता है ? इसी शंका का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 'वाचक' शब्द का क्य यहाँ केवल 'मुख्या वृत्ति' ( सिभा ) वाले शब्द से न होकर अर्थप्रतीति मात्र कराने वाले शब्द से है, अतः इसमें न्यक्षक भी समाविष्ट हो जाता है। इस कान्य में ऊपर जिन तीन एकवाचकानुप्रवेश संकरीं का उल्लेख किया गया है, वे सब प्रधान है, अत. इनमें समप्राधान्यसकर पाया जाता है। ये किसी एक दूसरे के अग नहीं है। कोई यह शका कर सकता है कि उदात्त अलंकार को पहले हेतु अलंकार का अंग माना गया है, अत उदात्तातिशयोक्ति संकर अलंकार भी उदात्त का अग हो जायगा ? इस शका का समाधान करते हुए कहते हैं कि केवल उदात्तादि अलकार ही हेतु अलंकार (और अप्रस्तुप्रशसा) आदि की शोभा के कारण

#### उपसंहारः

अमुं क्रुवलयानन्दमकरोदण्पदीक्षितः । नियोगाद्वेङ्कटपतेर्निरुपाधिक्रपानिषेः ॥ १७१॥ चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसंभवः । हृद्यः क्रुवलयानन्दो यत्प्रसादादभूदयम् ॥ १७२॥

इति श्रीमदद्वैतविद्याचार्यश्रीमद्भरद्वाजकुलजलघिकौस्तुभ-श्रीरद्गराजाध्वरीन्द्रवरसूनोः श्रीमदप्पय्यदीक्षितस्य कृतिः कुवलयानन्दः समाप्तः॥

हो जाते हैं, क्योंकि अतिशयोक्ति संकर की उसके अगरूप में कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार इस पद्य में चारों प्रकार के सकरों का परस्पर सकर पाया जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं।

९७१—अप्पयदीिचत ने निर्व्याज कृपा के समुद्र श्री वेंकटपति के आदेश से इस दुव--लयानन्द की रचना की है।

१७२—शरदागमसभव चन्द्रालोक नामक अन्य सर्वोत्कृष्ट है, जिसके कारण कुवलया-नन्द सुन्दर बन सका। (शरत ऋतु के भागमन वाला (शरत्कालीन) चन्द्रमा का प्रकाश विजयी हो, जिसके कारण यह कुमुदिनी का सुन्दर विकास हो सका।)

> चन्द्रालोके वियति वितते निर्मल्खुद्विताने, जातः प्रेम्णा किल कुवलयानन्द उत्फुल्लक्षोभः। मध्वाधीरा स्फुटपरिमला 'मार्करेन्दी' व तस्य व्याख्या सेपा भवतु सुद्धदां सम्यगास्वादनीया॥ नयनेन्दुश्र्न्ययुग्मे वर्षे श्रीविकमाङ्कदेवस्य। पूर्णा दीपावल्या व्याख्येयं कुवल्यानन्दे॥

श्रीमदप्पयदीषित की कृति कुचलयानन्द समाप्त हुआ ॥

१ मधुन क्षौद्रस्य आधार यस्यां सा।

२ मकरन्दस्य इय 'माकरन्दी' परागसरणि , मकरन्दतिरिति ।

# प्रशानुकमाणिका

|    | क्षोक•                         | अल           | वृष्ठ       | }   | <b>श्</b> लेक                | अछ.           | વૃદ્ધ         |
|----|--------------------------------|--------------|-------------|-----|------------------------------|---------------|---------------|
|    | अ                              |              |             |     | अन्योन्य नाम यत्र            | अन्यो         | १६८           |
|    | अकारणाद्                       | विभा         | १४५         | I   | अन्योपमेयलाभेन               | प्रति.        | ११            |
|    | अकृशं कुचयो                    | उहे.         | ગ્રદ્       |     | अपरा वोवन प्राहु             | निद           | ৬६            |
|    | अक्रमातिशयोक्ति                | अति          | 4 શે        | - 1 | अपाङ्गतरले                   | सामा.         | २४१           |
|    | अङ्क केऽपि                     | अप           | ર <b>૧</b>  | - { | अपारिजाता वसुधा              | असग           | १५६           |
|    | अङ्काभिरोपित                   | अप्रस्तु     | १०८         | - 1 | अपीतक्षीव                    | विभा          | १४३           |
| 2  | अङ्गासङ्गिमृणाल                | प्रस्तु      | १३०         | -   | अप्रस्तुतप्रशसा स्यात्सा     | अप्र•         | १०५           |
|    | <b>अ</b> कुलीमिरिव             | सम           | ्<br>२८९    | 1   | े अप्रस्तुतप्रश्नसा स्यादप्र | व्याज.        | १३३           |
|    | <b>अ</b> द्धिदण्हो             | निद          | ७५          | - { | अञ्जेन त्वन्मुख तुल्य        | इलेषा.        | ९७            |
|    | अचतुर्वंदनो                    | रूप          | ٥ د         | 1   | अभिलषसि                      | विष.          | १५४           |
|    | <b>अजस्रमारोहिम</b>            | असङ्ग        | १४९         |     | अभूतपूर्व                    | समवा          | २८३           |
|    | अतियजेत                        | परि          | ९५          | - { | अमरीकवरी                     | उपो           | १             |
|    | अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु कार्ये   | अ            | ५३          |     | अ <b>मुं</b> कुवलयानन्द      | उपस           | ३०४           |
|    | अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु पौर्वा   | अ            | ५३          | ţ   | वय प्रमत्तमधुप.              | भ्रान्ति      | २६            |
|    | अत्युक्तिर द्भुतातथ्य          | अत्यु        | <b>२</b> ६२ |     | <b>अयमति</b>                 | इलेषा         | १०२           |
|    | अत्युचा परित (पचाक्षरी)        | प्रेयो       | २७०         |     | अय वारा (मछटशतकम्)           | अस.           | १४८           |
|    | अत्र मन्मथ                     | उप           | २७८         |     | व्यय स (म० भा० स्नोपर्व)     | रस            | २७०           |
|    | <b>अथोपगूढे</b>                | अर्थान्त     | २०४         |     | अय हि धूर्जटि साक्षात्       | रूप           | १५            |
| *, | अद्यापि तिष्ठति                | भावि         | २६१         | - } | अर्ण्यरुदित                  | निद           | ৬০            |
|    | अधरोऽय                         | <b>अर्था</b> | १९४         |     | <b>अर्थैरयस</b>              | <b>म्या</b> ज | १३३           |
|    | अधिक पृथुलाधारात्              | अधि          | १६५         |     | अर्घ दानव                    | <b>च्या</b> ज | १३०           |
|    | अनन्तरम                        | विक          | ٥٥ د        |     | अलकारेषु वालाना              | उपो.          | þ             |
|    | अनयोरनवद्याङ्गि                | अति.         | ५१          | - 1 | अलकार परिकर                  | परि-          | ९३            |
|    | " "                            | अत्यु        | २६३         |     | अल्प तु सूक्ष्मादाधेया       | अल्पा.        | १६७           |
|    | अनायि देश (नैपध.)              | लिल          | २१८         | - 1 | अल्प निर्मित                 | अत्यु         | २६३           |
|    | <b>अ</b> निष्टस्याप्यवाप्तिश्च | विष.         | १५५         | 1   | अवतु न                       | सम.           | २८९           |
|    | अनुरागवती (ध्वन्यालोक)         | विश          | १४८         | 1   | अविवेकि कुच                  | विभा          | १४६           |
|    | अन्तर्विष्णो-                  | सारा         | १७८         | - } | असमालोच्य                    | वक्रो         | २६०           |
|    | अन्तिइछद्राणि                  | अप्र         | १०७         | - 1 | असाबुदय                      | श्लेषा        | ९९            |
| 4  | अन्यत्र करणीयस्य               | असग          | १५१         | 1   | असोढा                        | काञ्य.        | १९७           |
|    | अन्यत्र तस्यारोपार्थः          | अप           | ३०          | 1   | असमवोर्ड्यनिष्पत्ते          | अस            | १४८           |
|    | अन्यासु तावदुप                 | प्रस्तु      | ११७         |     | असशय क्षत्र                  | स्मृत्य.      | <b>\$</b> C0. |
|    | अन्येय रूप                     | अति          | ४९          | Į   | अस्य क्षोणि                  | मिघ्या.       | <b>३</b> १२   |

| श्लोक•                             | <b>अ</b> ल•            | āb.           | । श्रोक                    | সত.            | gg          |
|------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------|
| अस्याश्चेद्रति                     | अप्र•                  | रु१२          | उपमानीपमेयत्व              | अन•्           | ۷           |
| अहमेव गुरु                         | प्रती                  | १२            | उपमा यत्र सादृश्य          | उपमा•          | າ ,         |
| अहो केनेट्शी                       | वको                    | <b>ટ</b> ધ્લુ | ए                          |                | ,           |
| अहो खल                             | असग                    | १४९           | एकस्मिन्यद्यनेक वा         | पर्या          | १८३         |
| अहो विशाल                          | अधि.                   | १६६           | एकस्य गुणदोषाभ्या          | उछा            | २०२         |
| अद्द प्राथमिकामाजा                 | समु.                   | १८८           | एकाभूतुसु                  | भावस•          | ०७३         |
| भा                                 | ··•3·                  | •             | ण्योन बहुधोल्लेखे          | उल्ले          | २५          |
| आकर्णय                             | प्रती                  | १३            | एतस्मित्रधिक               | इलेपा          | १०३         |
| आक्षेपोऽन्यो विधौ                  | गता<br>आक्षे           | १४०           | एप ते विद्रुम              | हेत्व.         | १६७         |
| आक्षेपः स्वयमुक्तस्य               | आक्षे                  | १३७           | क                          |                | •           |
| आघ्रात परि                         | उन्ना                  | २२५           | कतिपयदिवसै•                | अति•           | 40          |
| आदात <u>ुं</u>                     | उछा <b>-</b><br>अति    | પુર           | कदा वाराणस्या              | जाता.<br>प्रयो | P 190       |
| आदी हालाहल<br>आदी हालाहल           | समा                    | १६१           | कपिरपि च                   | अनु            | २३९-        |
| आनन्दमन्थर्                        | अस.                    | २८६           | कमलमनम्भसि                 | विशे           | १७०         |
| आव <u>दक</u> ्तिम                  | अप्र                   | १०७           | कर्णारुन्तुद               | विक            | २०९         |
| आभासत्वे विरोधस्य                  | विरो                   | १४१           | कर्ता यद्युप               | उट्ये          | ₹ <b>७</b>  |
| आयान्तमालोक्य                      | न्याजो                 | 240           | कल्पतरु                    | प्रौढो         | <b>२११</b>  |
| आयुर्दानमहो                        | चेत्व<br><b>हे</b> त्व | २६७<br>इह७    | क <del>ल</del> ्याणी       | येति           | २८४         |
| आविर्भृते शशिनि<br>आविर्भृते शशिनि | इत्प<br>विनो           | دون<br>دع     | कवीन्द्राणा<br>कवीन्द्राणा | अति            | 48          |
| आवन्त्रः शासान<br>आश्रित्य नून     | अप्र                   | १०९           | कस्तूरिका                  | समा            | 285         |
| <b>इ</b>                           | ~!~!                   | ,,,           | कस्ते शौर्यमदो             | व्याज          | १२९         |
| द्<br>इत्थं शतमलकारा               | हेत्व.                 | <b>२</b> ६८   | कस्य वा न                  | न्याजो         | २४९         |
| इन्दोर्रुक्म<br>इन्दोर्रुक्म       | हेशा<br>हेशा           | २३१           | कस्त्व वानर                | व्याजो         | १३१         |
| .श्रष्ट्यमाणविरुद्धार्थ            | विषाद.                 | ລຊວ           | कस्त्व भो                  | प्रस्तु        | ११५         |
| <b><i>a</i></b>                    |                        | •             | काक कृष्ण.                 | विशे           | 284         |
| <del>उ</del> क्तिरर्थान्तरन्यास    | अर्थान्त               | २०१           | काठिन्य कुचयो स्रष्टुं     | उछा            | २२३         |
| चक्तिर्व्याजस्तुतिर्निन्दा         | न्याज                  | १२८           | काम नृपा•                  | दृष्टा         | ६८          |
| चिच्चत्य प्रथम                     | प्र <b>ह</b> र्ष       | 228           | कार्याजनिर्विशेषोक्ति      | विशे           | १४७         |
| <b>उच्चैर्गजे</b> रटन              | समा                    | १६३           | कार्यात्कारणजन्मापि        | विभा.          | १४७         |
| उत्कण्ठयति                         | आवृ                    | ६३            | कार्ये निमित्ते            | अप्र.          | १०६         |
| <b>उ</b> त्कण्ठितार्थसिद्धि        | प्रहर्ष                | <b>२१</b> ९   | कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्या | विभा           | १४५         |
| <b>उत्तरोत्तरमु</b> त्कर्प         | सारा                   | १७८           | कालिन्दि मृहि              | अप्र.          | ११४         |
| -उदयन्नेव सविता                    | निद                    | ७७            | किंचिदाकूतस <b>दि</b> त    | ভন্ন           | २४५         |
| उदात्तमृद्धेश्वरित                 | उदा                    | २६२           | किंचिदारम्भतोऽशक्य         | विशे           | १७१         |
| उदिते कुमार                        | विभा                   | १४६           | र्किचिन्मिथ्यात्वसि        | मिथ्या         | २१२         |
| उदाट्य योग                         | <b>उपो</b>             | <br>כ         | र्कि तावत्सरिस सरोज        | प्रत्य         | २७५ '       |
| उधानमारुतोद्धृता                   | विभा                   | १४४           | किं पद्मस्य रुचिं          | रूप            | १९          |
| उन्नत पद                           | निद                    | ७७            | किमसुभिर्ग्लपितै           | रूप            | ₹0          |
| चन्मीलन्ति कदम्वानि                | आवृ                    | ६०            | ,,                         | श्चत्य         | <b>२८</b> २ |
|                                    |                        | ,             |                            |                |             |

| श्लोक" ्                            | अल           | પૃષ્ટં       | <b>श्लेक</b> °                   | करुं.                | पृष्ठं -     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| कुशल तस्या                          | उत्त.        | ₽४६          | चातकिसचतु                        | प्रहर्ष              | २२०          |
| <del>जुनुमसौरमलोगपरि</del>          | अ. स.        | <b>२८५</b>   | चिकुरप्रकरा जयन्ति ते            | काव्य.               | १९६          |
| कृत च गर्नाभि                       | दृष्टा -     | ६९           | चित्र चित्र वत वत                | समा•                 | १६१          |
| <b>कै</b> तवाप <b>इ</b> तिर्व्यक्ती | केतवा.       | ३४           | चित्र तपति राजेन्द्र             | विमा                 | १४५          |
| क <u>ै</u> मुत्येनार्थससिद्धिः      | सर्था.       | १९३          | चूडामणिपदे धत्ते                 | निद•                 | ७८           |
| कोशद्दन्दमिय                        | प्रस्तु.     | ११७          | चेद्विम्बप्रतिविम्बत्व           | दृष्टा.              | ६७           |
| कौमुदीव तुहि                        | समा.         | १६०          | छ                                |                      |              |
| क्रमिकैकगतानां तु                   | कार          | १८९          | छाया सश्रयते तलं                 | सहो.                 | ८२           |
| ऋमिक प्रकृतार्थानां                 | रका.         | २३३          | <b>छे</b> काप <b>ह</b> तिरन्यस्य | छेका.                | ३२           |
| क्रान्तकान्तव <b>दन</b>             | प्रत्य•      | २७५          | छेकोक्तिर्यत्र लोकोक्तेः         | छेको.                | २५७          |
| क सूर्यप्रमवो ( रघुवश. )            | लंहि         | <b>२१८</b>   | ল                                | J ,,,,,              |              |
| काकार्यं शश (विकमोर्वः)             | भावश.        | 2 <i>0</i> 8 | जटा नेय वेणीकृत                  | अप.                  | ३१           |
| ख                                   |              |              | जाता ठता हि                      | विमा•                | १४७          |
| स्विमव जलं जल                       | उपमे.        | १०           | जानेऽतिरागादि                    | अति.                 | 86           |
| खित्रोऽसि मुद्र                     | विप          | १५७          | जीयादम्बुधि                      | कान्य                | १९८          |
| ग                                   |              |              | जीवनग्रहणे                       | सन्देह.              | ٥٢ -         |
| गगन गगनाकारं                        | अन.          | ९            | ज्योत्सामत्मच्छुरणधव             | ्। पद•<br>निद•       | ७५           |
| गच्छाम्यच्युत                       | विषृ.        | <b>ઝ</b> લ્લ | त                                | ****                 | A-7          |
| गजत्रातेति मृद्धािमः                | उल्ले.       | ခုဖ          | तचेकिंचिद्विना रग्यं             | विनो.                | <b>८</b> ३   |
| गण्डामोगे विहरति मदैः               | अत           | >₹ <i>७</i>  | तिंडड़ौरीन्दुतुल्यास्या          | उपमा•                | ુ<br>ધ્      |
| गताषु तीर तिमि                      | अति.         | 86           | तदमाग्य धनस्यैव                  | च्छा.                | રરફ          |
| गर्वमसवाद्यमिम (रुद्रटाल )          | प्रती•       | १२           | तदच विश्रम्य दयालु               | मावो.                | २७२          |
| गिरिरिव गजराजोऽयं                   | <b>छ</b> पमे | १०           | तदोजसस्तद्यशस                    | प्रती                | १४           |
| गिरिमेहानिर                         | सारा         | १७९          | तद्गुण स्वगुणत्यागात्            | तद्गु.               | <b>२३५</b>   |
| राुणदोषौ <b>रा</b> धो               | उपमा         | Ę            | तलेष्ववेपन्त                     | अङ्गा.               | २८७          |
| गुणवद्दस्तुससर्गात्                 | अर्थान्त     | २०२          | तव प्रसादात्कुसुमा               | परि.                 | ९इ           |
| <b>गुणोत्हर्ष्टै</b> • समीकृत्य     | तुल्य        | 46           | तवामृतस्यन्दिनि                  | प्रति.               | . <b>५</b> ४ |
| गुम्फः कारणमाला                     | कार.         | १७४          | तस्य च प्रवयसो                   | परि                  | १८४          |
| गूढोक्तिरन्योद्देश्य चेत्           | गूढो.        | १५७          | तापत्रयौषधवरस्य तव               | सप्र.                | ११३          |
| <b>गृहीतमुक्तरीत्यार्थ</b>          | यका.         | १७५          | ताम्या तौ यदि न स्या             | अवृ                  | ၁၁Ę          |
| गृह्मन्तु सर्वे यदि                 | आक्षे.       | १३८          | ता रोहिणीं विजानीहि              | <sup>:</sup><br>उपमा | २७७          |
| नोपाल इति कृष्ण                     | विष.         | १५५          | तिलपुष्पात्समायाति               | विमा                 | १४६          |
| -यामेऽस्मिन्प्रस्तरप्राये           | ਰ <b>ਚ.</b>  | २४६          | तीर्त्वा भूतेशमौिल               | परि                  | <br>२३       |
| ভ                                   |              |              | तृगाङ्घुतरस्तूरुः                | सारा-                | १७९          |
| -चकाभियातप्रस <b>मा</b> ज्येव       | पर्या        | १२५          | तौ सम्मुखप्रचितती                | स्वमा                | २६१          |
| चन्द्रक्योत्साविशदपुलिने            | रूप          | १७           | त्रात- काकोदरो                   | रुपा.                | ९८           |
| चन्द्रालोको विजयतां                 | उपस          | 80°C         | त्रिविध दीपकाष्ट्ती              | आवृ.                 | ६२           |
| चपलातिशयोक्तिस्तु                   | अति          | લગ           | त्वदङ्गमादवे दृष्टे              | तुल्य.               | ५५           |
| चपलो निर्दयश्वासी                   | लेशा         | 230          | त्व चेत्सचरसे                    | अवज्ञा.              | २२७          |
|                                     |              |              |                                  |                      |              |

|                               |                     | m.            | , श्लोक <sup>•</sup>                | अल                      | £8      |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| <b>श्</b> रोक                 | <b>ਅਲ</b> •         | पृष्ठ<br>१५१  | न विषेण न                           | अर्थान्त                | 202     |
| त्वत्त्वड्गखण्डित्            | अस <b>इ</b><br>कर्ज | २७१           |                                     | <b>मित</b>              | ⊋६५     |
| त्वत्प्रत्य <b>यिवसुन्धरे</b> |                     |               | "<br>नागरिक सम                      | अप.                     | ३१      |
| त्वद्वक्रसाम्यमय              | विष<br><b>°</b>     | १५९           | नागेन्द्रहस्तास्त्वचि               | तुल्य.                  | 40      |
| त्विय लोचनगोचर                | <del>কর্</del> জ    | २७१           | नाथ त्वदिष्ट्रनिख                   | अप्र•                   | १११     |
| त्वयि सति शिवदा               | निद                 | ৩३            | नाथों में विपर्णि                   | गूढ <u>ो</u>            | २५३     |
| त्वस्यागर्ते किमिति           | रूप                 | ۶ د           | नानार्थसश्रय इलेपो                  | रू.<br>इलेषा            | 90      |
| त्व हि नाम्नैव वरदो           | श्रुत्य             | 260           | नामैव ते वरद                        | लोको.                   | २५७     |
| द्                            |                     |               | निद्राति स्नाति                     | कार                     | १८९     |
| दम्पत्योर्निशि                | युक्त्य             | २५६           | निन्दाया निन्दया                    | व्य व्या. नि.           | १३४     |
| दवदहनादुत्पन्नो               | समा                 | १६१           | निरोक्ष्य विद्य                     | समा                     | ۷۷      |
| दानार्थिनो मधुकरा             | उहा                 | २२४           | निरुक्तियोगतो नाम्ना                | निरु                    | २६४     |
| दान ददत्यि ।                  | अर्थान्त            | २०७           | निर्णेतु शक्यमस्तीति                | अर्था                   | 262     |
| दिकालात्मसमैव                 | एका                 | १७५           | निलीयमानैविंहगै                     | अनु                     | ২৩৩     |
| दिधक्षन्मारुतेर्वाल           | विष                 | १५६           | निवेद्यता इन्त                      | पर्या                   | १२३     |
| दिवमप्युपयाताना               | विशे•               | १७०           | निषेधाभासमाक्षेपं                   | आक्षे.                  | १३=     |
| दिवाकराद्रक्षति               | अर्थोन्त            | २०४           | नीतानामाकुलीभाव                     | इलेपा                   | ९८      |
| दिवि श्रितवतश्चन्द्र          | विष                 | १५६           | नृत्यद्भर्गाट्टहास                  | उन्मी                   | 2 &&    |
| दिव्यानामपि                   | स्मृति              | २७            | ч                                   |                         |         |
| दीपकैकावलीयोगा                | माला                | १७६           | पतत्यविरत वारि                      | विक                     | १८६     |
| दृढतरनिवद्धमुष्टे :           | व्यति               | ८१            | पदार्थ <del>वृ</del> त्तिमप्येके    | निद<br>निद              | ७२      |
| टुशा दग्ध मनसिज               | व्याघा              | १७३           | पदायग्रसम्बद्धाः<br>पद्मातपत्ररसिके | । <del>ग</del> प<br>विष | १५६     |
| दृष्टचा केशव गोप              | विवृ                | २५४           | पद्मी त्वन्नयने                     | ापन<br>छेका             | 33      |
| देवीं वाचमुपासते              | दृष्टा              | ६८            | परस्परतप सपत्                       | <sub>छन्।</sub><br>उपो  | १       |
| देहि मत्कन्दुक                | पर्या               | १२८           | परिणाम कियार्थश्चेत                 | परि<br>परि              | ><br>>? |
| दोर्म्यामिव्य                 | निद                 | ७३            | परिम्लान पीनस्तन                    |                         | १२१     |
| दोषस्याभ्यर्थनानुज्ञा         | अनुज्ञा             | २२७           | परिवृत्तिर्विनिमयः                  | प्रस्तु<br>परि          | १८४     |
| दो स्तम्भौ जानुपर्यन्त        | एका                 | १७५           | परिसख्या निषिध्यैके                 | परि                     | १८४     |
| द्वार खड्गिभिराष्ट्रत         | पूर्व               | २३७           | पर्यायेण द्वयो                      | सर<br>उपमे              | ۹.      |
| घ                             |                     |               | पर्यायोक्त तदप्याहु-                | पर्या                   | १२७     |
| धन्या खलु वने                 | न्याज.              | १३२           | पर्यायोक्त तु गम्यस्य               | पर्या                   | १२१     |
| धूमस्तोम तम शङ्की             | उट्ये               | ३५            | पर्यायो यदि पर्याये                 | पर्या                   | १८०     |
| न                             |                     |               | पलाशमुकुल                           | भ्रान्ति                | ૨७      |
| न चिर मम                      | आक्षे               | १४१           | पछवत कल्पतरोरेप                     | व्यति                   | 60      |
| नन्वाश्रयस्थिति               | पर्या•              | १८१           | पश्याम <sup>•</sup> किमिय           | समा                     | २७२     |
| न पद्म मुखमेवेद               | अप                  | ₹ <b>&gt;</b> | पाण <del>्ड</del> योऽयमसा           | समप्रा                  | २९२     |
| नपुसकमिति ज्ञात्वा            | :<br>विष            | १५८           | पिनष्टी तरङ्गाग्रै॰                 | उत्प्रें.               | ४०      |
| नरेन्द्रमौले न                | आ <b>क्षे</b>       | १३९           | 23 23                               | समप्रा                  | २९३     |
| निल्नीदले                     | न्याज <u>ो</u>      | > ५ १         | पिहित परवृत्तान                     | पिहि                    | 28.     |
| •                             | ••                  |               | · · · · · · ·                       |                         |         |

| श्रीक:                                | अरु पृष्ट             | <b>श</b> ्होक           | अरु           | वृष्ठ            |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| युनः स्वगुणसंप्राप्तिः                | पूर्व २३६             | भूचापवहीं सुमुखी        | असग           | १५०              |
|                                       | निरु. २६४             | े म                     |               |                  |
| पुरा कबीना गणना<br>पुरामूदस्माक प्रथम | पर्या १८३             | मणि शाणोछीढ             | ैदीप          | Ęο               |
| पुरा यत्र स्रोतः                      | समा ८६                | मदुक्तिश्चेदन्तर्मद     | अव            | २२६्             |
| पूर विभुवेर्धयितु                     | उछे ४२                | मधुवतीय कुपितः          | प्रत्य        | १९३              |
| पूर्वावस्थानुवृक्तिश्च                | पूर्व २३६             | मध्यः किं कुचयोर्धृत्ये | <b>उ</b> ट्ये | 34               |
| थ्वाधेयाचदाधारा                       | अधि १६६               | मन्थानभूमिधर            | अप            | २९               |
| रतियेष' प्रसिद्धस्य                   | प्रति. २६४            | सन्दमग्निमधुरर्यमोपला   | इलेपा         | 505              |
| प्रतीपभूपेरिव किं ततो                 | विसी. १४०             | मन्ये शङ्के भुवं        | उत्प्रे.      | ४३               |
| प्रतीपमुपमानस्योपमे.                  | प्रती <sup>ं</sup> १० | मम रूपकार्ति            | प्रत्य.       | १९२              |
| प्रतीपसुपमानस्य कैम                   | प्रती १३              | मय्येव जोर्णता          | अनुज्ञा       | <b>ग</b> दद      |
| प्रत्यनीक बरुवत•                      | प्रत्य १९१            | मलयमरुता त्राता         | छेको          | ٥٩٥              |
| प्रदान प्रच्छन्न                      | समु १८८               | मलिनयितुं खलनदन         | विचि          | १६४              |
| प्रश्नोत्तराभित्र                     | उत्त २४७              | महिकामाल्यभारिण्य.      | मीं छि        | ১४०              |
| प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य                | प्रस्तु ११५           | महाजनाचारपर             | स्मृत्य.      | <b>৯</b> এ৫      |
| प्रा <del>विसद</del> त्वगुणोत्कर्षी   | . अनु २३९             | मानमस्या निराकर्तुं     | समा           | १९०              |
| प्रायश्चरित्वा वसुधा                  | पर्यो १८२             | माने नेच्छति            | हेत्व         | ာနုဖ             |
| <b>प्रौढोक्तिरुत्कपद्विती</b>         | प्रौढो २१०            | मालिन्यमञ्जशिश          | विक           | 200              |
| <b>প্</b> চ                           |                       | मीलित यदि सादृश्या      | मीलि          | ə <del>ब</del> ् |
| फणीन्द्रस्ते शुणान्वकु                | परि ' ९७              | मुक्ता- केलिवि          | संकर          | ३०३              |
| ब                                     |                       | मुक्ताविद्रुममन्तरा     | अति           | 81               |
| चळात्कुरुत पापानि                     | स्मृत्य २७९           | मुखेन गरल               | एकाव          | १९               |
| बलालक्षोणिपाल                         | विष १६०               | मुद्रित मुद्रित         | अति           | 4                |
| बहुभिर्बंहुधोल्छेखात्                 | <del>उल्टे</del> २४   | <b>मुनिर्जय</b> ित      | रस            | २६               |
| वहूना युगपद्भाव                       | समु १८७               | मेधै मेंदुरमम्बर        | प्रहर्ष.      | ₹'               |
| वालेन्डुवक्राण्यविकास                 | उत्प्रे १८            | मोह जगन्नय              | असग           | ষ্               |
| विभाणा हृदये                          | समु १८७               | य                       |               |                  |
| विम्बोष्ठ एव रागस्ते                  | पर्या १८२             | य प्रति प्रेषिता        | विष           | ş                |
| भ                                     |                       | यत्त्वा मेलन तन्न       | उपमा          |                  |
| भवन्ति नरका                           | कार १७५               | यत्रैता लहरी            | अमु           |                  |
| मवित्री रम्मोरु                       | वक्रो २५९             | यसादुपायसिज्यर्था       | प्रहर्ष       |                  |
| मस्मोद्भूलन भद्रमस्तु                 | काव्य १९५             | यत्वन्नेश्रसमान         | प्रती         |                  |
| सानुनिशासु भवदङ्कि                    | विष १५८               | यथा प्रहादनाचन्द्र-     | एकव           |                  |
| मावस्य चोदय सधिः                      | रस २६८                | यथा रनभ न्योम्न         | अनु           |                  |
| ् माविक भूतमान्यर्थ                   | मावि. २६१             | यंथासख्य क्रमेणैव       | थथा           |                  |
| मिक्षार्थी स क                        | वक्रो २६०             | यथोर्ध्वाक्ष            | अन्यो.        |                  |
| मेदकातिशयो <del>क्तिस्तु</del>        | अति. ४९               | यदय रथसक्षोमा.          | उद्घा.        |                  |
| ञ्रातः पान्य कुतो                     | त्तम २८४              | यदि सन्ति गुणाः         | प्रति         |                  |
| आन्तापहतिरन्यस्य                      | अप ३१                 | यदुच्यते पार्वति        | अर्थान्त.     |                  |
|                                       |                       |                         |               |                  |

|                                         |                    | -           |                              |                          |                   |   |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| <i>श</i> ्चेक•                          | अल                 | वृष्ठ       | श्लोक•                       | अष्ट                     | वृष्ठ             |   |
| यद्यपह्नुतिगर्भत्व                      | अति                | ४७          | लोकानन्दन                    | उद्घा                    | २२४               |   |
| यद्रक मुहुरीक्षसे                       | न्याज              | १३२         | लोके कलङ्कमप                 | विप                      | १५७               | 7 |
| यन्मध्यदेशादिप                          | अरुपा              | १६७         | लोलद्भ्रूलतया                | श्रुत्य                  | २८१               | 4 |
| यश्च निम्ब                              | तुल्य•             | ५७          | व                            |                          |                   |   |
| यश्च राम न                              | विनो               | <b>۷</b> ₹  | वक्रोक्ति इलेपकाकुभ्या       | वक्रो                    | २५९               |   |
| यस्मिन्विशेषसामान्य                     | विक                | 202         | वऋस्यन्दिस्वेद               | पहि                      | 286               |   |
| यामि न यामीति                           | अति                | ५३          | वत्से मा गा                  | नियु.                    | २५३               |   |
| युक्ति॰ परातिसन्धान                     | युक्त्य            | २५६         | वदनेन निर्जित                | .पट.<br>आवृ              | Ę <b>₹</b>        |   |
| युगान्तकालप्रति                         | अधि                | १६५         | वदन्ति वर्ण्यावर्ण्याना      | दीप<br>दीप               | 49.               |   |
| युवैष गुणवात्राजा                       | लेशा               | ⊃३०         | वदन्ती जारवृत्तान्त          | चान<br><del>छे</del> का∙ | <b>₹</b>          |   |
| ये नाम केचिदिह                          | समवा               | २८३         | वन्दे देव जलि                | छना.<br>पर्यायो          | रर<br>१२३         |   |
| येषा चन्द्रालोके                        | उपो                | २           | वपु प्रादुर्भावादनु          | नपापा<br>काव्य•          | १९७               |   |
| योगेऽप्ययोगोऽसब                         | अति                | ५१          | वरतनुकवरी                    | काञ्च.<br>विभाः          | १४३               | 2 |
| ₹                                       |                    |             | वर्ण्यानामितरेषा वा          | ापनाः<br>तुल्य           | रहरू<br>५५        |   |
| रक्तस्त्व नवपछवैरह                      | व्यति              | ۷٥          | वर्ण्येनान्यस्योपमाया        | प्रती                    | १३                |   |
| रक्तौ तवाङ्गी मृदुलौ                    | उत्प्रे            | ३५          | वर्ण्ये स्याद्वर्णवृत्तान्त. | ਤਗ<br>ਰਰਿ                | २१३               |   |
| रत्नस्तम्भेषु सक्रान्त                  | समा                | २४०         | वण्येरिमानधर्माणां           | खण.<br>उपमा•             | *(*               |   |
| रत्नास्तम्भेषु सकान्ते                  | उदा                | <b>२६</b> २ | वर्ष्यीं भियलाभेन            | प्यमा•<br>प्रती          | ર <b>ર</b>        |   |
| रत्याप्तप्रियला <b>न्</b> द्र <b>ने</b> | रला                | -<br>-33    | वहन्ती सिन्दूर               |                          | ११९               |   |
| रथस्थिताना परिवर्त                      | उत्प्रे            | ૪૨          | वाक्ययोरेकसामान्ये           | प्रस्तु<br>• प्रति       |                   |   |
| रम्या इति                               | इलेषा              | १०३         | वाक्यार्थयो सदृशयोः          | • भात<br>निद•            | ξ <del>ξ</del> ,  |   |
| रवितप्तो गज                             | अति                | ४९          | वाििछतादिधिकार्थस्य          | ग्नद.<br>प्रहर्ष         | ६९<br>२२ <i>०</i> |   |
| रसभावतदाभास-                            | <br>रस             | २६८         | वापि कापि स्फुरति            | अष्प<br>स्रति            | 88.               |   |
| राजन्सप्ताप्यकृपारा                     | अत्यु              | २६३         | वाराणसीवासवता                | जारा<br>विशे             |                   |   |
| राजसेवा मनुष्याणां                      | जिंदु<br>निद       | 98          | विचित्र तत्प्रयत्तश्चेत्     | ावरा<br>विचि             | २४५               |   |
| राजसया मनुष्याणा<br>रात्रिर्गमिष्यति    | विपाद              | २२ <b>२</b> | विदित यो यथा                 |                          | र६४               |   |
| रात्रि शिवा                             | प्रस्तु            | ११९         |                              | श्रत्य                   | २८०               |   |
| रात्री रवेदिंवा                         | त्रस्यु<br>उत्प्रे | 80          | विद्वानेव विजानाति           | प्रति                    | ६६                |   |
| रिक्तेषु वारिकथया                       | केत<br>केत         | ₹ <i>8</i>  | विधाय वैर सामर्पे            | अप्र<br>— अप             | १०७               |   |
| रूपकातिशयोक्ति                          | यात<br>अति         | ४४<br>४४    | विधिरेव विशेष                | व्यार्नि                 | १३४               |   |
|                                         | 91(1)              | ۰۰          | विधुकरपरिरम्भादा•            | पकाव                     | <b>२६</b> २       |   |
| <b>ल</b>                                |                    |             | विनानिष्ट च तत्सिद्धि        | समा                      | १६२               |   |
| लजा तिरश्चा                             | अप्र               | ११२         | विनोक्तिश्चेद्विना कि        | विनो                     | <b>د</b> ۶        |   |
| लावण्यद्रविणन्यय <u>ो</u>               | नि                 | १३६         | विभावना विनापि               | विमा                     | १४२               |   |
| लिम्पतीव तमोऽद्गानि                     | अ स                | २८६         | विभिन्नवर्णा गरुडा           | पूर्व                    | २३६               |   |
| लीलाब्जाना                              | रला.               | २३४         | वियोगे गौडनारीणा             | निद                      | ७२                | , |
| छुब्धो न विस्                           | व्याघा             | १७४         | विरुद्ध भिन्नदेशत्व          | असग                      | १४९               | ; |
| लेश स्यादोपगुणयो                        | लेशा               | २२९         | विरुद्धात्कार्यंसपत्ति       | विभा                     | १४६               |   |
| लोक पश्यति                              | पर्या              | १२२         | विरूपकार्यस्योत्पत्ति        | विप                      | १५४               |   |
| <b>ऄकप्रवादानुकृति</b>                  | लोको               | २५७         | विरोधे तुल्यवलयो             | विक                      | १८६               |   |
|                                         |                    |             | ,                            |                          |                   |   |

| श्रोक:                             | ਕਰਂ.               | વૃદ્ધ       | <b>रु</b> ोक               | <b>अ</b> र्ल  | पृष्ठं     |
|------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------|------------|
| विलह्नयन्ति श्रुति                 | परि                | १८५         | सन्त• सच्चरितोदय           | छेशा          | २२९        |
| विलीयेन्दुः साक्षाद                | सदेह               | <b>२</b> ९५ | सम्बन्धातिश्योक्तिः        | अति           | ४९         |
| विवस्वतानाविपत्तेव                 | ਚਲੇ                | ४१          | सम्मावना यदीत              | समा-          | >११        |
| विवृण्वता दोषमपि                   | शब्द               | २७८         | सम्मावना स्यादुस्प्रेक्षा  | रत्पे         | ३४         |
| विवृतोक्तिः श्रिष्टग्रप्त          | विवृ               | २५३         | सम स्याद्वर्णन यत्र        | समा           | १६०        |
| विशेष ख्यातमाधार                   | विशे               | १६९         | समर्थनीयस्यार्थस्य         | काव्य         | १९५        |
| विशेष सोऽपि यद्येक                 | विशे               | १७१         | समाधिः कार्यसीकर्ये        | समा           | १९०        |
| विशेषणाना साम्येन.                 | समा                | ९१          | समासोक्तिः परिस्फू         | समा           | ८४         |
| विषम वर्ण्यते यत्र                 | विष                | १५४         | सर्वदा सर्वदोऽसीति         | लेशा          | २३२        |
| विषय्यभेदताद्र्प्य                 | रूप.               | १५          | सर्वाशुचिनिधानत्य          | परि           | ९३         |
| विस्नव्यघातदोप.                    | अर्थान्त           | 203         | सर्वेन्द्रियसुखास्वादो.    | प्रहर्ष       | २१९        |
| रीर लद्रिपुरमणी                    | तद्गु              | 234         | सहोक्ति सहमानश्चेत्        | सहो           | <b>८</b> २ |
| देथा देथा अम                       | रूप                | १८          | साधु दूति पुनः साधुः       | <b>च्या</b> ज | १२९        |
| त्र्यक्त वलीयान्यदि                | अर्था              | 252         | साध्वीयमपरा ठक्मीः         | रूप           | १५         |
| त्र्यतिरेको विशेपश्चेत्            | न्यति              | ٥٥          | सामिप्राये विशेष्ये तु     | परि           | ९६         |
| त्र्याजोक्तिरन्य <b>हेतूक्त्या</b> | व्यानो             | २४९         | सामान्य यदि साइ्स्य        | नामा          | ১৯০        |
| व्यावलात्कुचमार                    | समा                | 56          | सारूप्यमि कार्यस्य         | समा           | १६्१       |
| न्यास्य नैकनया                     | परि                | ९४          | साहित्यपाथोनिथि            | आक्षे         | १३७        |
| त्रजेम भवदन्तिक                    | अनुशा.             | ے د د       | सिक्त स्फटिककुन्मान्त•     | सदेह          | ∍९६्       |
| য়                                 |                    |             | मिद्धस्यैव विधान           | विध्य         | ခရေ        |
| शब्दार्थशक्त्या                    | प्रस्तु.           | ११९         | सिद्धिः ख्यातेषु चेत्राः   | तुल्व.        | ५९         |
| शमयति जल                           | अ <b>ष्</b>        | εş          | सीत्कार शिक्षयति           | ्र छेका       | ₹₹         |
| शमुर्विश्वमवत्यच                   | रूप                | १५          | चुधावद्धग्रासेरुपवन        | अति           | ४६         |
| शरण कि प्रपन्नानि                  | यभा                | १८०         | सुभु त्वं कुपितेत्व        | विषृ          | ၁၆၆        |
| श्रशिनसुपगतेय                      | सदेह               | २९४         | सुवर्णपुष्पा पृथिवीं       | टीप           | ξο         |
| शक न खलु कर्तन्य                   | समा                | १६३         | सृक्त पराशयामिश्चे         | सूस्मा        | 286        |
| <b>नापोऽप्यदृष्टतनया</b>           | विष                | १५७         | स्च्यार्थम्चन मुद्रा       | मुद्रा        | ၁ဒ၁        |
| शिखरिणि क नु                       | व्यान              | 133         | सोऽपूर्वी रसना             | ठिल.          | -१६        |
| शुद्धापहृतिरन्यस्या.               | अप.                | ٥٥          | सौकर्येण निवद्धापि         | व्याघा        | १७३        |
| श्रोगोवन्यस्त्वजन <u>ि</u>         | पर्या.             | १८०         | सौमित्रे ननु               | अनु.          | >00        |
| स                                  |                    |             | सौद्दार्दस्वर्णरेखा        | अप्र          | १०८        |
| सकेनकालमनस                         | सृक्ष्मा           | 28c         | स्थिरा शैंछी               | प्रति         | इ४         |
| -त्तगतानि मृगाक्षीणा               | ड <del>स्</del> य. | ५९          | स्पष्टोष्ट्रसत्करण.        | एकाव.         | અજૃહ       |
| -सगतान्यगुणानङ्गी                  | अत.                | २३७         | स्फुटमसद्वलम               | अनुप          | <b>२८३</b> |
| स्रामाद्गणमागनेन                   | माला               | १७७         | <i>न्फुरदङ्गुतरूप</i>      | विञे          | १७२        |
| सजातपत्रप्रकरा                     | तुस्य•             | ५६          | स्यात्स्यृतिम्रान्निसदे.   | स्चृति.       | ેક્        |
| त्त एव युक्तिपूर्वश्चेत्           | अप.                | २९          | त्याद्यावातोऽन्यथा.        | व्याघा.       | १७२        |
| तत्युप्करघोतितरङ्ग                 | रकाव.              | २९८         | स्वकीय हृदय                | वर्धा.        | १९४        |
| सत्य तप सुगत्ये                    | ्री समा•           | १६४,        | स्त्रमावोक्ति न्त्रभावस्य. | स्वमा.        | २६०        |
|                                    |                    |             |                            |               | •          |

| स्रोक⁺                 | अल    | бâ  | श्लोक               | <b>ਕ</b> ਰ. | વૃષ્ટું |
|------------------------|-------|-----|---------------------|-------------|---------|
| ह                      |       |     | हे गोदावरि देवि     | काव्य       | १९८     |
| <b>हालाहलो</b> नैव     | अप    | ३०  | हेतुहेतुमतोर क्य    | हेत्व       | २६७     |
| द्विताहिते वृत्तितौल्य | तुस्य | ५७  | हेत्नामसमग्रत्वे    | विभा        | १४४     |
| <b>इ</b> तसारमिवेन्दु  | अप्र  | १०९ | हेतोहें तुमता सार्ध | हेत्व       | ગ્દ્    |
| इदयान्नापयातो          | विशे  | १७१ | हे इस्त दक्षिण      | विध्य       | ၁६६     |

संसार भर में छ पी सब प्रकार की हिन्दी संस्कृत तथा देश विदेश में छ पी भारतीय संस्कृति की अंग्रेजी में छ पी पुस्त कों के सुगम ता पूर्वक मि रुने का एक मात्र

प्राप्तिस्थान-

# चौखम्बा विद्याभवन

चौक, बनारस

( स्चोपत्र-मुफ्त मंगवार्वे )

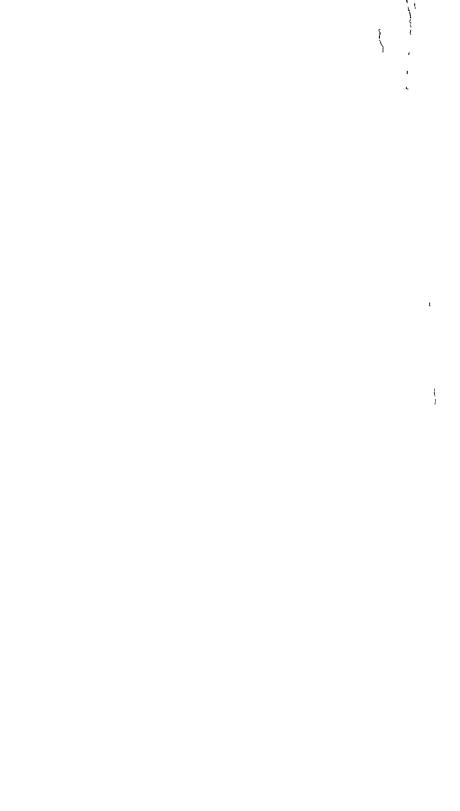